

# SETCHT.

यं. मधुस्त्वन ओहरा

faciler excla

रा नस्थान प्रतिका, प्रकारण





# ब्रह्मविज्ञान

ग्रन्थ रचयिताः

समीक्षा चऋवर्ती

पं. मधुसूदन ओझा

विद्यावाचस्पति

सम्पादन : पं प्रद्युम्न शम्मा ओका



प्रकाशक :

राजस्थान पत्रिका प्रा० लिमिटेड, केसरगढ़, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।



# व्हारिवाल

es teleu : aslar Tagal vi. degazza Sâşu leasentela

tania ir ne kapa ir

Electronic t

प्रकाशकः राजस्थान पत्रिका प्रा० लिमिटेड, केसरगढ़, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर ।

मुद्रक : श्री बालचन्द्र यन्त्रालय, "मानवाश्रम", दुर्गापुरा रोड्, जयपुर–१५

T the

# प्रकागकीय

'ब्रह्मविज्ञान' का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुक्ते ग्रपार हर्ष होता है। वेदविद्या वाचस्पति पं० मधुसूदन ग्रोक्ता का यह एकमात्र ग्रन्थ है जो उन्होंने बोल-बोल कर हिन्दी में लिखवाया था। प्रथम बार ग्रोक्ता जी महाराज के सुपुत्र पं० प्रद्युम्न कुमार ग्रोक्ता ने वि. संवत् २००० में इसे संपादित कर प्रकाणित किया था। इसके बाद ग्रन्थ अप्राप्य हो गया। विद्यावाचस्पतिजी के ग्रन्थों की खोजबीन के दौरान जब मैं उनकी पौत्री श्रीमती शान्ता देवी और पौत्र श्री पद्मलोचन से मिला तो मुक्ते उन्होंने बताया कि हिन्दी में लिखा हुग्रा उनके पूज्य दादाजी का एक ग्रन्थ "ब्रह्मविज्ञान" रतनगढ़ के राजकीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। उन्होंने सुक्ताव दिया कि इस ग्रन्थ का नियमित प्रकाशन हिन्दी पाठकों के लिए किया जाय। मुक्ते यह सुक्ताव शिक्षाप्रद मालूम हुआ। इस बीच श्री किशोर कल्पनाकान्त को पत्र लिख कर रतनगढ़ के पुस्तकालय से यह ग्रन्थ मंगवाया ग्रौर फोटोस्टेट कापी कर के वापिस लौटा दिया।

ग्रन्थ उपलब्ध होते ही पहला कदम तो यह उठाया कि 'राजस्थान पत्रिका' ने इसे धारावाहिक रूप में 'विज्ञान वार्ता' स्तम्भ में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। बाद में समूचे ग्रन्थ का दूसरा संस्करण भी प्रकाशित करने का निर्ण्य किया गया। 'मानवाश्रम' में ही ग्रन्थान्य ग्रन्थों के साथ इसे भी छपने के लिए दे दिया गया। प्रूफ देखने का काम श्री कैलाश चतुर्वेदी ने संभाला। प्रूफ देखने में सबसे बड़ा काम यह था कि बोली हुई भाषा का स्वरूप यथावत् रखा जाय। निश्चय ही श्रोभा जी की बोली हुई भाषा उनकी लिखित भाषा से सर्वथा भिन्न है। हमने उसके 'श्रुति' रूप को यथेष्ट महत्त्व दिया है। ग्रन्थ मुद्रण की देख-भाल का दायित्व श्री प्रद्युम्न कुमार शर्मा ने लिया।

"ब्रह्मविज्ञान" वेद शास्त्र की कुञ्जी है। इसको पढ़ कर विश्व की रचना का स्वरूप श्रवश्य ही समक्ष में आयेगा और यह भी समक्ष में आ जायेगा कि वेद का वास्तिविक स्वरूप क्या है। मुक्ते आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि पाठक अवश्य ही इस ग्रन्थ को पढ़ कर लाभान्वित होंगे। जो लोग वेद को सीधे नहीं पढ़ सकते उनके लिए तो यह वरदान ही सिद्ध होगा।

मकर संक्रान्ति, सम्वत् २०४४ वि.

कर्पूर चन्द कुलिश

#### SHOW TO SHOW

The state of the s

116

#### वदत्य

पूज्य पिताजी के स्वर्गवास के अनन्तर उनके रचित जो ग्रन्थ है उनके प्रकाशन के लिये सिमिति श्रादि कई व्यवस्थायें हुई परन्तु कार्य में परिणत होने की निकट भविष्य में मुक्ते कोई सम्भावना प्रतीत न हुई। इसका मुख्य कारण यह प्रत्यक्ष है कि प्रथमतः ये वैज्ञानिक विषय उपन्यास आदि की तरह रोचक नहीं हैं; दूसरी बात यह है कि वेदों के अन्तर्गत जो फिलासॉफी आदि कूट-कूट कर भरी हुई हैं उन गम्भीर विषयों को ही प्रकाश में लाया गया है जो बहुत से तो क्रोड़ -- पत्रों (रफ कापियों) से मूल ग्रन्थ तैयार किये गये और उनमें से कुछ प्रेस कापियां भी तैयार हुई शेष ज्यों के त्यों कोड़-पत्र ही रहे । उक्त मूल तथा प्रेस कापियां विभिन्न लेखकों ने लिखी जिससे उनमें बहुत सी गलतियां रह गई साथ ही जहां-जहां प्रमाण के लियें श्लोक अथवा ऋचायें दी गई हैं उनमें कहीं ग्रन्थों का नम्बरों के रूप में सङ्कत दिया गया है और कहीं यह कार्य शेष ही रह गया है तात्पर्य यह कि इन सब बातों को यथावत् ठीक तरीके से सम्पादन करना भी आसान बात नहीं। इन ग्रन्थों के लिये मुख्यतया ऐसे विद्वान की ग्रावश्यकता है जो ग्रन्थों की रचना गैलियों से भी पूर्ण अभिज्ञ हो, यह एक कठिन समस्या उपस्थित हुई। इनके ग्रतिरिक्त आर्थिक संस्था का भी होना परमावश्यक तथा मुख्य बात है। अतः इन्हीं परामर्शों में समय व्यतीत होते देखकर मैंने यही उचित समका कि जब तक यह सब कुछ तय नहीं पाता है तब तक कम से कम, मैं इस कार्य को शीघ्र प्रारम्भ कर दूं। यही सोचकर मैं इस महान् कार्य में यथाशक्य संलग्न हो गया ग्रीर आज करीब ४ वर्ष होते ग्राये, इस सम्पादन तथा प्रकाशन के कार्य को उसी प्रगति से बराबर करता चला आ रहा हूं। इस अवसर में १२ ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुके हैं स्रौर ५ ग्रन्थ विभिन्न प्रेसों में प्रका-शनार्थ दिये जा चुके हैं शेष का सम्पादन म्रादि कार्य हो रहा है। अभी तक करीब-करीब यह संपूर्ण कार्य भार मेरे ही ऊपर है, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य को एक व्यक्ति का सम्पन्न कर लेना सर्वथा अगम्भव है परन्तु मैंने यही विचार रखा है कि मुक्ससे जितना हो सके वह तो मैं यावज्जीवन करता रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता रहूं जो शेष रह जायगा उसके लिये परमेश्वर किसी न किसी को अवश्य प्रेरणा करेंगे, यह पूर्ण विश्वास भी है।

इसके व्यय के विषय में मैंने तो अपना सर्वस्व अर्पण कर देना निश्चित कर ही रखा है परन्तु श्रीमान् अलवरेन्द्र का भी पूर्ण साहय रहा है। मुक्ते श्रीमान् जयपुर नरेश तथा श्रीमान् मिथिलाधीश से भी पूर्ण भरोसा है कि वे भी अवश्य इस कार्य में अपनी उदारता दिखायेगें, इनके अतिरिक्त कितपय विद्यानुरागी रईस आदि भी इसे अपनावेंगे ऐसी आशा होती है।

यह जो ब्रह्मविज्ञान नामक हिन्दी भाषा का ग्रन्थ है इसका श्रेय पुरोहित गोपीनाथजी जोशी भूत-पूर्व हैडमास्टर चांवपोल हाईस्कूल तथा पर्सनल ऐसिस्टेन्ट शिक्षाविभागाध्यक्ष जयपुर को ही है। उन्होंने बरसों पूज्य पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर जब जितना सा समय पाते उनसे आग्रह पुरस्सर निवेदन करके जो वे कहते जाते वह जोशी जी ग्रक्षरशः लिखते जाते। जोशीजी के इस ब्रह्मविज्ञान के श्रसली कापी में जिस दिन जितना लिखा गया उसके श्रन्त में तिथि लिखी हुई है यह तिथियां कभी कुछ पंक्तियों के बाद ही हैं तो कभी एक दो पृष्ठ के बाद लगी हुई हैं इस प्रकार यह वि० सं० १६७७ के कार्तिक शु० ७ से प्रारम्भ करके वि० सं० १६५१ कार्तिक शु० ११ को ४ वर्षों में बड़े परिश्रम से जोशीजी ने इसको पूर्ण किया है। उन्होंने कही-कही संस्कृत श्लोकों का अनुवाद हिन्दी पद्य में कर दिया है।

जोशीजी का इस वृद्धावस्था में इतना विद्यानुराग साथ ही इतने परिश्रम की क्षमता, यह साधारण बात नहीं बल्कि आपको एक ग्रादर्श विद्या प्रेमी कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी।

पूज्य पिताजी ने इस ब्रह्म के विषय पर कई ग्रन्थ लिखे हैं किन्तु वे संस्कृत में ही हैं परन्तु यह हिन्दी भाषा में होने से ग्राशा है कि हिन्दी भाषा के प्रेमी विद्वज्जन भी इससे लाभ उठावेंगे।

जो भी ग्रन्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं यथाशक्ति शुद्ध छपने का पूरा व्यान रखा जाता है फिर भी बहुत सी ग्रशुद्धियां रह ही जाती हैं जिसके लिये पाठकवृन्द से क्षमा चाहता हूं।

अन्त में विद्याप्रेमी संसार से मेरा यही एक मात्र, निवेदन है कि मुक्ते इस कार्य में सफलता हो, ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना करें।

पं. प्रद्युम्न शम्मा स्रोभा

विद्याधर का रास्ता जयपुर सिटी ता० १-५-४३

|  |  | - |  |  |
|--|--|---|--|--|



पूज्यपाद विद्यावाचस्पित श्री मधुसूदनजी महाराज (श्रीगुरुचरगाः)

# समीक्षा चऋवर्ती पं. मधुस्दन ऋोझा संक्षिप्त परिचय

लेखक-म॰ म॰ पं॰ श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी, प्रधानाध्यक्ष, महाराजा संस्कृत कॉलेज, जयपुर । १ जून, सन् १९४२ ई०

यदा यदा हि धम्मंस्य ग्लानिर्भवति भारत । श्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ (गीता)

इस भगवद्क्ति के अनुसार जब जब वैदिक सत्यविद्या अज्ञान धूम से आवृत होने लगती है और मोह वश जनता का विश्वास हटने लगता है, तब परमेश्वर की प्रेरएा से कोई शक्ति प्रकट होकर सत्य-विद्या व सत्य-धर्म को राहुग्रास से मुक्तकर अज्ञान का नाश कर देती है । वेद एक सत्य-विद्या है और वैदिक धर्म सत्य-धर्म है, ग्रतएव इनकी रक्षा का ग्रायोजन ईश्वर की ग्रोर से समय समय पर सदा होता रहता है, जिसकी साक्षी इतिहास दे रहे हैं। वर्तमान समय में वेद विद्या ग्रौर वैदिक धर्म के लिए एक प्रचंड आपत्ति का समय है। पुराने इतिहास की खोज के लिए चाहे ग्राज नाम मात्र को वेद का गौरव माना जाता हो, किन्तु वेद सत्यविद्या का निधान है, सब प्रकार के विज्ञानों का मूल स्रोत है, या भारतीय विज्ञान सूर्य्य के प्रकाश का पूर्ण विवरणात्मक इतिहास है, इस ग्रटल सत्य को मानने के लिए ग्राज की शिक्षित जनता तैय्यार नहीं । वैदिक धर्म्म एक वैज्ञानिक धर्म्म है, त्रिकालावाध्य एक रस है, यह विश्वास श्राज पाश्चात्य क्रम से शिक्षित जनता के ग्रंत:करगा में स्थान नहीं पाता । पावे कहां से ? श्राज सत्य-विद्या या सत्य-धर्म की तौल होती है वस्तु-विज्ञान (Science) की तराजू पर ? वस्तुविज्ञान ही इस युग की मुख्य विद्या है । वस्तु विज्ञान को वर्त्तमान शैली के अनुकूल प्रस्फुटित करने वाला कोई वेद का भाष्य श्राजतक उपलब्ध नहीं । वैदिक धर्म का वस्तु-विज्ञानों से सम्बन्ध बताने के साधन काल समुद्र की तरंगों में लीन हो चुके हैं, फिर विज्ञान राणि कहकर वेद का गौरव इस युग में किस ग्राधार पर टिक सके ! बस, नाममात्र की श्रद्धा वेद की बच गई है । "इलहामी पुस्तक" कहकर कुछ ग्रास्तिक लोग "कुरान" ग्रादि की तरह उस पर भी श्रद्धा कर लेते हैं; किन्तु श्रद्धा का ग्राधार ग्रंधकारमय है। यह निराधार श्रद्धा कितने दिन चल सकती है ? इस वीसवीं शताब्दी में ग्रंधविश्वास का कहां ठिकाना ? भारत के कई योग्य ग्राधुनिक विद्वानों ने वेद गौरव शिक्षा के लिये वस्तु विज्ञान से वेद का सम्बन्ध दिखाने का प्रयत्न किया, किन्तु भारतीय शास्त्रों की नियत परिभागा के अनुसार कम-बढ विज्ञान का मूल वेद में न बताया जा सका और बिना उसके वैज्ञानिकों का विश्वास उस विवरण पर नहीं जम सकता था। वे इधर उधर की ले उड़ी बातें कह कर ऐसे प्रयत्नों को उपहास का ही स्थान मानते रहे।

जब तक क्रम बद्ध रूप में वैज्ञानिकों को स्पष्ट न बता दिया जाय कि वेद में वस्तु विज्ञान की इतनी ऊँची परिभाषाएं हैं कि जहां तक का बीसवीं शताब्दी के वैज्ञानिकों को स्वप्न भी नहीं आया। जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि ग्राधुनिक वस्तु विज्ञान की बहुत सी उलकनें वैदिक—विज्ञान की शरण में ग्राने से अनायास सुलक्ष सकती हैं तब तक वैज्ञानिक जगत् वेद का यथोचित गौरव नहीं मान सकता। किन्तु जगन्नियन्ता जगदीश्वर को यह कब सह्य हो सकता था कि सत्यविद्या का गौरव विज्ञान के मध्याह्न काल में खिपा रह जाय? उसने एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को संसार क्षेत्र में उतार दिया, जिसने उसी जगन्नियन्ता की प्रेरणा से ग्रपनी सब आयु वैदिक-विज्ञान और वैदिक-इतिहास के ग्रन्वेषण में लगा-कर उक्त महत्व पूर्ण विज्ञान और इतिहास का एक कमबद्ध सूत्र तैय्यार कर ही डाला, जिसके ग्रतुल परिश्रम ग्रौर ग्रलौकिक प्रतिभा के प्रकाश से ग्रनेक शताब्दियों से अमुल्य विज्ञान रत्नों को ग्रपम सौकर्य मिल गया। वही व्यक्ति हमारे (चरित नायक) गुरुवर जयपुर राज्य के प्रधान राजपंडित समीक्षाचक्रवर्ती स्वर्गीय पं० श्री मधुसूदनजी ओक्ता विद्यावाचस्पित महामहोपदेशक हुए। ग्रापका वैदिक ग्रन्वेषण सम्बन्धी कार्य जब पूर्ण हप से प्रकाश में ग्रावेगा तब विद्वज्ञन हमारी इन पंक्तियों की सत्यता का ग्रनुभव करेंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है।

ग्रस्तु ऐसे महापुरुषों का पवित्र परिचय जाति की एक सम्पत्ति होती है, कार्य-क्षेत्र में उतरने वालों के लिये योग्यतम ग्रादर्ण होता है, ग्रीर विद्या रिसकों के लिये कोतूहलवर्द्धक होता है। इस विचार से श्री पंडितजी महाराज का संक्षिप्त परिचय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

बिहार प्रान्त में मिथिला के मुजफ्फरपुर जिले के गाड़ा नामक ग्राम में जो कि रेलवे स्टेशन सीता-मड़ी से दक्षिण की ग्रोर दश मील की दूरी पर है पंडित श्री वैद्यनाथ ग्रोक्साजी के घर वि० सं० १६२३ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (भा० क० ८)की रात्रि को १०१/२ बजे मृगशिरानक्षत्र में आपका जन्म हुआ।

ग्रापकी जन्म-कुण्डली इस प्रकार है।



श्रापका कुल एक प्रसिद्ध विद्वान् श्रौर प्रतिष्ठित पुरुषों की परस्परा का है। श्रापका वाल्यकाल स्वदेश में पिता के पास ही लालन-पालन व प्रारम्भिक शिक्षा में व्यतीत हुया। आपके पिता के बड़े भाई

पं० राजीवलोचनजी ओक्ता जिनने जयपुर महाराज स्व० रामिसह जी से ग्रतुल सम्मान और पूर्णजीविका प्राप्त की थी, उनके कोई सन्तान न थी इससे वे अपने छोटे आता वैद्यनाथ का के पुत्र श्री मथुसूदनका जी को अपना दत्तक पुत्र बनाकर यज्ञोपवीत संस्कार के अनन्तर वि० सं० १६३२ में अपने
साथ जयपुर ले आये और जयपुर में ही उच्च कक्षा के विद्वानों के पास आपके पठन पाठन का प्रबन्ध
किया गया। पं० श्री राजीवलोचनजी अपने साथ महाराजा साहिब के पास भी उक्त पंडितजी को ले
जाया करते थे पण्डितजी बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि थे ग्रतः कभी-कभी महाराज के प्रेम पूर्वक किसी
प्रश्न का बड़ी मधुरता और बुद्धिमत्ता से उत्तर देते, जिससे महाराज इनको वात्सल्य पूर्ण प्रेम दिखते भी
देखते और पण्डित राजीवलोचन जी से यह कहा करते कि यह लड़का बड़ा होनहार मालूम होता है।

पांच छः वर्ष व्यतीत हुये थे, उक्त पण्डितजी सिद्धान्तकौमुदी ही पढ रहे थे कि इस अवसर में आपके पितृव्य पं० राजीवलोचन ओक्ता जी का स्वर्गवास हो गया। इसके एक या डेढ़ वर्ष वाद ही महा-राज रामसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। अतः इन घटनाग्रों से आपके जीवन कम का एकदम परिवर्तित हो जाना एक स्वाभाविक बात थी किन्तु चरित्र नायक को स्वाभाविक विद्या का व्यसन था, प्रापको विद्याध्ययन के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब जयपुर में विद्या प्राप्ति का सुयोग न देखकर इन्हें अपनी पितृव्य पत्नी के साथ सं० १६३६ वि० में अपनी जन्म भूमि को प्रस्थान करना पड़ा, किन्तु वहां भी अध्ययन कम आपकी रुचि के अनुकूल न हो सका और आपकी विद्यापिपासा अति प्रबल् थी, इस कारणा आप अपने कुटुम्बयों को समभा बुक्ता कर अध्ययनार्थ काशी चले गये, वहां दरभंगा पाठ-थाना में स्वनाम धन्य म० म० स्वर्गीय श्री शिवकुमार मिश्र जी के समीप विद्याध्ययन करने लगे और लगातार द वर्ष तक वहां ही पढ़ते रहे। अपने उत्कट परिश्रम तथा अद्भुत बुद्धि के कारण व्याकरण, न्याय, साहित्य, मीमांसा, वेदान्त आदि के ग्रन्थों का आपने गुरु मुख से न केवल अध्ययन ही कर लिया प्रत्युत उन पर पूर्ण अधिकार भी प्राप्त कर लिया। आपने काशी में विद्याध्ययन के अतिरिक्त भगवान कामेश्वर गंकर की उपासना भी बड़े मनोयोग से की जिससे आपको विद्योन्नित में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

ग्रापका विवाह १७ वर्ष की अवस्था में ग्रलवर के राजगुरु पं० श्री चंचल ओंक्साजी मन्त्र शास्त्री की कन्या से वि० तं० १६४० में हुग्रा। इस समय चंचल का के सुपुत्र पं० रामभद्र श्रोक्ताजी राज्य के लब्धप्रतिष्ठ रिटायर्ड जुड़ीशियल मिनिस्टर हैं। काशी में विद्याध्ययन पूर्णकर पण्डितजी बूँदी, कोटा, क्षालरापाटन, रतलाम ग्रादि के नरेशों से मिले ग्रौर पूर्ण सम्मानित हुए। अन्त में जयपुर राज्य से विशेष ग्रनुरोध होने पर वि० सं० १६४६ में जयपुर चले ग्राये।

जयपुर में आते ही पण्डितजी महाराजाज कॉलेज में संस्कृत प्रोफेसर नियुक्त हुए। बीच में आपने कुछ समय संस्कृत कालेज में वेदान्त के प्रधान ग्रध्यापक का कार्य भी किया था। इस ग्ररसे में कई घटना ऐसी हुई जिनसे ग्रापके प्रखर पाण्डित्य की महिमा भूतपूर्व जयपुर नरेश स्व० महाराज माधवसिंहजी के के कानों तक पहुंची ग्रीर गुणग्राहक महाराज ने इन्हें ग्रपने ग्रात्मिक परिजनों में नियुक्त कर वि० सं० १६५१ में निजी पुस्तकशाला का प्रवन्ध इनके ग्रधीन कर दिया व मौजमन्दिर (धर्मशाला) का सभापति वना दिया और राज्य के सर्वग्रधान पण्डित मान कर परम ग्रादर पूर्वक ग्रपने पास रखा। श्रीमान् वना दिया और राज्य के सर्वग्रधान पण्डित मान कर परम ग्रादर पूर्वक ग्रपने पास रखा। श्रीमान्

प्रायः नित्य ही कुछ समय इनसे शास्त्रीय वार्तालाप किया करते थे जिसका महाराज पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह पण्डितजी की अनुमित बिना कोई भी धार्मिक-कार्य नहीं करते थे।

पंडितजी महाराज न केवल शास्त्रों ही में नैपुण्य रखते थे अपितु शासन नीति में भी आप पूर्ण प्रवीण थे, अतः समय-समय पर महाराज के नैतिक विषयों में भी आप से वार्तालाप होता रहता था इस प्रकार पण्डित जी स्व० जयपुर नरेन्द्र के उच्चकोटि के कृपापात्रों में से बन गये और महाराज के नव-रत्नों में आपकी गणना थी। जयपुर राज्य के उच्च सामन्तों के समान आप आदरणीय थे, और आपका प्रभाव राज्य वर्ग में तथा प्रजाजनों में बहुत विशेष था। आपको महाराज ने आजीविका भी पूर्ण दे रक्खी थी, इसलिये रईसों के समान ही आपका जीवन बीता।

सन् १६०२ ई० में भारत सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के समय जो ऐतिहासिक विलायत यात्रा हुई थी, उसका सब धार्मिक आयोजन पण्डितजी के सत्परामर्णानुसार ही हुआ था और महाराजाधिराज इन्हें भी अपने साथ ले गये थे। वहां संस्कृत के यूरोपियन विद्वान् जब आप से मिले तो वड़े प्रभावान्वित हुए और शीघ्र ही वहां ग्रापकी कीर्ति फैल गई। वहां के ग्रावसफोर्ड के प्रसिद्ध विद्वान् मैकडोनैल्ड, कैम्ब्रिज के विद्वद्वर वैंडाल और इण्डिया ग्राफिस के पुस्तकालयाध्यक्ष टामस पंडितजी से मिलकर इनकी वैज्ञानिक विवेचनाओं पर मुग्ध हो गये और आपका वड़ा सम्मान सत्कार उनने किया। ग्रापका वहां वेद धर्म पर एक वड़ा जोरदार व्याख्यान भी हुआ (जो जयपुर के संस्कृत रत्नाकर मासिकपत्र में कई वर्ष पहले छुप चुका है) इससे वहां के सभी विद्वज्जन ग्राश्चर्यान्वित हुये ग्रीर ग्राप के कारण वैदिक धर्म का डंका विलाग्यत में गूंज उठा।

उक्त कथन की सत्यता प्रमाणित करने को विलायत से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के कुछ श्रंश नीचे दिये जाते हैं।

#### The Westminister Gazette-26.70.2

#### A Hindoo savant in London

In the back-ground of the group of Personages, who have come to London for the Coronation, the Presence has remained unnoticed of a Hindoo savant, a great celebrity in India, a human store-house of Vedic wisdom and philosophy. This is a Pundit Madhusudan Ojha a profound sanskrit scholar. The pundit's conversation in fluent Sanskrit greatly interested the Cambridge Orientalist in his Eastern visitor.

#### The Sun-23.7.02.

The Pundit visited Frofessor Macdonald of Oxford who was greatly pleased to cultivate his acquaintance. Last Sunday the Pundit was invited to Cambridge by Frofessor C. Eendall who with his wife gave him a warm reception, what interested the Cambridge Orientalist most was the conversation of the Pundit in

fluent Sanskrit which is a rare treat now even in India while he was deeply impressed by the deep learning of his Eastern visitor.

सम्राट के राज्याभिषेक के ग्रवसर पर पण्डितजी महाराज ने कुछ पद्य बनाकर इङ्गलिश ग्रनु-वाद सहित छपाकर सम्राट को समर्पित किये थे, जिनकी सादर स्वीकृति के साथ सम्राट ने ग्रापको मैडिल, तथा एक लिखित धन्यवादपत्र सम्मानित किया था।

पंडितजी महाराज सदा वैदिकविज्ञान की खोज में ही लगे रहते थे। आपका तंपूर्ण समय वेदरहस्य के उद्घाटन के प्रयत्न में ही बीतता था। आप ग्रस्वस्थ हो जाने की दशा में भी ग्रपना कार्य करते
ही रहते थे। ग्रपने शरीर, स्वास्थ्य, ग्राराम व अर्थोपार्जन ग्रादि सब बातों की उपेक्षाकर यह महान्
कार्य ग्रापने ग्राजीवन किया। ग्रापके लगभग ५० वर्ष घोर तपस्या के रूप में बीते, जिस तपस्या के फलस्वरूप ग्रापके लिखे हुए १२५ से भी ग्रधिक ग्रन्थ विद्यमान हैं, जो संस्कृत विद्या, सनातनधर्म ग्रौर भारतवर्ष का वैज्ञानिक ग्रुग में मस्तक ऊँचा करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। ग्रापने ग्रपने हाथों से इन सब
ग्रन्थों की पाण्डुलिपि, साथ ही प्रतिलिपि लिखी है। इनमें दो चार ग्रन्थों के अतिरिक्त ग्रद्धेक ग्रन्थ २००
से ५०० पृष्ठ तक के हैं ग्रौर कोई कोई तो इससे भी ग्रधिक हैं। इतनी मौलिक रचना कर लेना कोई
मामूली बात नहीं है। ग्रापका लेख भी बड़ा सुन्दर छापे के सहश होता था ग्रौर ग्राप चित्रकला में
भी कुशल थे।

राजकार्य ग्रीर ग्रन्थ लेखन व्यसन के कारण विशेष देश भ्रमण का ग्रवसर पण्डितजी को नहीं मिला इसीलिये आपके ग्रसावारण पांडित्य व ग्रलौकिक वैदिक रहस्योद्घाटन शैली ग्रीर विषयों के प्रव-चन की चतुरता का भारतीयों को विशेष परिचय प्राप्त न हो सका, किन्तु जब कभी भी ऐसा ग्रवसर प्राप्त हुग्रा, तब श्रोतागणों को चित्रित् होता हुग्रा ही देखा ग्रीर धीरे-धीरे देश में ग्रापकी ख्याति बड़ती ही गई।

सन् १६०६ ई० में काशी में कांग्रेस सभा के अवसर पर और प्रयाग के सम्वत् १६६२ वि. कुम्भ के अवसर पर जो भारतधर्म महामण्डल के महाधिवेशन हुए थे, जिनमें सभी भारतीय नरेशों को सानुरोध निमन्त्रण भेजा गया था, वहां जयपुर राज्य की ओर से पण्डितजी महाराज गये थे। उस समय भूतपूर्व दरमंगा नरेश के सभापितत्व में आपका भापएा सुनकर न केवल विद्वन्मण्डली ही, किन्तु अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वान् और साधारएा जनता भी मुग्ध तथा गद्गद हो गये थे। बहुत दिनों तक यह आपकी ख्याति कई समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही थी उसी अवसर पर भारतधर्म—महामण्डल की ग्रोर से आपको विद्यावाचस्पित तथा महामहोपदेशक इन दो पदिवयों से विभूषित किया गया था। इसके अतिरिक्त आपके अभिभाषण लाहौर, काशी, कलकत्ता आदि में बड़े जोरदार हुये थे, जिनसे उपस्थित जनता बहुत प्रभावान्वित हुई और आपको बड़े सम्मानपूर्वक अभिनन्दन पत्र समिपत किये गये। आप वैदिक गहन विषयों के उद्घाटनार्थ शास्त्रों का अवलोकन तथा लेखन कार्य तो करते ही रहते थे साथ ही जिज्ञासु वर्गों को प्रायः नित्य ही कुछ समय अनेक विषयों को समक्षाया भी करते थे। ग्रापकी प्रवचन शैली बहुत ही उच्चकोटि की थी ग्राप श्रोताग्रों के हृदय में वस्तुज्ञान पूर्ण रूपेण जमा देते है श्रोतालोंग ग्रास्त्र त

विषयों को सुनकर चिकत तथा मुग्ध हो जाते। कोई भी विषय जब तक जिज्ञासुयों की समक्त में पूरे तौर से न ग्राजाता तब तक वह ग्रनेक प्रकार से घण्टों तक उस बस्तु की मीमांसा करते ही रहते थे। इस कार्य में उनका मस्तिष्क कभी नहीं थकता था। उनमें यह एक खास बात थी कि गूक्तम तत्वों के विचार में इतना प्रवल परिश्रम ग्रहींनिंग करते रहने पर भी उनका मस्तिष्क अश्वान्त ही दीख पड़ता था इस ग्रत्यधिक परिश्रम के कारण पाचन शक्ति की कभी से उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहता था ग्रीर शरीर बड़ा कुश था, किन्तु लिखने या बोलने में वे कभी नहीं रकते थे। वे बहुत ही स्वल्पाहारी थे, कभी-कभी तो वे ग्रपनी इस धुन में भोजन करना तक भूल जाते थे, दो चार बार ताकीद करने पर भोजन के लिये जाना तो नित्य नियम सा ही था।

पण्डितजी महाराज के समीप जिज्ञासुक्रों के ग्राने जाने की संख्या ही क्या हो सकती थी, देश विदेश से भी लोग नई-नई शंकाग्रों को सुलभाने के लिये उपस्थित हुन्ना करते थे। वर्तमान जयपुर नरेश महाराज श्री १०५ श्री मानसिंहजी को महाराजकुमार अवस्था में हिन्दी, संस्कृत की प्रथम शिक्षा का आरम्भ पण्डितजी महाराज ने ही कराया था। स्वर्गीय भूतपूर्व महाराज माधवसिंह जी के अनुसार वर्तमान जयपुर नरेन्द्र भी धार्मिक विषयों में सभी परामर्श पण्डितजी से ही लिया करते थे, ये पण्डितजी को बड़ी श्रद्धा तथा मान की दृष्टि से देखते थे ग्रीर उनके पांडित्य से बहुत प्रभावान्ति रहते थे।

श्रन्यान्य कई राजा महाराजा भी श्रापको बड़ी सम्मान की दिष्ट से देखते थे। स्वर्गीय तथा वर्त-मान श्रीमान् दरभंगा महाराज का आप पर बड़ा ही प्रेम प्रसाद था, साथ ही आपकी इस झिंदितीय विद्वता को वे श्रपना निजी गौरव समऋते थे। वर्तमान श्रन्थर नरेश ने तो श्रपने यज्ञोपवीत के श्रवसर पर श्राप से ही दीक्षा ग्रहण की थी और श्रापको श्रपना सर्वश्रेष्ठ गुरू मानकर ये आपका बहुत ही सम्मान करते थे। स्व० महाराज किशनगढ़, स्व० भूतपूर्व काशी नरेश तथा शाहपुराधीश भी श्रापके बड़े भक्त थे।

इतने पर भी एक विशेषता यह थी कि पण्डित जी ने राजा महाराजा, बड़े-बड़े सेठ ग्रादि किसी से भी कभी कोई याचना नहीं की। आप स्वतन्त्र प्रकृति ग्रीर निरपेक्ष व्यक्ति थे। साथ ही ग्रापकी प्रकृति अतिशान्त ग्रीर नितान्त सरल थी। ग्रापका रहन सहन बहुत ही सादगी का था। संसार में रह-कर भी संसार से ग्रलग थे यह ग्राप में एक ग्रलौकिक गुगा था। ग्रापको किसी प्रकार का कोई शौक या बांछा कभी नहीं हुई। यदि थी तो सर्वोपरि वही एक सात्र वैदिक विज्ञान के ग्राविष्कार का पराका का व्यसन, ग्रीर इसी में मनसा बाचा कर्मगा ग्रन्तश्वास तक वे प्रविश्वी भी पर प्राण वियोग के समय तक इसी का मनत रही।

यों तो पहित्ती महाराज के जिल्यों की संख्या बहुत हैं, परन्तु जिनने नियमपूर्वक पुस्तक खोल-कर आपसे विद्याध्ययन किया ऐसे भी कम नहीं है। इन पंक्तियों के लेखक ने प्रायः ४० वर्ष किसी रूप में उनके चरणों में बैठकर अध्ययन किया है। मृत्यु से ३ दिन पूर्व भी मेरा पाठ हुआ था और भी बहुत से प्रतिष्ठित विद्वान् उनके जिल्य हैं जिनमें से कुछ विद्वानों के नाम निम्नलिखित हैं:— १—राजगुरु पं. चन्द्रदत्तजी चौधरी, रिटा. प्र. व्याकरगाध्यापक, महाराजाज संस्कृत कालेज, जयपुर। २—पं. सूर्यनारायणजी ग्राचार्य, प्र. संस्कृताध्यापक, महाराजाज कालेज, जयपुर १०-पं. आद्यादत्तजी, ठाकुर एम्. ए. संस्कृत प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी ।

११-पं. देवराजजी शास्त्री (पंजाब)

१२-पं. पुरुषोत्तमजी साहित्याचार्य, धर्मशिक्षक, मेयो कालेज, अजमेर ।

१३-पं. ग्रशेश्वर भा (मिथला)

वि. सं. १६६३ में अखिल भारतवर्षीय संस्कृत-साहित्य सम्मेलन की ग्रोर से जयपुर के गण्यमान्य सरदारों, विद्वानों ग्रौर सेठ साहूकारों की स्वागत सिमित के तत्वावधान में पंडितजी महाराज के ७० वें वर्ष के उपलक्ष में ग्राचार्य प्रवर गोस्वामी श्री १००५ श्री गोकुलनाथजी महाराज गुद्धाद्वेत संप्रदायाचार्य वम्बई के सभापितत्व में रामिनवास बाग के ग्रलवर्ट हाल में हीरकजयन्ती (Diamond Jubilee) मनाई गई थी जिसमें वाहर के अनेक प्रसिद्ध विद्धान् म.म. हाथी भाई शास्त्रीजी राजपण्डित जामनगर (काठियावाड़) म. म. पं. मथुराप्रसादजी दीक्षित राजपंडित सोलन (पंजाव) विद्यामार्तण्ड पं. सीताराम शास्त्री भिवानी, पं. विद्याघर शास्त्रीजी एम. ए. प्रोकेसर, डूंगर कालेज बीकानेर ग्रादि भी सिम्मिलित हुए थे। संस्कृतरत्नाकर मासिकपत्र का (वेदाङ्क) नाम का विशेषाङ्क ग्रौर ग्रभिनन्दनपत्र पंडितजी महाराज को समर्पित किया गया था। ग्रौर इस ग्रङ्क में संस्कृत तथा हिन्दी में पंडितजी महाराज का जीवन चरित्र भी प्रकाशित हुआ है इसके ग्रितिरिक्त ग्रापका जीवन चरित्र 'सुधा' में छपा है। पूर्णरूपेण आपका विस्तृत जीवन चरित्र पुस्तकाकार में प्रकाशित करने का भी विचार है।

वि. सं. १६६६ भाद्रपद गुक्ला १५ को केवल दो तीन दिन ही ग्रस्वस्थ रहकर गुरुवर पंडितजी का अचानक स्वर्गवास हो गया। स्थानीय सिविल सर्जन का कथन था कि यह दिमागी उत्कट परिश्रम का आघात हृदय पर हुग्रा।

पंडितजी के परिवार में आपके सहोदर भाई भतीजे कोई भी न थे, आपकी धर्मपत्नी का स्वर्ग-वास वि. सं. १६६२ में ही हो चुका था और फिर आपने विवाह नहीं किया। केवल एक मात्र पुत्र पंडित प्रद्युम्नजी उन दिनों अलवर नरेश के पास थे जिन्हें आपके अस्वस्थ होते ही तार द्वारा बुला लिया गया था। पंडितजी ने अपने अन्तिम समय में स्वरचित प्रन्थों के प्रकाशित करने की एक मात्र इच्छा अपने पुत्र से प्रकट की जिसके लिए आपके सुपुत्र ने दढ़ प्रतिज्ञा की।

उस दिन सम्पूर्ण नगर में शोक छाया हुग्रा था। राजकीय उच्च कर्मचारियों व राज के लवाजमें के साथ ग्रापका शवविमान श्मशान पहुंचाया गया, वहाँ शव को स्नान कराकर विभूति तिलक धारण कर जो सूर्याभिमुख बैठाया गया तो मुख पर विज्ञानज्योति का ऐसा ग्रद्भुत दर्शन हुग्रा कि सब लोग ग्राश्चर्य चिकत हो प्रणाम करने लगे। यह बैदिक विज्ञान का प्रत्यक्ष चमत्कार था। आपकी उत्तरिक्रया श्राद्धा- दिक शास्त्रीय विधि विधान तथा राज्य के सम्मान के ग्रनुसार आप के सुपुत्र ने बड़ी श्रद्धा से किया। मासिक क्षयाह में ब्राह्मण भोजनादिक होते रह कर वार्षिक श्राद्ध के अनन्तर ही पितृपक्ष में पं. प्रद्युम्नजी ने गयाश्राद्ध भी सविधि सम्पन्न कर डाला।

पंडितजी के स्वर्गारोह्ण के ग्रवसर पर समाचार पत्रों में "वैदिक विज्ञान का सूर्य अस्त" यह हैिंड ज्ञ निकला था। ग्रलवर, दरभंगा ग्रादि कई नरेशों तथा महामना पं. मदनमोहनजी मालवीय, प्रयाग के वाइस चांसलर डा० गङ्गानाथ भा ग्रादि ग्रनेक गण्यमान्य व्यक्तियों के समवेदना सूचक बहुत से तार व पत्र ग्राये थे ग्रौर बहुत स्थानों में शोक सभाएं हुई। जयपुर में भी रायबहादुर पं. अमरनाथजी ग्रटल एम. ए, फाइनेन्स मिनिस्टर के सभापितत्व में महाराजाज़ संस्कृत कॉलेज में बड़े-बड़े सरदारों, उच्च कर्मचारियों, विद्वानों तथा गणमान्य पुरवासियों की उपस्थिति में एक विराट् शोक-सभा की गई।

पंडितजी महाराज के पुत्र पण्डित प्रद्युम्नजी ओक्ता का बाल्यकाल से अपने पूज्य पिताजी के पास ही अधिकांश रहन सहन व पठन पाठन का प्रबन्ध रहा था, यह अपने पिता के इकलौते पुत्र थे अतः इनका लालन पालन भी अत्यधिक प्यार से होता था। आपकी शिक्षा संस्कृत हिन्दी तथा अंग्रेजी में हुई। यह भी अपने पिता के साथ स्वर्गीय जयपुर नरेश महाराज माधविसहजी के समीप जाया करते थे और महाराज भी इनको छोटे पण्डितजी के नाम से सम्बोधित कर बड़ा बात्सल्य प्रकट किया करते थे। ये बाल्यकाल से ही बड़े बुद्धिमान् और चंचल प्रकृति के हैं। इनकी बुद्धिमता से प्रसन्न होकर महाराजािक्याज ने इन्हें अपने पास ग्राने जाने के लिए स्वतन्त्र ग्राज्ञा प्रदान कर रखी थी और इनके लिये भी अपने खासा अस्तवल से सवारी के लिये बोड़ा ग्रलग नियुक्त कर दिया था। साथ ही जहां कहीं भी महाराज विदेश प्रधारते वहां ग्रापके पूज्य पिताजी तो साथ होते ही थे, ये भी महाराज की ग्राज्ञानुसार बहुत सी यात्राग्रों में साथ रहा करते थे। जब यह कुछ बड़े हुए तो पंडितजी के स्वदेश ग्रादि जाने पर या ग्रस्वस्थ होने पर महाराज इन्हीं को पुस्तकशाला, मौजमन्दिर (धर्मसभा) आदि कार्यों पर पंडितजी के स्थानाप्त नियुक्त कर कार्य लिया करते थे और उस समय के प्रधानमंत्री स्वर बाबू संसारचन्द्रसेनजी, सी० ग्राई० ई० तथा स्वर सुस्ताजुद्दौला सर फैयाजग्रलीखांजी, के० सी० ग्राई० ई० एम० वी० ग्रो० ग्रीर राय बहादुर पुरोहित स्वर सर गोपीनाथजी, सी० ग्राई० ई० इनके कार्य से परम संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे इस प्रकार इन्होंने पूर्ण नीतिकुशलता और सभाचानुरी प्राप्त करली ग्रीर महाराज के कृपापात्र बन गये।

जब स्वर्गीय दरभंगा नरेश श्रीमान् श्री १०८ रमेश्वरसिंहजी जयपुर पधारे थे तो भूतपूर्व जयपुर नरेश ने इन्हीं पं० प्रद्युम्नजी ग्रोभा को उनके ग्रातिश्य सत्कार पर प्रमुख नियुक्त किया था उस समय दरभंगा नरेश इनके प्रवन्य से बहुत प्रसन्न हुए थे और तब से वह इनको विशेष प्रेम ग्रीर कृपा की दिल्ट से देखने लगे। वर्तमान दरभंगा नरेश श्रीमान् महाराजाधिराज श्री १०८ श्री कामेश्वरसिंह भी इन पर उसी प्रकार पूर्ण कृपा रखते हैं ग्रीर इस ग्रंथ प्रकाशन कार्य में उनकी भी सहानुभूति रहती है।

कुछ समय पं० प्रद्युम्नजी को अपनी संपत्ति के प्रबन्ध के लिये स्वदेश जाकर भी रहना पड़ा था वहां उच्च यूरोपियन ग्राई० सी० एस० आफिसर ने इनकी नीति निपुणता देखकर एक इलाके का इन्हें प्रेसीडेन्ट नियुक्त कर दिया जिसमें दीवानी तथा फ़ौजदारी विभाग का कार्य इन्होंने कई वर्ष तक बड़े न्याय निपुणता से किया जिससे पब्लिक बड़ी परितुष्ट रही और उस अरसे में जो जो यूरोपियन आफिसर बदल कर आये वे सभी इनके कार्य से परम संतुष्ट रहे और इसके लिये उन्होंने लिखित प्रमाण पत्र भी इन्हें दिये हैं साथ ही जब वहां बहुत से लाईसेंस वापस लिये जाकर कभी की जा रही थी उस समय इनको सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिये दुनाली अंग्रेज वन्दूक का लाईसेंस देकर विहार गवर्नमेन्ट ने इन्हें राजभक्त रूप से सम्मानित किया था।

पं० प्रद्युम्नजी ग्रपने पिता के समक्ष वर्तमान श्रीमान् अलवर महाराज श्री १०८ श्री तेजसिंहजी के राज्य सिंहासनारोहण के अवसर से ही उनके वड़े कृपापात्र तथा पूर्ण विश्वास पात्र होकर उनके ग्रात्मीय परिजनों में सम्मानित हुए ग्रीर उनके पास ही रहा करते थे। वे धार्मिक सभी कार्य इनके परामर्णानुसार करते ग्रीर समय समय पर ग्रन्य विषयों पर भी परामर्ण लिया करते थे, साथ ही शस्त्र तथा अश्व के कार्य में भी सुयोग्य होने के कारण इन्हें महाराज ने ग्रपना ए० डी० सी० नियुक्त कर आखेट (शिकार) आदि में भी ग्रपने साथ रखते थे।

पिता के ग्रस्वस्थ होते ही पं० प्रद्युम्नजी को जयपुर ग्रा जाना पडा । वर्तमान श्रीमान् महाराजा जयपुर ने इनके पिताजी की जीविका इनको यथावत् प्रदान कर दी । श्रीमान् महाराज ग्रलवर की पं० जी में पूर्णभक्ति ग्रीर उनके पुत्र पं० प्रद्युम्नजी पर पूर्ववत् ग्रतुल कृपा है ग्रीर श्रीमान् पण्डितजी की इन महान् कृतियों से पूर्ण परिचित हैं ग्रतः श्रीमान् का इस ग्रंथ प्रकाशन कार्य में पूर्ण सहयोग है।

पं० प्रद्युम्नजी ने अपने पिता के अन्तिम इच्छा ग्रंथ प्रकाशन की उनके समक्ष प्रतिज्ञा कर उन्हें परितुष्ट किया था उस प्रतिज्ञा के अनुसार इस कार्य में प्राणपण से जुटे हुए हैं। इन तीन वर्षों में आपने ६-७ ग्रन्थ प्रकाशित कर डाले हैं और कई विभिन्न प्रेसों में मुद्रणार्थ दिये जा चुके हैं, साथ ही आगे कार्य- कम जारी कर रखा है।

जो कुछ सम्पत्ति पूज्य पण्डितजी ने छोड़ी है उसे ये एकमात्र ग्रन्थ प्रकाशन में ही लगा रहे हैं, ग्रीर तो क्या ग्रापका यहां तक संकल्प है कि यदि द्रव्य का ग्रभाव होगा तो मकान ग्रादि बेच कर इस कार्य को यथा सम्भव सम्पन्न करेंगे। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या देश में गुएएग्राहकता का इतना ग्रभाव हो गया है कि वह ऐसा होने देगा ? इसका उत्तर भविष्य देगा।

> वेदज्ञमाविष्कृतदिव्यशक्ति लोकेषु गीतार्जुनकीतिमर्च्यम् । प्रद्युम्नतातं समदिशनं च गुरुं भजे श्रीमधुसूदनार्यम् ।।

( पं० ब्रह्मदत्त गर्मा गास्त्री, आयुर्वेदाचार्य सम्पदित, संस्कृतरत्नाकर के वेदाङ्क से उद्धृत )

॥ इति ॥



# विषय-स्ची

| विषय                                                           | <u>पृष</u> ्ठ |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| १-मङ्गलाचरण                                                    | 8             |
| (वैज्ञानिक विवेचना)                                            | 8.            |
| n                                                              | 7             |
| २–प्रतिज्ञा                                                    | २             |
| <mark>३-विकल्प निर्देश-सद्सद्वादविकल्प (त्रिपक्षीसूत्र)</mark> | ₹             |
| ४–सप्तविकल्पसूत्र                                              | ४             |
| १ प्रत्ययाद्वैतवाद                                             | ४             |
| २ प्रकृत्यद्वैतवाद                                             | પ્ર           |
| .३ तादात्म्यवाद                                                | e)            |
| ४ ग्रभिकार्यवाद                                                | <sub>9</sub>  |
| ५ आत्मगुरावाद                                                  | √ 5           |
| ६ सामञ्जस्यवाद                                                 | 5             |
| ७ ग्रक्षरवाद                                                   | 3             |
| <b>५</b> –मूलोपनिषद् (१)                                       | 80            |
| १ ग्रध्व                                                       | 58            |
| ६-संशयोपनिषद् (२)                                              | १६            |
| १ स्यादवादसूत्र                                                | १६            |
| २ मूलागुद्धिसूत्र                                              | १७            |
| ३ तूलागुद्धिसूत्र                                              | १८            |
| र्४ दोषमूल का प्रामाण्यखण्डनसूत्र                              | 38            |
| ५ मनःप्रामाण्यखण्डनसूत्र                                       | २१            |
| ६ म्रात्माप्रामाण्यखण्डनसूत्र                                  | · <b>₹</b> १  |
| ७ ग्रात्मप्रामाण्यखण्डनसारांश                                  | . २४          |

#### 🕸 ब्रह्मविज्ञान 😤

| विषय                                    | पृष्ठ |
|-----------------------------------------|-------|
| द सत्य-ज्ञानागवयतासूत्र                 | २४    |
| ६ जीवखण्डन सूत्र                        | 28    |
| १० ईश्वर (ग्रानन्द) खण्डनसूत्र (क)      | २४    |
| प्रकारान्तर से (ख)                      | २६    |
| " (刊)                                   | २७    |
| ११ सर्वसिद्धान्तखण्डनसूत्र              | 38    |
| १२ ग्रज्ञानश्रेयस्त्वसूत्र              | 90    |
| ७ श्रसत्योपनिषत् (३)                    | 38    |
| द विशिष्ट-त्रिसत्योपनिषत् (४)           | ३३    |
| १ ज्ञानप्रामाण्यसिद्धिसूत्र             | ३३    |
| २ प्रत्यक्षप्रामाण्यस्थापनसूत्र         | ३४    |
| (सारांश)                                | ३६    |
| "                                       | ४७    |
| "                                       | 38    |
| ३ मनःप्रामाण्यसिद्ध (क)                 | 38    |
| (सारांश)                                | ५१    |
| ४ जीवसिद्धिसूत्र (क)                    | 73    |
| (सारांश)                                | प्र४  |
| अर्थ धारकजीवसिद्धि सूत्र (ख)            | ४४    |
| (सारांश)                                | ५५    |
| ४ अन्तर्जगत सिद्धिसूत्र                 | ४६    |
| (सारांश)                                | ५७    |
| ६ जीशनन्त्यसिद्धिसूत्र                  | ५७    |
| (सारांश)                                | ५५    |
| ७ अन्तर्जगदानन्त्यसिद्धिसूत्र           | 38    |
| (सारांश)                                | 38    |
| प्र अन्तर्जगतो अहमालम्बनत्व किद्धिसूत्र | ६०    |
| (मारांग)                                | ६१    |
| ६ वहिर्जगत् सिद्धिसूत्र                 | ६२    |

| वि | ाषय                                                       | पृष्ठ      |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|
|    | १० ग्रन्तर्जगद् वहिर्जगतोः पृथकत्व सिद्धिसूत्र            | ६२         |
|    | ११ ज्ञानोपपादनसिद्धिसूत्र                                 | ६४         |
|    | (सारांश)                                                  | ६५         |
|    | १२ ईश्वरसिद्धिसूत्र                                       | ७०         |
|    | उदाहररा                                                   | ७२         |
|    | नास्तिक प्रश्नों का उत्तर                                 | ७५         |
|    | ईश्वरसिद्धिसूत्र का सारांश                                | ७६         |
|    | १३ जीव और ईश्वर का साधम्यं वैधम्यंसूत्र                   | ७७         |
|    | (सारांश)                                                  | <b>5</b> X |
|    | १४ जीव ईश्वर की पृथक् सत्ता                               | 03         |
|    | (सारांश)                                                  | 83         |
|    | १५ ज्ञान और सत्ता का पौर्वापर्यसूत्र                      | 73         |
|    | (सारांश)                                                  | ₹3         |
|    | ( उपसंहार )                                               | 83         |
|    | १६ उपासनासूत्र                                            | 23         |
|    | (सारांग)                                                  | 33         |
|    | ९-शुक्लित्रसत्योपनिषत् (५)                                | 800        |
|    | १ प्रजापति परिच्छेद का प्रथम मूलैकत्वसूत्र                | १००        |
|    | मूलैकत्वसूत्र का सारांश                                   | 808        |
|    | ( संक्षेप )                                               | १०६        |
|    | १ मृष्टि ग्रीर इसके मूल कारण ब्रह्मा, इन दोनों का आपस में |            |
|    | षड्विकत्प सम्बन्ध                                         | १०६        |
|    | २ व्युत्पत्तिसूत्र                                        | १०७        |
|    | ३ ग्रात्मनिर्वचनसूत्र                                     | १०५        |
|    | ४ ग्रात्माप्रतिपत्तिसूत्र                                 | 308        |
|    | १ ग्रवैकारिकरूढ़                                          | ११०        |
|    | २ वैकारिकरूढ़                                             | 880        |
|    | ३ योगरूढ़                                                 | 888        |
|    | ४ यौगिकरूढ़                                               | ११२        |
|    | ५ यौगिक                                                   | 883        |
|    | ६ व्यूह                                                   | 883        |

## क्ष ब्रह्मविज्ञान क्षे

| विषय                                                            | पृष्ठ |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| १ श्रवैकारिकरूढ़ या परात्पर स्रात्मासूत्र                       | ११३   |
| २ वैकारिकरूढ़ या सत्यत्रयसूत्र                                  | ११५   |
| मन के लक्षरण                                                    | ११६   |
| प्राण के लक्ष्मण                                                | ११७   |
| वाक् के लक्षण                                                   | 388   |
| मन, प्राण और वाक् का साधर्म्य वैधर्म्य                          | १२०   |
| १ मन, प्राण ग्रीर वाक् का ग्रधिकार ग्रर्थात् पदार्थों में उपयोग | १२१   |
| २ दूसरा अधिकार                                                  | 222   |
| ३ तीसरा ग्रधिकार                                                | १२२   |
| ४ चौथा ग्रधिकार                                                 | १२३   |
| ५ पाचवां ग्रधिकार                                               | १२३   |
| ६ छठा म्रघिकार                                                  | १२३   |
| ३ योगरूढ़                                                       | १२४   |
| १ प्रजापति रूप निरूपरासूत्र                                     | १२४   |
| २ आदि प्रजापतिसूत्र                                             | १२७   |
| ४ यौगिकरूढ़ [वेदसूत्र]                                          | १३१   |
| १ वेद का निरूपएा                                                | १३१   |
| २ रसवेद                                                         | १३१   |
| ३ यजुः के विषय में ग्रनेक ऋषियों के मतभेद                       | १३२   |
| ४ साम                                                           | १३३   |
| ५ यजुः                                                          | 838   |
| ६ यज्ञ                                                          | 838   |
| ७ वेदों का उदाहरण                                               | ४३४   |
| ८ वितान वेद                                                     | १३६   |
| ६ छन्दवेद                                                       | १३७   |
| १० छन्द वेद का ऋक्                                              | १३८   |
| ११ ,, ,, साम                                                    | १३८   |
| १२ वेद साधारण                                                   | 888   |
| रसवेद का उपयोग                                                  | 888   |
| वितानवेद का उपयोग                                               | १४४   |

#### क्ष ब्रह्मविज्ञान क

| विषय                                                                    | पृष्ठ .             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| छन्दवेद का उपयोग                                                        | १४४                 |
| -<br>दिव्टिवचार                                                         | १४४                 |
| १३ वेद का मन, प्रारा, वाक् से सम्बन्ध                                   | १४६                 |
| १४ वेद शब्द की ब्युत्पत्ति                                              | १४६                 |
| १५ वेद की अपौर्षेयता                                                    | १४७                 |
| ६यज्ञ                                                                   | १४७                 |
| १ यज्ञभक्तिसूत्र                                                        | १४०                 |
| २ प्रजा                                                                 | १५२                 |
| ३ ग्रनिन, सोम, यम, ग्राप् का साधम्यं वैधम्यं                            | १५५                 |
| ४ ग्रन्नादनकल्प                                                         | १६२                 |
| ५ यौगिक                                                                 | १६३                 |
| ६ चतुर्व्यूह                                                            | १६४                 |
| ७ स्कन्धन्यूह                                                           | १६६                 |
| द त्रेगुण्यस <del>वा</del> र                                            | १६८                 |
| ६ ग्रात्मानात्मविवेक                                                    | १६८                 |
| २-व्यूहानुव्यूह परिच्छेद में ३ दर्शन                                    | १७१                 |
| १ परमेश्वर दर्शन                                                        | १७१                 |
| १ उपक्रमसूत्र                                                           | १७१                 |
| २ आयुर्निर्णयसूत्र                                                      | १७२                 |
| ३ स्वातन्त्र्यसूत्र                                                     | १७३                 |
| जीवतन्त्र                                                               | १७३                 |
| ईश्वरतन्त्र                                                             | १७४                 |
| परमेश्वरतन्त्र                                                          | १७६                 |
| ४ पारतन्त्र्यसूत्र                                                      | 800                 |
| ५ सजातीय पारतन्त्रय                                                     | १७८                 |
| ६ जगत् व्यपदेश सूत्र (व्यपदेशप्रयोग)                                    | 308                 |
| ७ ग्रात्मत्रय साम्यसूत्र                                                | १५०                 |
|                                                                         | *0 - 0              |
| ८ ग्राकाशत्रयसाम्य                                                      | .424                |
| ६ ग्रनाहतनादसूत्र                                                       | १८१                 |
| ६ ग्रनाहतनादसूत्र<br>ग्रनाहत <mark>नाद</mark> का (सारां <mark>श)</mark> | १ <b>८</b> १<br>१८५ |
| ६ ग्रनाहतनादसूत्र                                                       | १८१                 |

| विषय                                  | पृब्ठ  |
|---------------------------------------|--------|
| १२ त्रैलोक्यव्यवस्था                  | ₹5€    |
| १ जीव स्वरूप निर्ण्य                  | 980    |
| २ ईश्वर स्वरूप निर्णय                 | 838    |
| ३ परमेश्वर स्वरूप निर्णय              | १६२    |
| परमेश्वर में कामना का न होना          | 838    |
| परमेश्वर में नम्यग्रात्मा का न होना   | 838    |
| परमेश्वर में दैशिक संस्था न होना      | 838    |
| परमेश्वर में कालिक संस्था का न होना   | 8EX    |
| १३ जगत् कारगता का विचार               | 884    |
| १४ सब का ग्रात्मा होना                | 038    |
| १५ भूमारस (रस आनन्द)                  | 338    |
| १६ उपासना                             | . 200  |
| २ ईश्वरदर्शन                          | २०१    |
| १ सृष्टिकम                            | २०२    |
| २ सत्यज्ञान रूप                       | २०३    |
| ३ प्राण सृष्टि                        | २०४    |
| ४ पश्चस्कन्ध                          | २०६    |
| ५ ईश्वर की पांच ग्रात्मायें           | २०५    |
| ६ ईश्वर की उपासना                     | २१३    |
| ३ जीवदर्शन                            | २१5    |
| १ परमेश्वर ग्रौर ईश्वर से जीव धर्मभेद | २१८    |
| २ जीव का मुख्य स्वरूप लक्षरा          | 385    |
| ३ जीव का लक्ष्मा ग्रविद्या            | २२०    |
| ४ ग्रविद्या भङ्ग सिद्धि               | २२६    |
| प्र विद्या और कर्म का सहयोग           | . २३१  |
| ६ ब्रह्म गायत्री                      | २३२    |
| ७ जीव परिचय (क)                       | 3 \$ 5 |
| ं द ज्ञानोत्पत्ति क्रम (ख)            | 355    |
| ६ जीव-ईश्वर का अन्तरान्तर भाव         | २४२    |
| १० ग्रारम्भक तारतम्य उपादान कारण      | 588    |
| ११ भूमोत्तर या ग्रणिमीत्तरवाद         | 588    |
| १२ भूमोत्तर या विकासवाद (क)           | 58%    |

#### 🕸 ब्रह्मविज्ञान क्ष

| विषय                                                | वृह्ह |
|-----------------------------------------------------|-------|
| १३ त्र्रागिमोत्तरवाद (ख)                            | २४६   |
| १४ जीव और ईश्वर के अपने अङ्गों का जानना न जानना (ग) | २४६   |
| १५ विस्फोटवाद                                       | २४७   |
| १६ युगपत् सृष्टिवाद                                 | २४८   |
| ३-म्रात्मपरिच्छेद                                   | 388   |
| आत्मा के सम्बन्ध में पांच मत सिद्ध हैं              | 388   |
| १ प्रत्ययात्मवाद                                    | २५०   |
| २ प्रत्ययातिरिक्तात्मवाद                            | २५०   |
| ३ कोशात्मवाद                                        | २५३   |
| ४ कोशवदात्मवाद                                      | २५४   |
| ५ यज्ञमयात्मवाद                                     | २४४ - |
| १ चयनयज्ञ आदि पश्चिचिति                             | २५६   |
| (पुनश्चिति)                                         | २५६   |
| २ ग्रन्तिम पञ्चभूतचिति                              | २५७   |
| १ भूतात्मचिति                                       | २५७   |
| २ पुरुषचिति                                         | २५७   |
| ३ वेदचिति                                           | २४५   |
| यजु:                                                | २६१   |
| ४ लोकचिति                                           | २६४   |
| ५ धातुचिति                                          | २६६   |
| ३ सवनयज्ञ तथा यज्ञमय ग्रात्म जीवन                   | २६७   |
| ६ चिदारमवाद                                         | २६८   |
| ७ त्रिणरीर विवेक                                    | ३३६   |
| १ कारएाशरीर                                         | २६६   |
| २ सूक्ष्मशरीर                                       | २७०   |
| ३ स्थूलगरीर                                         | २७१   |
| (त्रिविध-गरीर-समन्वय)                               | २७१   |
| द पश्चात्मसंस्था                                    | २७३   |
| १ परमात्मा                                          | २७४   |
| २ शान्तात्मा                                        | २७४   |
| ३ सत्यात्मा                                         | २७६   |
| ४ अक्षरआत्मा                                        | २७७   |
|                                                     |       |

# क्ष ब्रह्मविज्ञान 🎇

| विषय                                                  |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| ५ सूत्रात्मा                                          | पृब्ह         |
| ६ क्षेत्रज्ञग्रात्मा                                  | <b>ই</b> ওও   |
| १ योनि प्रतिष्ठा ग्राण्य                              | 305           |
| २ ग्रालम्बन                                           | २७६           |
| ३ नाड़ी सञ्चार                                        | 250           |
| ४ क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा से सम्बन्ध रखने वाले देवता      | २८०           |
| ४ विधर्तृता                                           | २८२           |
| ६ सेतुता                                              | २८२           |
| ७ प्रयोजकता                                           | २५३           |
| <sup>६</sup> निर्लिप्तता                              | २५३           |
| ६ अवस्थात्रय                                          | रेन्४         |
| १ जाग्रत या बुद्धचन्त ग्रवस्था                        | २५४           |
| २ स्वप्न या सन्ध्यावस्था                              | <b>२</b> इ. ४ |
| ३ सुषुप्ति या स्वप्नान्त ग्रवस्था                     | २८४           |
| नतान्तर ( दुसरा या बीयनः )                            | २८६           |
| ं अर्गम्स्                                            | २८८           |
| ७ महान्य्रात्मा                                       | २८८           |
| पहान्यात्मा का जन्म प्रकार<br>संपिण्डविचार            | 3=8           |
| पितृस्वधा                                             | 980           |
| महान का ४ प्रकार के                                   | २६२           |
| महान् का ४ प्रकार से शरीर में रहना<br>१ श्राकृतिमहान् | <b>F3</b> F   |
| २ प्रकृति                                             | 888           |
| ३ ग्रात्मवृत्ति                                       | 838           |
| ४ ग्रहंकृतिमहान् <u>।</u>                             | २६६           |
| उपसंहार                                               | 785           |
| भूतात्मा                                              | 338           |
| भूतात्मा परिचय                                        | ३०३           |
| तजसग्रात्मा                                           | ४०६           |
| प्रज्ञात्मा                                           | 80€           |
| र योनि श्रीर ग्राणय                                   | ३०५           |
| २ प्रज्ञात्मा की प्रतिष्ठा                            | ३१०           |
| 10001                                                 | ३१०           |
| ्रिज ]                                                | 388           |

## 🕸 ब्रह्मविज्ञान 🕸

| विषय                                               | पृष्ठ |
|----------------------------------------------------|-------|
|                                                    | 0     |
| चित् का प्रतिबिम्ब                                 | 385   |
| ३ प्राज्ञ का आयतन                                  | ३१२   |
| ४ इन्द्रियों का देवतापन                            | ३१३   |
| ५ प्रज्ञाका भिन्नरूप धारण करना                     | ३१५   |
| ६ इन्द्रिय प्राणों का एक प्रज्ञा ही की स्रोर भुकाव | 38%   |
| ७ इन्द्रियों में प्राण की मुख्यता                  | ३१६   |
| ८ प्रज्ञान का विज्ञान से सम्बन्ध                   | ३१८   |
| ६ प्राज्ञ की देह-भेद से भिन्नता                    | 3 2 5 |
| १० प्रत्यय की वृद्धि से विज्ञान की वृद्धि          | 388   |
| ११ स्वर्ग में नित्य जाना                           | ३२०   |
| १२ प्राज्ञ आत्मा का मुख्य स्वरूप                   | ३२१   |
| १ प्राण                                            | ३२२   |
| २ देवता                                            | ३२३   |
| ३ ऋतु                                              | ३२३   |
| ४ दिक्                                             | ३२४   |
| ५ छन्द                                             | ३२४   |
| ६ स्तोम (प्रारा राशि)                              | ३२४   |
| ७ पृष्ठ                                            | ३२४   |
| द साम                                              | ३२६   |
| ६ ग्रह                                             | ३२६   |
| १० ऋषि                                             | ३२८   |
| १३ प्राज्ञ ग्रात्मा की ग्रवस्था                    | ३३०   |
| १ जाग्रत                                           | ३३०   |
| २ स्वप्न                                           | ३३०   |
| ३ सुबुप्ति                                         | 380   |
| ४, ५ मोह और मूर्छा                                 | ३४३   |
| ६, ७ मृत्यु ग्रीर मुक्ति                           | 381   |
| १४ आत्मा का परिशिष्ट भाग                           | ३४४   |
| १५ महान्                                           | ३४८   |
| १६ ग्रात्मशास्त्र समन्वय                           | ३५१   |
| १७ समन्वय                                          | ३५२   |
| १८ आत्मसारसमुच्चय                                  | 344   |

#### 🕸 ब्रह्मविज्ञान 🍪

| विषय                                                           |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1444                                                           | <b>पृ</b> ब्ह |
| ४-स्रात्मगति परिच्छेद                                          | -             |
| १ गतिस्वरूप                                                    | ३४८           |
| २ गतिप्रभेद                                                    | ३४५           |
| १ संसारगति                                                     | 318           |
| (नित्यगति)                                                     | 318           |
| २ अतिमुक्ति=भूतगति                                             | ३६०           |
| ३ ग्रतिमृत्यु=देवगति                                           | ३६०           |
| ४ पञ्चत्वगति=भूतगति                                            | ३६१           |
| (प्राग्गित=उत्क्रान्ति के ४ भेट ई)                             | ३६१           |
| ४ ब्रह्मगति, ६-दैवगति, ७-पैत्रीगति, ६-नारकीगति, ६-ग्रगति       | ३६२           |
| 7 - 72 17 17 17 17                                             |               |
| ३ गतिनिमित्त                                                   | ३६३           |
| १ ज्ञानरूपी विद्या-ग्रविद्या                                   | ३६४           |
| २ कर्मरूपी विद्या-ग्रविद्या                                    | २६४           |
| काम                                                            | ३६४           |
| कर्म                                                           | ३६८           |
| १ ( विद्या सावेक्ष कर्म )                                      | ३७३           |
| ? यज्ञ                                                         | ३७४           |
| २ तप                                                           | ३७६           |
| ३ दान                                                          | ३७७           |
| २ (विद्या निरपेक्ष कर्म)                                       | ३७७           |
| (विकर्म अर्थात् विद्या विरोधी )                                | ३७७           |
| ( अकम् )                                                       | ३७८           |
| ( मुलाविद्या )                                                 | 308           |
| ( शरीर आत्मा के तीनों लोकों के क्                              | ३५०           |
| ( शरीर आत्मा के तीनों लोकों में भ्रमण के तीन कारण )            | ३८१           |
| १ भिन्न लोकों में भिन्न शरीर                                   | ३८२           |
| , 1141 H ELE -7 0                                              | ३८३           |
| 1777                                                           | 353           |
| १ गरीर के भीतर ग्रात्मा का गतिमार्ग<br>२ स्थूल गरीर छोड़ते गरा | 35%           |
| २ स्थूल शरीर छोड़ते समय ग्रात्मा के सूक्ष्म शरीर का परमाणु     |               |
| अत्मा के सूक्ष्म शरीर का परमाण                                 | ३८४           |
| िस १                                                           | ३८६           |

#### क्ष ब्रह्मविज्ञान क्ष

| विषय |                                           | वृह्ठ |
|------|-------------------------------------------|-------|
|      | ३ प्रत्ययज्ञान                            | ? ২৮৬ |
|      | १ शुक्लकृष्णमार्ग                         | ३८७   |
|      | शुक्लकृष् <mark>रा मार्ग के ५ पर्व</mark> | 03€   |
|      | १ कर्म                                    | 035   |
|      | २ नाड़ी                                   | 980   |
|      | ३ दिक्                                    | २६०   |
|      | ४ आकाश                                    | 388   |
|      | ५ काल                                     | 735   |
|      | २ कर्म                                    | 800   |
|      | ३ काम                                     | ४०३   |
|      | ४ शुक्र                                   | ४०६   |
|      | यज्ञ                                      | ४०६   |
|      | (चयनयज्ञ)                                 | ४१३   |
|      | तप                                        | ४२०   |
|      | प्राकाम्य मुक्ति                          | ४२०   |
|      | (१-कर्मयोग, २-भक्तियोग)                   | ४२३   |
|      | (३–ज्ञानयोग)                              | ४२५   |
|      | सम्पत्तिकैवल्य                            | ४२४   |
|      | भूमोदर्कमुक्ति                            | ४२७.  |
|      | (२-क्षीणोदकमुक्ति)                        | ४२६   |
|      | निर्वाण                                   | 358   |
|      | समबलय                                     | ४३१   |
|      | दात                                       | ४३२   |
|      | उपसंहार                                   | ४३६   |
|      |                                           |       |

इति शुभम्

| विषय                                                                               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                    | पृष्ठ       |
| ४-श्रात्मगति परिच्छेद                                                              |             |
| र गतिस्वरूप                                                                        | ३४५         |
| २ गतिप्रभेद                                                                        | ३४५         |
| १ संसारगति                                                                         | 378         |
| (नित्यगति)                                                                         | 3 × 5       |
| र अतिमन्ति-भू-                                                                     | ३६०         |
| , अ।तम्ह्य=चेचम्ह                                                                  | ३६०         |
| पचरवगति=भनमिन                                                                      | ३६१         |
| 7                                                                                  | ३६१         |
| प ब्रह्मगति, ६-दैवमिन भेद हैं)                                                     | ३६२         |
| प्रवह्मगिति, ६-दैवगिति, ७-पैत्रीगिति, ५-नारकीगिति, ६-<br>१० समवलय<br>३ गितिनिमिन्न | -ग्रगति ३६२ |
|                                                                                    | ३६३         |
| १ ज्ञानह्यो ६-                                                                     | ३६४         |
| २ कर्मरूपी विद्या-ग्रविद्या                                                        | २६४         |
| काम                                                                                | ३६४         |
| कर्म                                                                               | ३६८         |
| १ (विद्या सापेक्ष कर्म )<br>१ यज्ञ                                                 | ३७३         |
|                                                                                    | ३७४         |
| २ तप                                                                               | ३७६         |
| ३ दान                                                                              | 300         |
| २ ( विद्या निर्पेक्ष कर्म )                                                        | ३७७         |
| ( विकर्भ कर्म )                                                                    |             |
| (विकर्म अर्थात् विद्या विरोधी)                                                     | ३७७         |
|                                                                                    | ३७५         |
| ( बारीर अप-                                                                        | 308         |
| ४ प्रत्य स्थिति के तीनों लोकों में आपन                                             | ३५०         |
| र भिक्त र अमण के तीन कार                                                           | ण) ३५१      |
| १ भिन्न लोकों में भिन्न शरीर<br>२ लोकों में बीच की स्थिति                          | ३८२         |
| प्रगतिमार्गं वीच की स्थिति                                                         | <b>३</b> ५३ |
| 1 21-57                                                                            | 3           |
| १ गरीर के भीतर ग्रात्मा का गतिमार्ग<br>२ स्थूल गरीर छोड़ते समय ग्रात्मा            | 3 5 X       |
| त्य गरीर छोडते का गतिमार्क                                                         | 2 - N       |
| तभय श्रात्मा के महत्त्व                                                            | इ ५ ४       |
| २ स्थल गरीर छोड़ते समय आत्मा के सूक्ष्म गरीर का पर                                 | भाणु ३५६    |

| विषय |   |                                          | वृहरू       |
|------|---|------------------------------------------|-------------|
|      |   | ३ प्रत्ययज्ञान                           | ३५७         |
|      | 8 | शुक्लकृष्णमार्ग                          | <b>ই</b> দঙ |
|      |   | शुक्लकृष् <mark>ण मार्ग के ५ पर्व</mark> | ०३६०        |
|      |   | १ कर्म                                   | ०३६०        |
|      |   | २ नाड़ी                                  | 035         |
|      |   | ३ दिक्                                   | 380         |
|      |   | ४ म्राकाश                                | 735         |
|      |   | ५ काल                                    | 787         |
|      | 2 | कर्म                                     | 800         |
|      | ą | काम                                      | ४०३         |
|      | ४ | <b>गु</b> क्र                            | ४०६         |
|      |   | यज्ञ                                     | ४०६         |
|      |   | (चयनयज्ञ)                                | ४१३         |
|      |   | तप                                       | ४२०         |
|      |   | प्राकाम्य मुक्ति                         | ४२०         |
|      |   | (१-कर्मयोग, २-भक्तियोग)                  | ४२३         |
|      |   | (३-ज्ञानयोग)                             | ४२४         |
|      |   | सम्पत्तिकैवल्य                           | ४२४         |
|      |   | भूमोदर्कमुक्ति                           | ४२७.        |
|      |   | (२-क्षीणोदकमुक्ति)                       | 358         |
|      |   | निर्वाण                                  | 358         |
|      |   | समवलय                                    | ४३१         |
|      |   | दात                                      | ४३२         |
|      |   | उपसंहार                                  | ४३६         |
|      |   |                                          |             |

इति शुभम्



# ब्रह्मविज्ञान

#### सिद्धान्तवाद-त्याख्यान

**\*** मङ्गलाचरम **\*** 

निषु सीद गरापते गराषु
त्वामाहुविप्रतमं कवीनाम् ।
न ऋते त्वत् क्रियते किञ्चनारे
महामक मधवन् चित्रमर्च ।।(१)
(ऋ० १०/११२/६)

( ? )

जगृम्भा ते दक्षिरामिन्द्र हस्तं वस्यवो वसुपते वस्नाम् । विद्या हि त्वा गोपति शूरगोना– मस्मभ्यं चित्रं वृषरां रिय दाः ।। (२) (ऋ॰ १०/४७/१)

१—सरलार्थ—हे (गणपते) हे समूह के पित ! (गर्गेषु) आप अपने समूह में (निषुसीद) विराजें। (त्वां) आपको सभी (कवीनां) विद्वानों के (विप्रतमं) अग्रगण्य (आहुः) कहते हैं। (त्वद्ऋते) आपके बिना (किञ्चनारे) कोई भी काम कहीं भी (न क्रियते) नहीं किया जाता है। (मघवन्) हे पूजनीय प्रभो ! (चित्रं) नाना प्रकार के (महामकें) बढे प्रकाश अर्थात् दिव्य ज्ञान को (आर्च) प्रकाशित कीजिये।।१।।

## (वैज्ञानिक-विवेचना)

संसार में प्रत्येक मनुष्य की ग्रात्मा प्रज्ञा ग्रीर प्राग्ण से बनी हुई है । शरीर में प्रज्ञा के ढ़ारा ज्ञान का ग्रीर प्राग्ण के द्वारा क्रिया का संचार निरंतर होता रहता है । यदि सम्पूर्ण जगत् की भूत,

## 🕸 ब्रह्मविज्ञान 🕸

| वय -                                                       | Press |
|------------------------------------------------------------|-------|
|                                                            | विद्य |
| ४-म्रात्मगति परिच्छेद                                      | ३४८   |
| १ गतिस्वरूप                                                | ३५८   |
| २ गतिप्रभेद                                                | 348   |
| १ संसारगति                                                 | 3 × 5 |
| (नित्यगति)                                                 | ३६०   |
| २ अतिमुक्ति=भूतगति                                         | ३६०   |
| ३ ग्रतिमृत्यु=देवगति                                       | ३६१   |
| ४ पश्चत्वगति=भूतगति                                        | ३६१   |
| (प्राग्गगति=उत्कान्ति के ४ भेद हैं)                        | ३६२   |
| प्र ब्रह्मगति, ६-दैवगति, ७-पैत्रीगति, ६-नारकीगति, ६-ग्रगति | ३६२   |
| १० समवलय                                                   | ३६३   |
| ३ गतिनिमित्त                                               | ३६४   |
| १ ज्ञानरूपी विद्या-ग्रविद्या                               | २६४   |
| २ कर्मरूपी विद्या-ग्रविद्या                                | ३६४   |
| काम                                                        | ३६८   |
| कर्म                                                       | ३७३   |
| १ (विद्या सापेक्ष कर्म )                                   | ३७४   |
| १ यज्ञ                                                     | ३७६   |
| २ तप                                                       | ३७७   |
| ३ दान                                                      | २७७   |
| २ (विद्या निरपेक्ष कर्म)                                   | ३७७   |
| ( विकर्म ग्रर्थात् विद्या विरोधी )                         | ३७५   |
| ( ग्रकर्म )                                                | 305   |
| ( मूलाविद्या )                                             | 350   |
| ( शरीर आत्मा के तीनों लोकों में भ्रमण के तीन कारण )        | 358   |
| ४ प्रेत्य स्थिति                                           | 357   |
| १ भिन्न लोकों में भिन्न शरीर                               | ३८३   |
| २ लोकों में बीच की स्थित                                   | ३८३   |
| ५ गतिमार्ग                                                 | ३८४   |
| १ गरीर के भीतर ग्रात्मा का गतिमार्ग                        | ३५४   |
|                                                            | 356   |

विषय

|                               | <b>पृ</b> ब्ह |
|-------------------------------|---------------|
|                               | ३५७           |
| ३ प्रत्ययज्ञान                | ३५७           |
| १ शुक्लकृष्णमार्ग             | 038           |
| शुक्लकृष्या मार्ग के प्र पर्व | ०३६०          |
| १ कम                          | 035           |
| २ नाड़ी                       | 380           |
| ३ दिक्                        | 735           |
| ४ स्राकाश                     | 735           |
| ५ काल                         | 800           |
| २ कर्म                        | ४०३           |
| ३ काम                         | ४०६           |
| ४ गुक्र                       | ४०६           |
| यज्ञ                          | 883           |
| (चयनयज्ञ)                     |               |
| तप                            | 820           |
| प्राकाम्य मुक्ति              | 870           |
| (१-कर्मयोग, २-भक्तियोग)       | 823           |
| (३-ज्ञानयोग)                  | x5x           |
| सम्पत्तिकैवल्य                | 858           |
| भूमोदर्कमुक्ति                | ४२७.          |
| (२-क्षीणोदकमुक्ति)            | 358           |
| निर्वाण<br>निर्वाण            | 358           |
| समबलय                         | १६४           |
| दात                           | ४३२           |
| उपसंहार                       | ४३६           |
|                               |               |

इति शुभम्



# ब्रह्मविज्ञान

## सिद्धान्तवाद-त्याख्यान

**\* मङ्गलाचरण** \*

निषु सीद गरापते गराषु
त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनाम् ।
न ऋते त्वत् क्रियते किञ्चनारे
महामकं मघवन् चित्रमर्च ।।(१)
(ऋ० १०/११२/६)

( ? )

जगृम्भा ते दक्षिणिमन्द्र हस्तं वस्यवो वसुपते वस्नाम् । विद्या हि त्वा गोपित शूरगोना— मस्मभ्यं चित्रं वृषणं रिय दाः ।। (२) (ऋ० १०/४७/१)

१— तरलार्थ — हे (गणपते) हे समूह के पित ! (गर्गेषु) ग्राप ग्रपने समूह में (निषुसीद) विराजें। (त्वां) आपको सभी (कवीनां) विद्वानों के (विप्रतमं) ग्रग्रगण्य (ग्राहुः) कहते हैं। (त्वद्ऋते) ग्रापके बिना (किञ्चनारे) कोई भी काम कहीं भी (न कियते) नहीं किया जाता है। (मघवन्) हे पूजनीय प्रभो ! (चित्रं) नाना प्रकार के (महामकें) बढे प्रकाण ग्रर्थात् दिव्य ज्ञान को (ग्रर्च) प्रकाणित कीजिये।।१।।

## (वैज्ञानिक-विवेचना)

संसार में प्रत्येक मनुष्य की ग्रात्मा प्रज्ञा ग्रीर प्राण से बनी हुई है । शरीर में प्रज्ञा के द्वारा ज्ञान का ग्रीर प्राण के द्वारा क्रिया का संचार निरंतर होता रहता है। यदि सम्पूर्ण जगत् की भूत, भविष्यत् श्रीर वर्तमान सभी द्यात्माश्रों को एक दिष्ट से देखा जाय तो, सर्वजगद्-व्यापक समस्त प्रश्ना और प्राणों का घनस्वरूप वह एक ही ब्रात्मा होगी। इसी को 'इन्द्र' कहते हैं। इस इन्द्र के कुछ-कुछ भाग से प्रत्येक मनुष्य की ब्रात्मा वनी है। यही इन्द्र यहां गणपित जब्द से व्यवहृत किया गया है। भारतवर्ष में जो प्रत्येक कर्म के श्रारम्भ में गणपित का पूजन किया जाता है, वह इसी जगद्व्यापक ब्रात्मा वाले इन्द्र की अर्चना है। यह इन्द्र महद्गण् के साथ रहता है, इसी कारण इसे गणपित कहते हैं। तथा महतों की उत्पत्ति हद से हुई है ग्रतः इन्हें हद्रपुत्र (महादेवजी के लड़के) भी कहते हैं। इस इन्द्र आत्मा को प्रज्ञा श्रीर प्राण का घन बता चुके हैं, श्रतः सभी विद्वानों का सब प्रकार का ज्ञान इसी श्रात्मा से श्रारम्भ होता है। मन्त्र में भी इसीलिए कहा गया है कि गणपित विद्वानों में श्रग्रगण्य हैं। इनके प्राण्य के घन होने के कारण्य यह कहना भी सत्य है कि गणपित के बिना कहीं भी कोई किया (कार्य) नहीं की जा सकती। इसी से उस व्यापक ग्रात्मा से प्रार्थना की जाती है कि ग्रापका जितना भाग मुक्त छोटी सी श्रात्मा में है, उसमें अधिक प्रकाश डालिये, जिससे मेरी इस ग्रात्मा में प्रज्ञा श्रीर प्राण्य का अर्थात् ज्ञान श्रीर किया का ग्रधिक प्रकाश हो जिसके द्वारा बहुत से दिव्य, ग्रलौकिक वैज्ञानिक विषयों का यथार्थज्ञान केरे में हो और अधिक किया करने में समर्थ हो सकूं।।१।।

२—सरलार्थ—हे इन्द्र प्रभो ! हमने ग्रापका दाहिना हाथ पकड़ा है । हे धन के स्वामी ! हम धन की ग्राशा रखते हैं । हे शूरवीर ! ग्रापको हम गायों का स्वामी जानते हैं । ग्राप हमें बढ़ती हुई सम्पदा दीजिये ।

## (वैज्ञानिक-विवेचना)

प्रत्येक मनुष्य की ब्रात्मा से जो शक्तियां निकलती हैं वे सूर्य की दक्षिण गित के कारण शरीर के दाहिने भाग में कुछ ब्रधिक रूप में ग्रीर बाँये भाग में कुछ कम होती हैं। इसलिये दाहिने हाथ से तात्पर्य, श्रधिक शक्ति की ग्रीर संकेत करना है। यद्यपि यह इन्द्र प्राणा की घनरूप एक ही आत्मा है ग्रीर उसके हाथ-पांव ग्रादि कोई भी खास अङ्ग नहीं है तथापि उसकी ग्रधिक शक्ति शरीर में दाहिनी ग्रीर जाया करती है। उसी शक्ति का हम ग्राश्रय लेते हैं। दाहिना हाथ पकड़ने का यही तात्पर्य है। हम धन की ग्राशा रखते हैं ग्रीर वह धन का स्वामी है। हम गौ के सदश ग्रथीत् पश्र-तुल्य ग्रल्प हैं ग्रीर वह ग्रात्मा पश्रुष्य छोटी-छोटी ग्रात्माग्रों का सर्वप्रमु है। इसलिए हमारे दुःखों को दूर करने का ग्रधिकारी उस परमात्मा इन्द्र को समक्त कर प्रार्थना की जाती है कि वह हमारी मांग को पूरी करें।

#### प्रतिज्ञा

जहाँ तहाँ जो कुछ दिष्टिगोचर होता है, इन सब की जड़ क्या है, प्रारम्भ कब से है, संस्था स्रर्थात् स्वरूप-विन्यास किस प्रकार है स्रौर गित किस प्रकार की है स्रर्थात् जो जैसा दिष्ट में स्रा रहा

है वह पीछे किस रूप में दिखाई देगा और कहां जायेगा—इत्यादि बातों की जिज्ञासा प्रत्येक मनुष्य के दिल में स्वतः उत्पन्न हुआ करती है। इन सब बातों को यथार्थ रूप से जानने के लिए प्राचीन समय अर्थात् देवयुग में आप्तवाक्य ऋषि, महिषयों ने जो कि अत्यन्त विचारशील और असाधारण धारणा के अग्रगण्य विद्वान् हुए थे उन्होंने अपने विचारानुसार अथवा परामर्शपूर्वक जो भी कुछ सिद्वान्त निर्धारित किये, उन्हीं सिद्वान्तों का कुछ दिग्दर्शन कराने का यहां यत्न किया जाता है।

## वैदिक वाक्यों से इस विषय में दस प्रकार के वाद सुनने में ग्राते हैं-

१ सदसद्वाद, २ रजोवाद, ३ व्योमवाद, ४ अपरवाद, ५ आवरणवाद, ६ अम्भोवाद, ७ अमृतमृत्युवाद, द अहोरात्र, ६ दैववादवाद, १० संशयवाद । इस प्रकार मुख्य ये दश हैं । इनमें कितने ही अवान्तरवाद भी और हैं । उन सब को इस अन्थ में पृथक् करके प्रदिश्ति करते हैं ।

## विकल्प निर्देश-सदसद्वादविकल्प

## (त्रिपक्षीसूत्र)

प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण में बदलती रहती है। बदलती हुई भी प्रायः सभी वस्तुएँ दीर्घकाल तक ठहरी हुई रहती हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में दो भाव पाये जाते हैं—एक प्रतिक्षणा नष्ट होता हुआ और दूसरा स्थायीरूप। इन दोनों में मुख्य कौन है—इस विचार के सम्बन्ध में तीन मतभेद हैं—सत्, ग्रसत् ग्रीर सदसद्।

यहाँ नष्ट होने वाले भाव को ग्रसत् शब्द से, ग्रौर ग्रविनाशी भाव को सत् शब्द से व्यवहार किया जाता है। ग्रसत् भाव एक क्षण से दूसरे क्षण तक भी एक रूप में नहीं रहता, किन्तु दूसरा सत् भाव वर्षों तक एक रूप में स्थायी रहता है।

किसी का मत है कि इन दोनों भावों में ग्रसत् भाव ही प्रधान है पहले ग्रसत् ही था उसी से पश्चात् में सद्भाव उत्पन्न हुग्रा है। हम देखते हैं कि जो घड़ा या कपड़ा पहले उपग्रक्त नहीं है वही पीछे बनाने पर उपयोगी होता है। इसी प्रकार यह विश्व भी कहा जा सकता है कि किसी दिन नहीं था जो पश्चात् उत्पन्न हुआ उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया क्योंकि जब कुछ था ही नहीं तब किसी का किसी चीज से किसी प्रकार किसी वस्तु की उत्पत्ति करने का प्रयत्न कैसे संभव हो सकता है, मानना पड़ेगा कि जो न था उसने ग्रपने ग्राप ग्रपने को बना लिया इसीलिये विश्व को स्वकृत कहते हुए ग्राचार्यों ने सुकृत नाम दे दिया यह मत तैत्तिरीय लोगों का है (उपर्यक्त ग्रसद्वाद है)।

दूसरों का यह मत है कि ग्रसत् से सत् कभी हो ही नहीं सकता। ग्रसंभव विषय मान लेना समभ से बाहर है। हम कह सकते हैं कि इन दोनों भावों में सत् भाव ही प्रधान है। सत् से ही ग्रसत् भी हो जाया करता है। जो घड़ा या कपड़ा श्राज सद्रूप में मौजूद हैं, वहीं नष्ट कर देने पर सदा के लिये ग्रसद् रूप में ग्रा जाते हैं श्रथवा यों समकें कि इस जगत् में जो ग्रसद् भाव दोखता है वह श्रम है क्योंकि जिसको ग्रसत् समभते हो उसकी भी सत्ता तुम मानते हो जैसाकि जो घट पहले सत् था नष्ट कर देने पर ग्रब यह असत् है इसका यही अर्थ हुग्रा कि उस वस्तु के दो रूप हैं—एक स्थित और दूसरा नाशा। जबकि यह सब सत् है ग्रीर सत् से ही सत् उत्पन्न होता है। यह संसार पहले भी सत् था, ग्रभी सत् है ग्रीर भविष्य में भी सदा के लिये इसी रूप से सत् ही रहेगा। यह सद्वाद का मत ग्राहणी वंश वालों का है, ( यह सद्वाद है)।

पहले सत् था अब ग्रसत् है, ग्रर्थात् शून्य रूप है तो इस ग्रसत् शून्य रूप के साथ भी "है" को लगाते हुए तुम सत्तावाला कह रहे हो, जब उसकी सत्ता है तो ग्रवश्य ही वह सत् माना जा सकता है फिर खयाल में आने वाली कोई भी चीज को ग्रसत् कह कर कैसे माना जा सकता है।

ग्रव तीसरी राय यह है कि पहले सत् ही था पीछे असत् हुग्रा ग्रथवा यों कहना कि पहले ग्रसत् ही था पीछे सत् पैदा हुग्रा ये दोनों रायें ही भूल हैं क्योंकि जब हम दोनों भाव वराबर देखते हैं तो उसमें ग्रागा-पीछा कायम करना भूल है। सत्य तो यह है कि जो सत् है वही ग्रसत् है। सत्, ग्रसत् दो वस्तु नहीं, जब ये दो नहीं हैं तो इनमें ग्रग्र, पश्चात् कहना नहीं वन सकता। किसी रूप से यह सब जगत् सत् है तो वही किसी रूप से ग्रसत् कहलाता है श्रीर यह दोनों ही खयाल सत्य हैं। यह तीसरा सदसद्वाद याज्ञवलक्य आदि महर्षियों का है।

इस प्रकार सदसद्वाद में तीन मतभेद होने से त्रिपक्षी कहलाता है।

### सप्त विकल्पपुत्र ।

यह जो तीन पक्ष (मत) सदसद्वाद कहा गया है, उसके सत्, असत् इन दोनों पदों के भिन्न-भिन्न अर्थ लेकर पूर्वाचार्यों में जो सात मतभेद हो गये थे वे ये हैं—१-प्रत्ययाद तवाद, २-प्रकृत्यद्वेतवाद, ३-तादात्म्यवाद, ४-अभिकार्यवाद, ५-गुण्यवाद, ६-सामञ्जस्यवाद, ७-अक्षरवाद। इन सातों मतों में उपर्युक्त रीति के अनुसार प्रत्येक के सत्, असत् और सदसत् ये ३ पक्ष होने के कार्ण २१ मत हो जाते हैं। इन्हीं २१ मतों का वर्णन इस प्रथम सदसदाद में किया गया है।

यद्यपि उपर्युक्त मतों का विस्तृत वर्णन ग्रागे स्वतंत्ररूप से किया जायेगा, तथापि यहाँ संक्षेप में जनका दिग्दर्शन कराया जाता है।

## (१) प्रत्ययाद्वैतवाद ।

जब हम किसी तरफ दिष्ट डालते हैं, तो हमें जो भी कुछ दिष्टिगोचर होता है और हम उसे देखते हैं इसी देखने में दो खण्ड प्रतीत होते हैं—द्रष्टा ग्रीर दृष्य। इनमें द्रष्टा सत् ग्रीर दृष्य ग्रसत्

है। ये दोनों ही भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। द्राव्या देखने वाला और दृश्य जो दिल्योचर होता है, उसे कहते हैं। में कुछ देखता हूँ इसी खयाल को देखना कहते हैं। इस देखने में 'मैं' का भाग द्राव्या है, जो सभी की दिल्य में एक ही रहता है इसी को सत् कहते हैं, और 'कुछ' का भाग दृश्य है, जो प्रत्येक की दिल्य से भिन्न-भिन्न होता है, एकरूप नहीं रहता, इसीसे उसको असत् कहते हैं। इन दोनों के मिलने से जो एक प्रकार का ज्ञान होता है, जिस ज्ञान के ये दो दुकड़े हैं, उसी ज्ञान को 'प्रत्यय' कहते हैं, यह एक है।

इस प्रत्यय से जो उपर्युक्त दो खण्ड दीखते हैं, उन पर यदि हम सूक्ष्म विचार करें तो, कह सकते हैं कि उन दोनों में द्रव्टा ही मुख्य है। इसी की ज्योति से दश्य के रूप वनाये जाते हैं। इस लिए कोई भी दश्य द्रव्टा से भिन्न नहीं माने जा सकते। वस, द्रव्टा और दश्य दोनों एक द्रव्टा ही हैं और उसी को प्रत्यय कहते है। यह सत् पक्ष का मत हुआ।

दूसरा मत यह है कि प्रत्यय के दो खण्डों में 'दृश्य' खण्ड ही मुख्य है। दृश्य के अतिरिक्त दृष्टा कोई वस्तु नहीं हो सकता। क्योंकि वह दृष्टा तुमको दृश्य है या नहीं, यदि नहीं है तो तुम उसका वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि तुमको दिखा हो नहीं, और यदि यह कहीं कि वह दृष्टा भी मुभको दिखाई देता है तो अवश्य वह दृश्य हो गया, फिर दृश्य से वह भिन्न खण्ड कैसे हो सकता है। कितने ही लोग यह भेद करते हैं कि दृश्य छोटा—२ खण्ड मात्र परिच्छिन्न पदार्थ है। किन्तु दृष्टा व्यापक है। इस प्रकार भेद मानना भी सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि कितने ही दृष्टा अधिक विचारणील होने से अधिक देखते हैं और कितने ही मन्द्वुद्धि अल्पन्न होते हैं इस प्रकार जब आत्मा छोटी—बड़ी होती है और कितनी ही परिच्छिन औपियों के योग से मूच्छित होती है तो उस आत्मा को व्यापक कैसे कह सकते हैं। इसलिये जैसे दृष्टा और दृश्य सभी परिच्छिन पदार्थ हैं उसी प्रकार यह आत्मा भी एक परिच्छिन वस्तु है और दृश्य है। यह असत् पक्ष का अद्देतवाद हुआ।

तीसरा मत यह है कि द्रष्टा और दृश्य ये दोनों भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। द्रष्टा वह है, जहां से ज्ञान शुरू होता है और दृश्य वह है जहां से ज्ञानसूत्र पहुंचता है। इनमें जब ग्रादि और अन्त का भेद पाया जाता है तो ये दोनों खण्ड एक नहीं हो सकते। हाँ यह मान सकते हैं कि जिसका ग्रादि और ग्रन्त हुग्रा और ग्राखिर हुग्रा वह शुरू से ग्राखिर तक एक ही वस्तु है। उसी वस्तु को हम 'प्रत्यय' कहते हैं। वह प्रत्यय एक ग्रवश्य है, किन्तु उसके दुकड़े भी ग्रवश्य ही दो हैं वह सदसत् पक्ष का ग्रद्धतवाद हुग्रा। इन तीनों पक्षों का प्रत्ययाद्वैतवाद प्रथम विकल्प है।

### (२) प्रकृत्यद्वैतवाद

कर्म को ग्रसत् कहते हैं, कर्म वह वस्तु है, जो पहले न रहकर पीछे उत्पन्न होता है ग्रौर अग्रामात्र रह कर पीछे नष्ट हो जाता है। जो अग्रामात्र रहने वाला, पूर्व पश्चात्, ग्रनन्त काल तक (0)





derest who

नहीं रहता है, वह ग्रसत्, कहलाता है। क्योंकि यदि वह सत् होता तो नष्ट कभी नहीं होता; इसलिये जो उसकी क्षणमात्र की सत्ता प्रतीत होती है वह भी एक भ्रममात्र है, ग्रव यदि हम जगत् की भीर दिष्ट डालते हैं तो सर्वत्र किया ही किया प्रतीत होती है। कोई भी वस्तु एक क्षग् के लिये भी ठहरी हुई नहीं है। जिसे हम ठहरी हुई देखते हैं वह भी हमारा भ्रम है। क्योंकि उसका नयी से पुरानी ही जाना हम कालान्तर में ग्रनुभव करते हैं, वह सर्वथा पुरानी नहीं होती, किन्तु उसमें प्रतिक्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। प्रत्येक परमाणु वदलता रहता है। यही परिवर्तनशील क्रिया जो प्रत्येक वस्तु में सूक्ष्मरूप से पाई जाती है, जिससे किसी वस्तु का ठहरना ग्रसंभव प्रतीत होता है। जबिक सब क्रिया ही क्रिया है तो इस क्रिया के ग्रसत् होने से हम मानते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत् ग्रसत् रूप है। यह ग्रसत् पक्ष वाला प्रकृत्यद्वैत का मत है।

ब्रह्म अर्थात् ज्ञान को सत् कहते हैं। यह सम्पूर्ण जगत् ज्ञानरूप है। क्योंकि किसी वस्तु का होना या न होना विचार के अवीन है। जिस वस्तु का जैसा ख्याल होता है वैसी ही वह वस्तु मानी जाती है। होना या न होना, छोटा या बड़ा होना काला या पीजा इत्यादि जैसी भी हम वस्तु कहते या मानते हैं, सब हमारा खयाल ही खयाल है। जिस बस्तु का खयाल नहीं होता उसको नहीं कह सकते हैं। इसलिये यह सम्पूर्ण खयाल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो लोग इस जगत् को कमंद्य मानते हैं वे भूल करते हैं, क्योंकि कर्म को असत् कहते हैं। असत् का अर्थ है न होना। असत् वही है जो न कभी था, न है और न रहेगा। किन्तु यह जगत् पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। फिर उसको असत् कहना सर्वथा अनुचित है। जो वस्तु है, उसे नहीं कह देना साहस नहीं है तो क्या है? वास्तव में यह जगत् ज्ञानरूप है। ज्ञान क्रियारूप नहीं होता, इसलिये यह सम्पूर्ण जगत् सदा रहने वाला जगत् सत् रूप है। यह सत् पक्ष वाला प्रकृत्यद्वैतवाद का मत है।

कर्म को ग्रंसत् ग्रौर ब्रह्म या ज्ञान को सत् कहते है। जगत् को जब हम देखते हैं तो प्रत्येक वस्तु में ये दोनों पाये जाते हैं। जिस ग्रादमी को जन्म से ग्रंतकाल तक देखा है, उसके शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन होने से कभी बच्चा, कभी जवान ग्रौर कभी बृद्ध इत्यादि कई दशाग्रों का हम भिन्न-भिन्न ग्रानुभव करते हुए भेद व्यवहार करते हैं। किन्तु साथ ही फिर उसको एक ही व्यक्ति सम-भिन्न ग्रानुभव करते हुए भेद व्यवहार करते हैं। किन्तु साथ ही फिर उसको एक ही व्यक्ति सम-भिन्न ग्रानुभव करते हैं। भिन्न को एक समभना या एक को भिन्न समभना ग्रानुचित है, किन्तु जगत् में अक्सर ऐसा व्यवहार होने से दोनों व्यवहार का कारण दोनों तत्व मानना ग्रावश्यक हुग्ना है। जिस के कारण एकता प्रतीत होती हैं, वह ज्ञान रूप सत् है ग्रौर जिसके द्वारा भिन्न २ ग्रवस्थाएँ प्रतीत होती हैं वह क्रिया रूप ग्रसत् है इस प्रकार सत् और ग्रसत् से प्रत्येक वस्तु बनी हुई है। सब सदस्य रूप हैं। यह दोनों (सत् ग्रसत् ) पक्ष वाला तीसरा प्रकृत्यहैतवाद हुआ है। यहाँ दूसरा विकल्प समाप्त हुग्ना।



### (३) तादातम्यवाद

यह तीसरा तादात्म्यवाद है। तादात्म्य का शब्दार्थ है, उसीसे अपना अस्तित्व रखना। जैसे धर्म और धर्मी का तादात्म्य होता है अर्थात् जैसे आग और गरमी ये दोनों परस्पर अविनाभाव हैं, न गरमी विना आग का और न आग विना गरमी का अस्तित्व कायम रह सकता है इसी प्रकार असत् और सत् का भी परस्पर तादात्म्य है। एक के विना दूसरा नहीं रह सकता। असत् का अर्थ कर्म और सत् का अर्थ ज्ञान है। इतना अवश्य है कि इसमें कर्म जो असत् है वही प्रधान है या विशेष्य (धर्मी) है और ज्ञान उसका गुए। है। अर्थात् विशेषए। धर्म है, इसी से हम कह सकते हैं, यह ज्ञान कर्म से भिन्न वस्तु नहीं। कर्म के ही आधार से ज्ञान का अस्तित्व है। यह असत् पक्ष वाला तादात्म्यवाद है।

ग्रथवा ग्रव यों समिभिये कि ज्ञान ही इन दोनों में प्रधान है ग्रथवा विशेष्य है ग्रीर कर्म उसका गुणभूत विशेषधर्म है। ज्ञान के ही ग्राधार से कर्म का ग्रस्तित्व है और ज्ञान से कर्म भिन्न नहीं है। ग्रथीत् ज्ञान का ही कर्म एक स्वरूपविशेष है। यह सत् पक्ष वाला तादात्म्यवाद हुग्रा।

तीसरा पक्ष यह है कि जगत् की वस्तुओं में जब सत् ग्रौर ग्रसत् ग्रथित् ज्ञान ग्रौर किया दोनों ही ग्रविनाभूत होकर दीखते हैं तो उसमें किसी को प्रधान ग्रौर किसी को गौण मानने के लिए कोई विशेष युक्ति नहीं है। एक से एक बंधे हुए ग्रथवा धिरे हुए हैं। दोनों मिलकर एक चीज ही जगत् की प्रत्येक बस्तु हैं ग्रौर दोनों ही दोनों की ग्रात्मा हैं। यह उभयपक्ष वाला तादात्म्यवाद हुग्रा। यहां तीसरा तादात्म्यवाद का विकल्प समाप्त हुआ।

## (४) अभिकार्यवाद

चौथा अभिकार्यवाद है। तात्पर्य यह है कि इस मत में सत् और असत् शब्दों से कार्य की ओर लक्ष्य है। ऊपर के तीनों मतों में उन दोनों शब्दों से कारण का खयाल बांधा जाता है किन्तु इसमें कारण का खयाल न करके केवल कार्य का सत् या असत् होना वर्णन किया जाता है। इसीसे इसे अभिकार्यवाद कहते हैं। यद्यपि इस जगत् में ब्रह्म और कर्म दोनों पाये जाते हैं। किन्तु उनमें ब्रह्म सदा ही सत् है, वह कभी असत् नहीं है। इसलिए उसमें दो पक्ष हो ही नहीं सकते। इसलिए उसको छोड़ते हैं। परन्तु दूसरा कर्म सत् और असत् दोनों रूप में दीखता है। पूर्व में तथा पश्चात् भी नहीं रहेगा। इसलिए असत् है। किन्तु मध्य में कुछ काल के लिए विद्यमान है। इसलिए सत् है। इस प्रकार जब उसके दो रूप हैं तो उसमें यह शंका अवश्य हो जाती है कि वह असल में सत् है या असत् है। इसमें एक मत यह है कि यह कर्म वास्तव में असत् ही है। वह असत् ही सत् होकर प्रतीत हो जाता है। दसका सत् होना मिथ्या है, असत् होना सत्य है। दूसरा मत यह है कि यदि यह कर्म असत् ही होता तो इसमें किया किया किया प्रकार उत्पन्न ही नहीं हो सकती तो फिर यह कर्म असत् से सत् होकर कैसे दीखता

(h)

(e)

है जबिक हम इसको एक क्षण के लिए भी सत् होना पाते हैं; तो मानना पड़ता है कि यह पूर्व भी सत् ही था। केवल इसका आविभाव पीछे होकर तत्पण्चात् तिरोभाव हो जाता है। इसी तिरोभाव को ग्रसत् कहते हैं। किन्तु वस्तुतः इसकी ग्रसत्ता नहीं है। तीसरा मत यह है कि जिस प्रकार ब्रह्म को सत् माना है उसी प्रकार कर्म को सदसत् मानना चाहिए। वस्तु का स्वभाव विलक्षण होता है। उसमें क्यों का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए यह कह सकते हैं कि ब्रह्म सत् ही सत् है। ग्रसत् कभी नहीं होगा। किन्तु कमें स्वभाव से ही सत् ग्रीर ग्रसत् होता है। यदि कोई कहे कि यह सत्-ग्रसत् नहीं हो सकता, या ग्रसत्-सत् नहीं हो सकता यह प्रश्न भी चनुचित है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष में इसकी सत्ता ग्रीर नाण दोनों देखते हैं। ग्रतः वैसा ही स्वभाव मानना ग्रनुचित नहीं है। इस प्रकार यह तीनों पक्ष वाला ग्रिभ-कार्यवाद चौथा विकल्प है।

## (४) आतमगुणवाद

वेद में कहीं पर 'सदेवेदमग्र ग्रासीत्' लिखा है, कहीं पर 'असदेवेदमग्र ग्रासीत्' ऐसा कहा है। इसका ताल्पर्य भगवान् याज्ञवल्क्य महाँच ने इस प्रकार वर्णन किया है कि जिस ग्रातमा में संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसके स्वरूप को कायम करने वाले तीन गुर्ण हैं—मन, प्रार्ण ग्रौर वाक्। इनमें मन को सदसत् कहते हैं, प्रार्ण को ग्रसत् ग्रौर वाक् को सत्। ये इन तीनों के तीन नाम हैं। इनमें पहले मन होकर उससे प्रार्ण ग्रौर वाक् पीछे उत्पन्न हुए हैं। यह सदसत् पक्ष है। ग्रथवा प्राण पहले था उसी से मन ग्रीर बाक् उत्पन्न हुए, यह ग्रसत् पक्ष है। ग्रथवा वायु ही प्रथम था; उसीसे प्रार्ण ग्रौर मन पैदा हुग्रा। यह सत् पक्ष है। इस प्रकार किसी ने इन तीनों गुणों के पौर्वापर्य का विचार करके उन श्रुतियों का ग्रथं किया है। किन्तु यह ग्रनुचित हैं; क्योंकि जब यह तीनों गुण ग्रात्मा के स्वरूपसमर्पक हैं तो इनमें आगे पीछे कहना ग्रनुचित प्रतीत होता है। मानना होगा कि ये तीनों ही नित्य हैं ग्रौर ग्रात्मा के स्वरूप होने से एक साथ तीनों ग्रनादि हैं। वात यथार्थ में यह है कि ग्रात्मा के इन तीनों गुणों से सृष्टि की तीन धारायें पृथक् २ उत्पन्न होती हैं—ज्ञानधारा, क्रियाधारा ग्रौर ग्रथं या दृश्यधारा। इनमें ज्ञानधारा की मृष्टि में वेद कहता है कि सबसे प्रथम सदसत् था; ग्रथांत् मन था। बल ग्रथांत् किया की सृष्टि में सबसे प्रथम ग्रसत् था; ग्रथांत् प्राण था। इसी प्रकार ग्रथं की मृष्टि में सब से प्रथम सत् था; ग्रथांत् वाल्य थी। यही उन श्रुतियों का तात्पर्य है ग्रौर यह तीनों ही वाद सत्य हैं। इनमें किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता। यह त्रिवक्षी गुणावाद पांचवां विकल्प है।

## (६) सामञ्जस्यवाद

जो पहले वेद के वाक्य भिन्न-भिन्न दिखाये गये हैं; स्थूल इष्टि से यद्यपि उनमें विरोध प्रतीत होता है, तथापि सूक्ष्म विचार से उनका सामञ्जस्य अर्थात् ग्रविरोध (मेल ) पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जो वस्तुएं इस समय मौजूद हैं उनको सत् कहते हैं। सृष्टि के ग्रास्म्भ में ये सब

वस्तुएं कुछ भी न थी, ग्रतः कहा जा सकता है; पहले ये सब ग्रसत् थीं ग्रथांत् विद्यमान नहीं थीं। इसी अभिप्राय से 'ग्रसदेवेदमग्र ग्रासीत्' यह श्रुति कही गई है। किन्तु ये सब किसी न किसी चीज से जरूर उत्पन्न हुई है; वह चीज पहले ग्रवश्य थी। ग्रगर वह न होती तो बिना कारण इन चीजों की उत्पत्ति नहीं होती। ग्रतः जब वह सृष्टि की ग्रादि में कुछ वस्तु थी तो उसी ग्रभिप्राय से ''सदेवेदमग्र प्रासीत्" यह श्रुति चरितार्थ होती है। जब इस प्रकार कार्य के ग्रनुरोध से पहले ग्रसत् होना ग्रौर कारण के अनुरोध से पहले सत् होना पाया जाता है तो एक ही वस्तु को सत् ग्रौर ग्रसत् दोनों कहना संभव है; विरोध नहीं रहा; यह एक युक्ति है। इसी में दूसरी युक्ति है कि इस जगत् में प्रत्येक वस्तु ग्रापस में भिन्न हैं; ग्रथीत् एक से एक में भेद पाया जाता है। भेद को ग्रन्योन्याभाव कहते हैं, ग्रथीत् घोड़ा हाथी नहीं है ग्रौर हाथी घोड़ा नहीं है; तात्पर्य यह है कि हाथी ग्रपने रूप से भाव है और हाथी घोड़ा नहीं है; तात्पर्य यह है कि हाथी ग्रपने रूप से भाव है और हाथी घोड़ा नहीं है; तात्पर्य यह है कि हाथी ग्रपने रूप से भाव है वही दूसरे सब रूपों से ग्रभाव है, इस प्रकार भाव-अभाव का जब सामञ्जस्य है तो सत् ग्रौर ग्रसत् इत दोनों का एक ही ग्रथ हुग्रा। इसी से श्रुतिवावयों में भी विरोध नहीं रहा। यह सामञ्जस्यवाद छठा विकल्प है।

### (७) अक्षरवाद

सांख्य का मत है कि पुरुष ग्रीर प्रकृति ये दो मूल तत्व हैं। पुरुष को सत् ग्रीर प्रकृति को ग्रिसत् कहते हैं। इनमें पुरुष ज्ञानरूप है, निविकार है और सदा एक रूप है। किन्तु प्रकृति विकारी है और सर्वदा नानारूपों में वदलती रहती है। इसी मूल प्रकृति को प्रधान ग्रीर अव्यक्त भी कहते हैं ग्रीर इस का ग्रक्षर भी नाम है। जहां वेद में ग्रक्षर से मृष्टि होना कहा हैं वह इस मूल प्रकृति से समभना चाहिए, यह ग्रसद्वाद का तात्पर्य है। किन्तु वेदान्त का मत है कि पुरुष और प्रकृति देन दोनों में जो पुरुष सत्रूप है वही ग्रव्यक्त ग्रीर ग्रक्षर शब्द से कहा जाता है। जहां ग्रक्षर से वेद में मृष्टि का होना कहा गया है वह इस पुरुष से समभना चाहिए, यही सद्वाद का तात्पर्य है। इस प्रकार यह सातवां विकल्प अक्षरवाद समाप्त हुग्रा।

इस प्रकार सदसद्वाद में सात विकल्प सिद्ध होते हैं। जिनका संक्षेप में स्वरूप मात्र ऊपर दिखाया गया है। किन्तु इनको विस्तार से लिखने की ग्रावश्यकता है। यद्यपि ये सब इतने निगूढ़ तत्व हैं कि इनका सहज में विचार करना ग्रीर विचार करके यथार्थ सत्य को पा जाना सर्वथा कठिन है, बिल्क मनुष्य बुद्धि के बाहर है। किन्तु विचार करके इन का थोड़ा भी जानना बड़े ग्रानन्द का कारण है, बड़ी ग्रापित्तयां दूर होती हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके ढूंढ कर सत्य को निकाले। इसी तात्पर्य से इन सातों विकल्पों का ग्रपनी बुद्धि से जहां तक हो सकता है; कुछ विचार करने को हम तैयार हुए हैं।

सदसद्वादाधिकार में पहला उपक्रमाधिकार समाप्त हुआ।

# मूलोपनिषत्

[ 8 ]

"भिद्यते हृदयग्रन्थिश्च्छद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कम्मांगि तस्मिन् दृष्टे परावरे।।"

सद्सद्वाद में सप्त विकल्प पहले दिखाये गये हैं। उन सब में पहला "प्रत्ययाद्वैतवाद" है। उसका तात्पर्य यह है कि यह सब एक ही प्रत्यय अर्थात् ज्ञानरूप है। परन्तु यदि हम इन वस्तुओं की ओर दिष्ट डालते हैं तो यह ज्ञान से भिन्न अर्थात् ज्ञेय रूप से दीखता है। अतः प्रथम इनका प्रत्ययरूप होने का निर्णय करना उचित है। किन्तु उस निर्णय में कई प्रकार के भिन्न-भिन्न मत उपस्थित होते हैं। उनको १० उपनिषद् कहते हैं। वे ही यहां क्रम से दिखाये जाते हैं। इनमें प्रथम मूलोपनिषत् है।

यह सब जो कुछ है, वही जगत् कहलाता है, इसका एक ही मूल है उसको ब्रह्म कहते है, इसी से यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप है। उस ब्रह्म को "ग्रोंम, तत्, सत्" इन तीनों रूपों से या तीन प्रकार से समभना चाहिये। यह ब्रह्म दो प्रकार का है। ग्रामु ग्रीर ग्रम्ब। द्रष्टा को ग्रामु ग्रीर दृष्य को ग्रम्ब बहुते हैं। श्रवात दिग, देश, काल इन तीनों से जिस का परिच्छेद न हो वही द्रष्टा अर्थात् ज्ञान है उसी को ग्रामु कहते हैं। किन्तु इसके विपरीत जो दिक्, देश, काल से परिच्छिन्न है उसको कमें या दृश्य कहते हैं, वही ग्रम्ब है।

इन दोनों में 'आमु' तीन प्रकार का है। ग्रानंद, चेतना और सत्ता। इसी प्रकार ग्रम्व के भी हीन भेद हैं कर्म, रूप ग्रीर नाम।

कितने ही आचार्यों का मत है कि इनमें 'आमु' को ही ब्रह्म कहना चाहिए। किन्तु ग्रभ्व के तीनों भेद ब्रह्म नहीं हैं। ग्रर्थात् माया के भेद हैं। माया से तात्पर्य है-मिध्या वस्तु से। नाम, रूप, कमें तीनों भेद ब्रह्म नहीं हैं। ग्रयांत् माया के भेद हैं। माया से तात्पर्य है-मिध्या वस्तु से। नाम, रूप, कमें तीनों ही मिध्या हैं, ग्रतएव ब्रह्म का ग्रदैत होना सिद्ध होता है किन्तु वास्तव में ये तीनों भी ब्रह्म के ही रूप हैं। इनको तैत्तिरीय संहिता ग्रौर माध्यन्दिनीय संहिता में ब्रह्म शब्द से स्पष्ट कहा है। जब कि इनको हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो इनको मिध्या कहना सर्वथा मिध्या है। वास्तव में हमको इन तीनों सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। जो कुछ दिखता है श्रुति के ग्रनुसार वह सब ब्रह्म है। क्योंकि श्रुति कहती है-'सर्व खल्वदं ब्रह्म', ब्रह्म वेदं सर्वम्' इत्यादि। ग्रतः ये तीनों भी ब्रह्म हैं। ग्रथांत् यह सिद्ध हुग्रा कि ग्रानन्द, चेतना, सत्ता, कर्म, रूप ग्रौर नाम ये छग्रों रूप ही सब ब्रह्म हैं।

दूसरी बात यह है कि जिससे दूसरी चीज पैदा होती है, परन्तु वह खुद कम नहीं होती है ग्रौर न बिगड़ती है। जैसे बीज का अंकुर, बीज की हालत बिगड़ने से ऊगता है, दूध के नष्ट होने से दही पैदा होता है, घास की सूरत नष्ट होने से दूध पैदा होता है किन्तु नाना प्रकार की वस्तु जिससे पदा होती रहती हैं तथापि उसका ग्रसली स्वरूप नष्ट नहीं होता। तात्पर्य यह है कि ग्रानन्द पद में दो विभाग हैं — 'ग्रा' ग्रीर 'नन्द' ग्राकार का ग्रर्थ है चौतरफ, नन्द का ग्रर्थ है बढ़ना, चारों ग्रीर बढ़ने से तात्पर्य यह हुआर कि जो दूसरी जगह चला जाता है परन्तु अपनी पुरानी जगह को नहीं छोड़ता। या यों समिभए कि जो खूब धावा करता है परन्तु कुछ भी नहीं चलता अर्थात् वैठा हुया ही बहुत दूर तक चला जाता है। इस प्रकार अपने असली स्थान को न छोड़ कर बहुत दूर तक चला जाना, यह लक्षण सिवाय हमारी ग्रात्मा के ग्रन्यत्र नहीं है। इसी से आत्मा को ग्रानन्द कहते हैं। क्योंकि यह म्रात्मा जो मन के रूप से हृदय में वर्त्तमान है वह हृदय को न छोड़कर दूर-दूर तक पदार्थों को जानने के लिए जाती रहती है। शरीर से उसके बाहर जाने पर भी शरीर में उसका कुछ भी भाग कम नहीं होता । इसीलिए कहा जा सकता है; वह ठहरा हुम्रा चलता रहता है । इसी प्रकार उस हृदय में वसते हुए ग्रात्मा से शरीर के नाना विभाग लोम, त्वचा, शोिएत, माँस, मेदा, ग्रस्थि, मज्जा, शुक्र, भी कमी नहीं होती ग्रौर न कुछ विकार होता है। ग्रतएव उस ग्रात्मा को ग्रानन्द कहते हैं। ग्रात्मा के आनन्द होने का प्रमाण यह है कि संसार के सभी पदार्थ—सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र, परिवार इत्यादि से ग्रपनी ग्रात्मा सभी को ग्रधिक प्यारी होती है। उनकी रक्षा का भी ग्रधिक ध्यान रहता है, किन्तु ग्रपने शरीर तक से भी यह स्रात्मा स्रधिक प्रिय है। जिस स्रंग में पीड़ा से स्रात्मा में वेदना हो तो उस स्रात्मा के ग्रनुरोध से उस ग्रंग को काटना पड़ता है। ग्रतः स्पष्ट हुग्रा कि सबसे प्रिय ग्रात्मा है, जो आनन्द-रूप है। हाँ, इतनी विशेषता है कि यह आनन्द दो प्रकार का है-भूमा ग्रीर शान्ति। भूमा वृद्धि को क़हते हैं। किसी प्रकार की वृद्धि होने पर जब तक ग्रात्मा बढ़कर दूसरी सीमा में नहीं ग्रा जाती तब तक ग्रानन्द का ग्रनुभव होता है किन्तु यह स्मरण रहे कि यह वास्तव में ग्रानन्द नहीं, जिसे सब ग्रानन्द समभते हैं वह ग्रानन्द का ग्रनुभव ग्रर्थात् ज्ञान है न कि स्वयं ग्रानन्द । ग्रसल में श्रानन्द शान्ति का नाम है। जैसे जल में कोई लहर न हो, बिल्कुल ठहरा ठहरा हुग्रा हो तो उसको प्रसाद ( अच्छी तरह ठहरा हमा ) कहते हैं । उसमें प्रतिबंब ठीक रूप धारण करता है । यहां तक, कि उस पानी का स्वरूप तक दीखता है। ऐसी दशा में ठहरे हुए पानी को प्रसन्न कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जिसकी ग्रात्मा में किसी प्रकार की हलचल न हो तो वह ग्रात्मा का प्रसाद है। उसमें सोचने विचारने का सामर्थ्य रहता है, जिसका विचार करता है उसके ग्रन्त तक पहुंचता है । ऐसी दशा में उस ग्रात्मा को प्रसन्न कहते हैं। इसी को शांति ग्रौर ग्रानन्द कहते हैं। जैसे जल का शांत रहना स्वाभाविक धर्म्म है किन्त्र हलचल होना बाहरी पदार्थ वायु इत्यादि का कारण होता है, वैसे ही इस स्रात्मा का भी प्रसन्न रहना अर्थात् शांति स्वाभाविक धर्म है किन्तु उसमें हलचल होना बाहरी ग्रनात्मिक पदार्थों के सम्बन्ध से अज्ञानता के कारण होता है । जितनी ही अज्ञानता घटती जाय और ज्ञान की मात्रा बढ़ाई जाय उतनी ही ग्रात्मा को शक्ति मिलती है, हलचल कम होकर शान्ति होती है । यही शान्ति वास्तव में ग्रानन्द का रूप है इसी से ग्रात्मा आनन्दमय या ग्रानन्द रूप है।

ग्रानन्द जो आत्मा का प्रथम स्वरूप है, वह अपने स्थान पर कूटस्थ (ग्रविचाली) रह कर चारों ग्रोर फैलता हुआ जाता हुग्रा सा दीखता है। ग्रसली बिम्ब से बाहर जितनी दूर फैला हुआ उसका प्रकाश दीखता है उस प्रकाश को उस बिम्ब की 'चिती' कहते हैं। जैसे किसी चीज पर कोई दूसरी चीज एक के ऊपर एक करके बराबर चुनते जायँ तो वह चुनाव उसकी 'चिति' होगी। जैसे किसी दीबार की नींव पर ईंट या पत्थर रख कर चेजा करते हुए ईटों से उसको चुनते जाते हैं जिस से वह दीबार ग्रपनी जगह ठहरी हुई ऊपर २ बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार यह ग्रानन्द ग्रपने एक केन्द्र की नींव पर ठहरा हुआ चारों ग्रोर बढ़ गया है वह बढ़ा हुग्रा भाग उस ग्रानन्द की 'चिति' है। उस 'चिति' ही को चेतना कहते हैं।

हम देखते हैं कि सूर्य या दीपक जैसे एक स्थान पर रह कर चारों ग्रोर अपना प्रकाश फैला रहा है इसी तरह यह मेरी ग्रात्मा जो ग्रानन्दरूप है, मेरे शरीर के केन्द्र में ग्रथीत् हृदय में स्थिर रह कर शरीर से बाहर ग्रनन्त ग्राकाशमण्डल में दूर २ तक पदार्थों को प्रकाश करता हुआ या पकड़ता हुआ फैला हुआ है। यह फैलाव इस ग्रानन्द की 'चिति' या चेतना है। जिस प्रकार शरीर के सम्पूर्ण शोणितमण्डल में यह फैला हुआ है, उसी प्रकार आंख, कान ग्रादि इन्द्रियों के हारा यह शरीर से बाहर भी उपरोक्त प्रकार से निकला हुआ रहता है, किन्तु यह व्यान देने की बात है कि इसके शरीर के बाहर इतने फैलने पर भी शरीर के भीतर कमी नहीं होती क्योंकि इसकी जहां तक 'चिति' है वहां तक इसका बास्तविक स्वरूप है। सूर्य के समान जिस मध्यवाले बिम्ब को हमने ग्रानन्द कहा है ग्रौर प्रकाश के समान जिस बाहरी फैलाब को हमने चेतना कहा है यह दोनों भाग एक से एक अविनाभूत हैं। सदा मिलते हुए हो स्वरूप धारण करते हैं इसलिए मोटी इष्टि से जुदे २ दीखने पर भी वास्तव में इन दोनों को एक ही समफना चाहिए।

इस चेतना के सम्बन्ध में यह और जानना चाहिए कि हमारे शरीर की आत्मा का यह चेतना-भाग जो बाहर निकल रहा है वह बाहर जिस बस्तु के साथ जितने ग्रंश में सहयोग करता है उसी क्षण उसी प्रकार का ज्यों का त्यों बन जाता है। किन्तु स्मरण रहे कि उस बस्तु के पृष्ठ भाग या दूसरी ग्रौर या भीतरी भाग को स्पर्श न करने से उस रूप में नहीं बनता। उस बस्तु में जो भारीपन इत्यादि कितने ही धर्म हैं, उनको भी नहीं धारण करता, केवल अपने सम्मुख भागवाले पृष्ठ को पकड़ कर उसी को दृश्य बनाता है, ग्रर्थात् उसी रूप को धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु के साथ आत्मा का चेतना संयोग करता है वह बस्तु हमारे ज्ञान से पृथक् है।

किन्तु उसी के स्वरूप को हम ग्रपने खयाल पर चढ़े हुए जो मान रहे हैं उसका यह ग्रथं है कि वहीं चेतना उस रूप को पैदा करती है। उस आकार की एक नई वस्तु हमारी चेतना से उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने को संस्कृत भाषा में "विजायते" कहते हैं। उसी को बदलकर भेद दिखलाने के अभिप्राय से इस उत्पत्ति को 'विजायते' कहते हैं। 'विजायते' का ग्रथं जनना है ग्रौर 'विजायते' का ग्रथं जानना है। 'विजायते' का धातु 'जन' है उसमें 'नकार' के पहले रहने वाले 'ग्रकार को 'नकार' के पीछे लगाकर (ज+न+ जं+ग्रा = ज्ञा) 'ज्ञा' धातु बना लिया गया है इसी कारण इस वस्तु की उत्पत्ति को, जो चेतना से की गई है विज्ञान कहते हैं। 'चेतना का ग्रथं ग्रात्मा के प्रकाश का विस्तार है किन्तु विज्ञान का ग्रथं उस चेतना में किसी वस्तु का स्वरूप ग्रा जाना है। यही उस वस्तु का जानना ग्रथांत् ग्रपने ज्ञान से उस वस्तु का एक प्रकार की 'उत्पत्ति' है। इस से उस ग्रानन्द के दूसरे स्वरूप के दो नाम सिद्ध हुए 'चेतनां' ग्रौर 'विज्ञान' (चेतना ग्रौर विज्ञान एक ही है)।

ग्रानन्द का जो दूसरा स्वरूप यह विज्ञान है, वह वास्तव में जब तक शरीर के ग्राभ्यन्तर रहता है तब तक निर्विषयक रहता है। अतएव उसमें किसी प्रकार का अन्य आकार अथवा उसके निज का भी कोई ग्राकार प्रतीत नहीं होता ग्रीर वह एक रस या एक रूप का रहता है। किन्तु वही विज्ञान इन्द्रियों के द्वारा बाहर ग्राकर जब बाह्य जगत् में किसी वस्तु के साथ संयोग करता है तो तत्काल ही उस वस्तु के रूप में बदल जाता है। वह वस्तु जो हमारी ग्रात्मा से बनी है हमें दीखती है। यह मानी हुई बात है कि जिस वस्तु के संयोग से हमारी स्नात्मा बदल कर साकार रूप में आई है वह वस्तु हमारे लिए परोक्ष है ग्रर्थात् उसको न कभी देखा था, न देखते हैं, न देखेंगे ग्रीर न वह वस्तु हमारे ज्ञान में ग्राती है केवल उस वस्तु का चित्र ही ज्ञान में खिच जाता है। यद्यपि यह चित्र मेरी ग्रात्मा से बना है, इसके बनने में मेरा विज्ञान ही खर्च हुग्रा है तथापि इस विज्ञान का यह माहात्म्य है कि इतना खर्च होने पर भी वह पूर्ववत् ज्यों का त्यों बना हुआ प्रतीत होता है और उस विज्ञान में वह वस्तु अन्तर्गत प्रतीत होती है। इसी कारण से उस विज्ञान को अब हम दो खण्ड में देखते हैं—द्रष्टा ग्रौर दृश्य, ग्रथवा विज्ञान और विज्ञेय । तात्पर्य यह है कि वह वस्तु जिस ग्राधार पर ठहरी हुई हमें नजर ग्राती है वह भाग विज्ञान है। वही द्रष्टा या मेरी ग्रात्मा है। किन्तु जो वस्तु उस विज्ञान पर चढ़ी हुई दीखती है वह विज्ञेय है। उसको हम विज्ञान से भिन्नरूप में देख रहे हैं इसलिए उस रूप को विज्ञान न कह कर 'सत्ता' कहते हैं। जगत् में जो प्रत्येक दिष्ट "है है" की प्रतीत होती है उसी को सत्ता कहते हैं। यह सत्ता विज्ञान के भीतर किसी प्रकार का आकार ही है इसलिए उसी ग्राकार को 'सत्ता' कहना चाहिये । ग्रव यह सिद्ध हुग्रा है कि एक ही विज्ञान के दो रूप होते हैं— एक निराकार ग्रीर दूसरा साकार-एक निर्विकार ग्रीर दूसरा सिवकार-एक दिग्, देश, काल से ग्रपरिच्छित्र ग्रीर दूसरा परिच्छित्र। इनमें निराकार, निर्विकार ग्रपरिच्छित्र रूप को तो पहले के ग्रनुसार विज्ञान ही कहते हैं किन्तु दूसरे साकार, सविकार ग्रौर परिच्छिन्न रूप को 'सत्ता' कहते हैं।

इस प्रकार एक 'श्रामु' के ३ रूप सिद्ध हुए--ग्रानन्द, विज्ञान ग्रीर सत्ता। यह तीनों भिन्न दीखने पर भी वास्तव में एक ही वस्तु है। यद्यपि 'सत्ता' परिच्छिन्न दीखती है किन्तु यह समब्टि, व्यब्टि का भेद है। व्यिष्ट-दशा में केवल सत्ता ही नहीं, विज्ञान और आनन्द भी खण्ड २ करके अनेक संख्या में पाये जाते हैं। जिनको जीव आत्मायें कहते हैं किन्तु इन ही तीनों की समिष्टिदशा में ये तीनों अनन्त और व्यापक रूप में ब्रा जाते हैं। उस दशा में 'सत्ता' साकार होने पर भी निराकार ब्रीर व्यापक प्रतीत होती है। इस समय इन तीनों का भेद समभाना भी कठिन हो जाता है।

#### ग्रभव

अब हम अम्ब के स्वरूपों का वर्णन करेंगे। जिस प्रकार आनन्द से विज्ञान श्रीर विज्ञान से सत्ता प्रतिपन्न हुआ है (सम्भ में आया है) उसी प्रकार अब सत्ता से कर्म, रूप, नाम ये तीनों ही अम्ब' प्रतिपन्न होते हैं। जब हम ग्रपने विज्ञान में किसी सत्ता को पाते हैं ग्रीर उसकी ग्रीर खासकर हिंद डालते हैं तो वह सत्ता जो अखण्ड अनवयव होकर प्रतीत होती थी, उसमें तीन प्रकार के ग्रन्थ भाव पृथक्-पृथक् हमें प्रतीत होने लगते हैं—कमं, रूप और नाम । मान लीजिए कि हम घट देख रहे हैं अर्थात् घट की सत्ता प्रतीत हो रही है तो उसमें यदि हम विशेष दृष्टि दें, तो सबसे प्रथम कुछ ऐसा श्राकार गृहीत होता है कि जिससे उस वस्तु की सीमा कायम होती है। श्रीर उस सीमा के श्रन्दर कुछ रंग प्रतीत होता है कि जो उस सीमा के बाहर नहीं है। यही ग्राकार ग्रीर रंग उस वस्तु का रूप कहलाता है। ग्रीर वह किसी पृथ्वी भाग या ग्राकाश के भाग को ग्रावरण करता हुग्र प्रतीत होता है। हमारे विज्ञान की किरगों को भी धक्का देकर आगे जाने से रोकता है और वापस लौटा कर अपने स्वरूप को किसी आत्मा के पहुंचाने का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त उसके कितने ही श्रीर भी कमं, जिनके लिए कि उस वस्तु का संसार में जन्म है, गृहीत होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के ३ कमें होते हैं प्रथांत उस वस्तु के ज्ञान होते वक्त उसके नाम का ग्राभनय किया जाता है अर्थात् उसका नाम मन में आ जाता ही उस वस्तु के ज्ञान का स्वरूप बनता है। जिस प्रकार 'गाय' यह नाम सुनने से गाय का रूप मन में चढ़ आता है। इस प्रकार गाय के हप को देखते ही 'गाय' यह नाम मन के अन्दर विना बोले ही वुल जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक दिल्ट में जो कुछ सत्ता प्रतीत होती है उसमें विशेष कमें, विशेष रूप और विशेष नाम ही ज्ञान में श्राते हैं। इन्हीं तीनों के माने से किसी वस्तु की सत्ता ज्ञान में श्राती है। इन्हीं तीनों को अभव

इस प्रकार ६ रूप सिद्ध हुये इनमें प्रथम के ३ प्रथित ग्रानन्द, विज्ञान ग्रीर सत्ता इनको 'श्रामु' या द्रष्टा कहते हैं, यह सत् हैं, श्रीर दूसरे तीन अर्थात् कर्म, रूप श्रीर नाम इनको 'अस्व'. या राष्ट्र कहते हैं। ये 'ग्रसत्' हैं। यद्यपि इस प्रकार सत् ग्रसत् का भेद किया जाता है तथापि वास्तव में इन दोनों भावों को 'सत्' ही समक्षना चाहिए। क्योंकि जो ज्ञात होता है वही—"है" ग्रौर जो "है" वहीं ज्ञात होता है। ग्रौर जो ''है" और जो ज्ञात होता है वह ''है" ग्रौर ''ज्ञान'' इन दोनों का ग्राश्रय होने से ग्रानन्द कहलाता है। इस प्रकार सभी कर्म, रूप, नाम का जगत् ''है" ग्रौर ''ज्ञात'' होता है। इसलिए ग्रानन्द रूप है।

किसी समय सब से प्रथम यह एक दर्शन प्रचिलत हुआ था किन्तु इसी सद्-असद्-वाद पर विचार करते २ कितने ही समय पीछे इसमें दो मत हो गये। एक पक्ष यह था कि इनमें "सत्" ही मुख्य है "असत्" कोई वस्तु नहीं अर्थात् "आभु" जो द्रष्टा है, वही जगत् की ग्रात्मा है और वही "मैं" (जीव) हूं इसी ग्रात्मा से सत्ता के द्वारा तीनों "अभ्व" अर्थात् कर्म, रूप, नाम कित्पत हो गये हैं। वास्तव में ग्रानन्द, विज्ञान, सत्ता ये ही ३ तत्त्व हैं और ये ही तीनों मिलकर जगत् है—यह एक दर्शन हुआ।

दूसरे पक्षवाले कहने लगे कि कर्म, रूप, नाम, ये जो ३ 'ग्रम्व' कहलाते हैं वास्तव में इन ही को तो हम चारों ग्रोर देख रहे हैं। जिनको हम बार-बार सर्वत्र देखते हैं ग्रौर जिस देखने को हम घोखा खाना नहीं मान सकते उनको न मानकर भूठा कायम करना सर्वथा ग्रनुचित है। जो तीन 'ग्रामु' के रूप कहे गये हैं, वे भी एक-एक प्रकार के रूप हैं। उनमें भी कर्म है, उनके भी नाम हैं। बस जबिक यह ३ तत्त्व मान लिए गए तो इनसे जुदा कह कर कोई भी वस्तु न कहीं जा सकती है ग्रीर न खयाल ही में ग्रा सकती है, क्योंकि कहना नाम से ग्रौर खयाल करना रूप से सम्बन्ध रखता है। 'ग्रामु' तीनों को ग्राप ग्रवश्य किसी न किसी रूप में ही खयाल करते हैं। इसी लिये उनके कुछ नाम भी रख लिये हैं। फिर वे नाम, रूप से पृथक् कैसे हो सकते हैं। ग्रब रहा यह कि ये तीनों ग्रनित्य हैं तो रहें, यह कोई नियम नहीं है कि कोई नित्य ही पदार्थ बिना प्रमाण के भी मान लिया जाय। यदि प्रमाण से ग्रनित्य ही पदार्थ सिद्ध होता है तो वही वास्तविक तत्त्व होगा। तात्पर्य यह है कि आत्मा कोई नित्य पदार्थ नहीं है। ''मैं' भी ग्रनित्य हूं यह दूसरा दर्शन हुगा। इस प्रकार दो मत होने पर बहुत दिनों तक इन दोनों पक्षवालों में विवाद ग्रौर विरोध चलते रहे ग्रौर सदसद्वाद में ही कई मतमतान्तर खड़े हो गये जो ग्रामे दिखाये जायेंगे। नाना प्रकार के विरुद्ध मत होने पर किसी—िकसी ने ऊब कर ( उखता कर ) संश्रयवाद कायम कर दिया। यही संश्रयवाद ग्रामे दिखाया जाता है।

इति मूलोपनिषद् सदसद्-वाद का प्रत्ययाद्वैत के सम्बन्ध में संशयोपनिषत् ।

# संगयोपनिषद्

### [ 7 ]

### स्याद्वादसूत्र ।।१।।

मूल उपनिषद् के पश्चात् सत् ग्रौर ग्रसत् इन दोनों भावों को लेकर बहुत से मत इतने बढ़े कि उनमें से एक को भी निश्चयरूप से पकड़ कर किसी बात का सिद्धान्त करना कठिन हो गया। इसीलिए कितने ही ग्राचार्यों ने उन सब विरुद्ध मतों को मान कर स्याद्वाद का स्थापन किया जिससे "सप्तभङ्गी" (सात दुकड़े) नाम से एक 'नया' (कायदा) ग्रर्थात् युक्तिविशेष जो कायम की, बह इस प्रकार है।

१ स्यादिस्त, २ स्यान्नास्ति ३ स्यादिस्तनास्ति ४ स्यादवाच्यम् ५ स्यादिस्त श्रवाच्यम् ६ स्यान्नास्ति श्रवाच्यम्, ७ स्यादिस्तनास्ति श्रवाच्यम् । श्रर्थात्

?-सम्भव है कि यह सब सत् ही सत् हो।

२-सम्भव है कि यह सब ग्रसत् ही ग्रसत् हो।

र-यह भी सम्भव है कि यह सब सत्-ग्रसत् दोनों हो।

४-सम्भव है कि यह सब अनिर्वचनीय हो। अर्थात् किसी एक रूप में यह सब कहा न जा सकता हो।

५-सम्भव है कि यह सब सत् होकर भी ठीक-ठीक कहा न जा सके।

६-सम्भव है कि यह सब ग्रसत् होकर भी ठीक-ठीक कहा न जा सकता हो।

७-यह भी सम्भव है कि यह सब सत् या ग्रसत् दोनों हों किन्तु ठीक-ठीक कहे न जा सकते हों।

बस इस प्रकार निरुक्त ग्रौर ग्रनिरुक्त ये दो भेद नियत करके एक निरुक्त में ३, ग्रौर दूसरे ग्रनिरुक्त में ४ भेद मान कर ७ भेद स्थिर किये गये। तात्पर्य यह है कि सत् ग्रौर ग्रसत् को लेकर जितने प्रकार के मत उस समय प्रचलित हुए थे, उन सब विरुद्ध मतों को संग्रह करके सब का सम्भव होना इस मत में स्वीकार किया है—मानों एक प्रकार से सब विरोध का परिहार (मिटाना) किया गया किन्तु इससे यह सिद्ध हुग्रा कि इस जगत् के सब ही पदार्थ इस प्रकार छिपे हुए हैं कि इनका सूक्ष्म विचार करने पर भी इनकी ग्रसलियत न ग्राज तक कभी किसी को ज्ञात हुई, न ग्रागे कभी किसी को ज्ञात होगी, फिर इसके लिए सिर तोड़ परिश्रम करके विचार करना व्यर्थ है। जो जैसा कुछ तुम इसको समक्त लो या मान लो, वह सब सम्भव है ग्रौर सब तरह हो सकते हैं। वस यही इस मत का सिद्धान्त है। यह संशयवाद रूपी स्याद्वाद है। यह बहुत पुराने समय से चला ग्राता है। जिसको भगवान् 'जिन' या जिनेन्द्र स्वामी ने स्वीकार करके उपदेश किया किन्तु वहुत काल पश्चात् 'उमास्वामि' आवार्य ने 'सूत्रजी' निर्माण करके एक प्रकार का दूसरा दर्शन प्रचार किया। जिसमें सम्पूर्ण जगत् के

पदार्थ एक निश्चित रूप प्रणाली पर मान लिये गये हैं जैसा कि—'सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रास्पि मोक्षमार्गः'। अर्थात् सही-सही देखना, समभना और चलना मोक्ष का द्वार है।

> "तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् जीवाजीवाश्रवबन्धसम्वर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्" ग्रर्थात् जीव, ग्रजीव, आश्रव, बन्ध, सम्वर, निर्जरा ग्रौर मोक्ष ये ७ तत्त्व हैं।

## मूलाशुद्धिसूत्र ।। २ ।।

जगत् की सुष्टि के सम्बन्ध में मुलतत्व को ढूंढने के लिए विचार करना सर्वथा व्यर्थ है। क्योंकि यह विषय मनुष्य बुद्धि के बाहर है । हम इस सम्बन्ध में लोगों के अनेकानेक विरुद्ध विचार देख रहे हैं । भला क्या कहा जा सकता है कि इनमें कौन सत्य या मिथ्या है । जैसा इस जगत का बीज किसी ने 'परमाणु' कहा है, किसी ने 'प्रत्यय' को माना है, कोई परमेश्वर की इच्छा से जगत का होना बताता है । यह परमेश्वर भी किसी के विचार से जगत् के बाहर घड़ें के अनुसार जगत् को बनाने वाला माना गया है। ग्रौर किसी के विचार से इस सारे जगत को ही परमेश्वर कहते हैं। और किसी के विचार में इस जगत् के प्रत्येक विषय में अन्दर घुसा हुआ परमेश्वर माना जाता है। भला कह सकते हैं, कि इनमें कौनसा विचार सत्य है ? मेरे विचार से तो मैं दावे के साथ कह सकता हं उपरोक्त सब ही विचार वाले सन्देह में पड़े हुये हैं। यह सब मत सन्दिग्ध हैं कोई विचार स्थिर नहीं किया जा सकता। यह केवल मेरी ही राय नहीं है किन्तु कितने ही प्राचीन महर्षियों ने भी नाना प्रकार के इन मतों को देखकर अपना असन्तोष प्रकट किया है। जैसा कि भगवान् विश्व-कर्मा महिष ग्रौर भगवान् परमें की प्रजापित ने उन सब मतों का उपहास करके सन्देहवाद स्थापन किया है। जैसा कि ऋग्वेद के १० वें मण्डल ८२ सूक्त में विश्वकर्मा बहुवन ऋषि ने 'न तं विदाथ' इत्यादि मन्त्र कहा है। इसका ग्रर्थ है कि तुमने उसको नहीं पहचाना है जिसने इस जगत् को पैदा किया, तुम लोगों की बुद्धि में कुछ और ही बात समा रही है। इस सम्बन्ध में जितनी बहस की जाती है, वे सब बर्फ से ढके हुए के सदश हैं। इस जगत् के मूलतत्व ढूंढकर कहने वाले सब कुछ कहकर भी अपनी ब्रात्मा में पूर्णरूप से सन्तुष्ट न होकर ही फिरते हैं।

इन्हीं विश्वकर्मा ने ऋग्वेद दशम मण्डल ५१ सूक्त में 'किस्विद्वनम्' इत्यादि मन्त्र कहा । है। अर्थ यह है कि वह कौनसा वन है स्रौर उस वन का कौनसा वृक्ष है कि जिसको काट कर इतना बड़ा त्रैलोक्य बनाकर खड़ा किया गया है। हे विद्वान् लोगों इस बात को हल् करने के लिए मन ही मन ग्राप लोग उससे पूछो, जो सम्पूर्ण विश्वमण्डल को थाम कर सब पर हावी होकर बैठा है।

इसी प्रकार 'परमे॰ठी प्रजापित' ने भी ऋग्वेद के दशम मण्डल १२६ सुक्त छठा ग्रौर सातवां मन्त्र कहा है जिसका तात्पर्य यह है कि किसने साफ-साफ तौर पर समभा है, ग्रौर किसने निःसन्देह होकर साफ-साफ इसका वर्णन किया है कि यह जगत् कहां से ग्राया ग्रौर कैसे इस प्रकार का बन गया। देवतागण जगत् को भीतरी चीज हैं। पीछे उत्पन्न हुए हैं। यह इस मृष्टि के पैदा करने में ग्रसमर्थ हैं। कौन जानता है कि कहां से, कैसे, यह कहां तक फैला हुग्रा है। तात्पर्य यह है कि लाख

विचार करने पर भी इसका मूलतत्त्व सर्वथा अज्ञेय और अनिर्वचनीय है। (६) यह जगत् जिस मूलतत्त्व का बना हुआ है वह ऐसी कोई निराली चीज है या नहीं इस बात को बही जानता है जो इस विशाल आकाश में बैठा हुआ कोई संसार का मालिक है। अथवा यों समभो कि वह भी शायद ही जानता हो। (७) इस प्रकार महा बुद्धिशाली महाविद्वानों की भी यही राय पाई जाती है कि इस संसार का मूलतत्त्व अभी तक शुद्ध नहीं हुआ अर्थात् स्पष्ट रूप से जाना नहीं गया और न जाना जा सकता है।

## तूलाशुद्धिसूत्र ॥ ३ ॥

अनेक दार्शनिक लोगों ने इस जगत के सम्बन्ध में खुब सोच-सोच कर जितने सिद्धान्त स्थापित किये हैं, उनमें से किसी को भी हम सत्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनमें किसी का मत भी ऐसा नहीं है कि जिस पर विरुद्ध दलील खड़ी न की जा सके। जैसा कि समभी—मैं जगत् को देख रहा हूं उस मेरे देखने में द्रष्टा ग्रौर दश्य दोनों जुदे २ प्रतीत होते हैं। उनमें दश्य के देखने का मूल कारण केवल दण्टा है। यदि हम दण्टा के भाग को निकाल कर अलग कर दें तो कहो कि बह दश्य क्या कुछ भी दीख सकता है ? कभी नहीं। इससे सिद्ध हुम्रा कि वह दश्य द्रष्टा से जुदा वस्त नहीं है। अथवा वह दश्य सर्वथा नहीं है। मेरे ज्ञान ने ही दश्य का रूप बनाया है। दूसरा यह है कि जिस स्थय को मैं देखता हूँ वह मेरे ज्ञान का रूप है किन्तु उस रूप के बनने का का कारण, उससे अतिरिक्त कोई रूप वस्तु है । अथवा जो कुछ हमें प्रत्यक्ष होता है, वही वास्तव में रूप है । इन बातों पर खूब विचार करने पर भी क्या कोई निर्धारण करके कह सकता है कि वास्तव में इएय क्या है। जब यह नहीं कहा जा सकता तो उस दश्य के लिए विचार करना व्यर्थ है इसलिए उसको अब द्रष्टा जी आंख से देखता है, नाक से सूंघता है, कान से सुनता है, जीभ से चखता है, त्वचा से स्पर्ण करता है, इन सब जानों में द्रव्या के द्वारा दूसरे पदार्थ दीखते हैं, किन्तु उस द्रव्या को जिस पर कोई इन्द्रियां नहीं जा सकती, न द्रव्टा ही ग्राप अपने ऊपर जा सकता है, ऐसी सूरत में उस द्रव्टा का वास्तविक रूप क्या है, क्या कभी किसी ने जाना ? क्या कोई जान सकता है ? कभी नहीं। जब कभी हमने द्रव्टा को देखा है तो बाहर वाले किसी रूप में बदले हुए को ही देखा है किन्तु उस बाह्य-हप को ग्रलग करके द्रष्टा का ग्रसली हप क्या है, कभी कुछ ज्ञात नहीं होता ग्रौर जबिक ग्रांख, कान म्रादि इन्द्रियों की सहायता न हो मर्थात् यह इन्द्रियां बाहर के पदार्थों से यदि स्पर्श न करें, तो यह द्रष्टा कभी किसी वस्तु को देख ही नहीं सकता। इस प्रकार द्रष्टा जब इन्द्रियों के साथ बाह्य किसी दृश्य पदार्थ से योग करता है तब इन तीनों के मिलने से उस ही समय एक नयी वस्तु बनती है जिसको कि हम देखना कहते हैं। वह सहयोग से वना हुन्ना पदार्थ सत्य नहीं हो सकता किन्तु जिनके संयोग से वह रूप बन गया है वह द्वारा, दृश्य व इन्द्रिय कोई भी अपने असली रूप में कैसा है सो जाना नहीं जा सकता।

दृष्टा है इसलिए दृष्य का रूप उसके भीतर भासता है। उस दृष्य की 'सत्ता' द्रष्टा से कभी जुदा नहीं हो सकती। प्रथवा इससे उलटा समभो कि जब दृष्टा कभी दृष्य के रूप में बदलता है। तब

ही हम द्रष्टा को भी पाते हैं; इसलिए द्रष्टा भी एक प्रकार का दृश्य ही है। दृश्य से श्रलग करके दृष्टा की कोई सत्ता नहीं।

अथवा द्रष्टा प्रत्यक्ष को ही समभना चाहिए। यह प्रत्यक्ष ३ प्रकार का है—सामान्य, बाह्य श्रीर श्रान्तर। बाह्य इन्द्रियों से जो देखना-सुनना श्रादि ज्ञान होता है, वह बाह्य इन्द्रियों के द्वारा होने के कारण बाह्य प्रत्यय है। किन्तु मन ही मन विचार करता हुशा जब किसी बाह्य इन्द्रियों की सहायता नहीं लेता है उसका मानसिक विचार श्रथवा सुख—दुःख आदि ज्ञान,—यह सब श्रान्तर प्रत्यय है। इन दोनों में बाह्य इन्द्रियों श्रीर मन का संयोग है। किन्तु इन्हीं दोनों प्रत्ययों में बाह्य इन्द्रिय का श्रीर मन का जितना भाग है उसको जुदा करके उनसे श्रलग एक तीसरे भी ज्ञान का भान प्रतीत होता है। जो देखना, सुनना या मन से समभना सब में एक रूप दीखता है, वही सामान्य प्रत्यय है। इनमें वह सामान्य प्रत्यय जितना मन के संयोग से श्रान्तर प्रत्यय पैदा करता है श्रथवा बाह्य इन्द्रिय के संयोग से जितना बाह्य प्रत्यय पैदा करता है; यह दोनों प्रत्यय मन श्रीर इन्द्रिय के संयोग से उसी समय नये वन गये हैं। ये वास्तव में कोई तत्त्व नहीं हो सकते। तात्त्विक न होने से उनका ज्ञान सत्य नहीं है। श्रव रहा सामान्य प्रत्यय, सो इन दोनों प्रत्ययों श्रथीं वाह्य श्रीर श्रान्तर प्रत्यय इन दोनों के बिना मिलाये कहीं कभी दीखता ही नहीं।

तात्पर्य यह है कि जो तत्त्व है, उसका ज्ञान किसी को न कभी हुग्रा न होगा। ग्रीर जो ज्ञान हम सब को सदा होते रहते हैं, वे उसी समय के बने हुए ग्रतात्त्विक हैं। इसीलिए मिथ्या हैं। ऐसी सूरत में कोई ज्ञान सत्य नहीं।

#### ४ - दोषमूल का प्रामाण्यखण्डनसूत्र

प्रत्यक्ष के ग्रप्रमाण सम्बन्ध में प्रत्यक्ष को सर्वथा ग्रप्रमाण ही मानते हुए कितने ही दार्शनिकों ने इस प्रकार की व्यवस्था रची है कि—ग्रांख ग्रपने स्वभाव से जहां जो कुछ देखती है वह सब स्थार्थ है, सत्य है, ग्रीर प्रामाणिक है। किन्तु ग्रांख ग्रीर वस्तु के मध्य में यदि कोई दोष ग्राजावे तो उस दोष के कारण उस ज्ञान को ग्रप्रमाण कह सकते हैं, किन्तु दोष के संयोग से ग्रप्रमाण होने पर भी यह दिव्ह सर्वथा ग्रप्रमाण नहीं मानी जाती। हरे काच के संयोग से सूर्य का प्रकाश हरा दीखने पर भी सूर्य का प्रकाश सर्वथा हरा ही नहीं माना जा सकता इत्यादि इत्यादि। किन्तु इस आक्षेप पर यह कहा जा सकता है कि जहां ग्राप दिव्ह के साथ किसी दोष का संयोग समभते हैं, ग्रथवा जहां पर विना दोष के ग्रुद्ध दिव्ह समभते हैं—इन दोनों स्थानों में ग्रांख से किसी विषय का देखना बराबर है, फिर उसमें दोष का ग्रदोष की व्यवस्था करना सर्वथा ग्रसंगत है। जबिक दिव्ह से कोई वस्तु दीखती है तो वहां किसी दोष को दोष कहकर तिरस्कार करना ग्रनुचित है; ग्रथवा जहां विगुद्ध दिव्ह समभते हैं वहां भी क्या किसी दोष का हांना सम्भव नहीं है। हम कह सकते हैं यदि हमारी दिव्ह ग्रीर किसी प्रकार की बनी होती तो हम इन संब वस्तुग्रों को दूसरे प्रकार से देखते हुए विचार से जानते, जैसे कि जल के प्रत्येक परमाणु गोल होते हैं, इसिलए जल का धरातल उच्चावच होना चाहिए किन्तु हमारी दिव्ह जल की सत्रह को समधरातल देखती है। ग्रतः इस ग्रांख को हमेशा के लिए क्यों न दीष-हमारी दिव्ह जल की सत्रह को समधरातल देखती है। ग्रतः इस ग्रांख को हमेशा के लिए क्यों न दीष-

युक्त मानी जाय। यदि यह दिष्ट निर्दोष होती तो ग्रवश्य ही जल के दाने-दाने पृथक् दिखाई देते। ऐसी स्थिति में जबिक सभी ग्रांख दोषयुक्त ही हैं तो कहीं सदोष या निर्दोष की पृथक् व्यवस्था करना मिथ्या है ग्रथवा जहां आप दोष मानते हैं वहां उस दोष को दोष मानने के लिए भी कोई प्रमास <mark>ग्रापके पास नहीं है । यदि बुखार में चीनी कड़वी लगे ग्र</mark>ीर इसको ग्राप दोषयुक्त मानें तो यह श्रापकी भूल है। यह रसना इन्द्रिय चीनी का मिठास बनाती हुई जिस प्रकार प्रमागाभूत है उसी प्रकार कडवा बताती हुई भी कडवा बताने के लिए प्रमाणस्वरूप होगी। यदि यह प्रमाण नहीं है तो कडुवे के ज्ञान का विश्वास भी ग्रापको नहीं होना चाहिए। ग्रीर उसके द्वारा रोग समभ कर उसके हटाने का उद्योग नहीं करना चाहिए। जब ग्राप कड़वेपन पर विश्वास करते हैं तो स्रवश्य ही वह रसना ग्रापकी प्रमास है—इसलिये दोष वाली इन्द्रियों को प्रमास मानना आपका सर्वथा ग्रसत्य है। अथवा जिस प्रकार ग्राप चीनी को कड़वी समभने के लिए रसनेन्द्रिय में कोई दोष मानते हैं उसी प्रकार चीनी को मीठी समभने के लिए उसी रसना में कोई दोप हम मान सकते हैं। सम्भव है कि यह दोष सम्पूर्ण जगत् की रसना में साधारण रीति से आगया हो; जिससे विना मीठे, चीनी को मीठी वनाकर दिखाता हो । इसी प्रकार सफेद शंख को, पीला दिखाने वाले पीलिया रोग में भी समभना चाहिए। मानना चाहिए कि यह पीलिये की बीमारी यदि साधारण रीति से सभी प्राणियों की आँखों में होती तो पीला देखते हुए भी श्राप इसको कभी दोप नहीं कहते। इसलिए कहीं दोष मानना, कहीं न मानना यह आपकी इच्छा पर निर्मर है। उसके द्वारा किसी इन्द्रिय का प्रमाण होना न होना सर्वथा ग्रसम्भव है।

इसके म्रतिरिक्त हम यह भी कहते हैं कि इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रमाण मानने वाले दार्शनिक भी निरिन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते हैं। क्योंकि कितने ही दार्शनिकों ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि प्रत्यक्ष होते समय चार त्यापार होते हैं - प्रवग्रह, ईहा, प्रवग्न ग्रीर धारणा। अर्थात् सबसे पहले इन्द्रिय का वस्तु के साथ साधारण संयोग होता है अर्थात इन्द्रिय के मैदान की हद में वह वस्तु त्रा जाती है। इससे जो संयोग होता है उसको अवग्रह कहते हैं। इसके अनन्तर यह क्या भलक पड़ी, यह क्या वस्तु है—इस बात को जानने के लिये उत्सुक होकर मन ग्रपनी चेष्टा करने लगता है और कितनी ही वस्तुओं का वहां सन्देह उठाकर-किसी ग्रंग का छोड़ना, किसी ग्रंग का उसमें मिलाना इत्यादि—ग्रावाप (मिलाना) उद्वाप (हटाना) करता हुग्रा औरों को छोड़कर किसी एक वस्त पर स्थिर हो जाता है—इस प्रकार वस्तु की परीक्षा करना मन की ईहा कहलाती है। जिस प्रकार अवग्रह से इन्द्रिय ने कुछ रंग रूप देख कर मन को निवेदन किया था उसी प्रकार मन ग्रपनी ईहा से कुछ वस्तु स्थिर करके ग्रात्मा को निवेदन करता है। ग्रात्मा उस वस्तु को मन के ग्रनुसार स्वीकार करता है। इसी को <u>प्रवगम कह</u>ते हैं। ग्रवगम होने पर ग्रात्मा उस वस्तु के रूप को चिरकाल के लिए अपने में घारण करता है, जिसके द्वारा समय-समय पर स्मरण होता रहता है। इसी को धारएग कहते है। इस प्रकार ज्ञान के चार काण्ड हैं। जिनमें प्रथम इन्द्रिय से, दूसरा मन से और तीसरा आत्मा से होकर तीसरे दर्जे में ज्ञान का स्वरूप पूर्ण हो जाता है और वही प्रमाण है। ऐसी स्थिति में ईहा जो मन की चेष्टा है उससे पहले ज्ञान का स्वरूप ही पूर्ण नहीं बना फिर वह प्रमाण क्यों कर हो सकता है। अलबत्ता मन

Clear of

Min AA

ने ईहा करके जो वस्तु स्थिर करली है उसी को आत्मा स्वीकार करती है। इसीलिये इन्द्रिय को प्रमाण न मान कर मन के विवेक की ही आप भी प्रमाण मानते हैं और सब को भी वैसा ही मानना चाहिये। चाहे इन्द्रियजन्य ज्ञान हो या बिना इन्द्रिय के कोई ज्ञान हो। सभी में मन की चेष्टा आवश्यक है, मन ने विचार कर जो जैसा कहा वही यथार्थ है, सत्य है और प्रमाणिक है।

#### ५ मनःप्रामाण्यखण्डनसूत्र

उपर्युक्त रीति से मन को प्रमाण कहा गया है, किन्तु हम देखते हैं कि यथार्थ में मन भी प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि यह मन ही बहुधा मिध्याविज्ञान उत्पन्न करता है। हम देखते हैं कि किसी वस्तु को कोई मनुष्य ग्रपने मन से ग्रच्छी या बुरी समफता है उसी वस्तु को दूसरा मनुष्य ग्रपने मन से दूसरे प्रकार से देखता है। एक ही वस्तु अच्छी होकर एक ही काल में बुरी नहीं हो सकती अतः इन दोनों प्रकार के मन में एक मन अवश्य मिथ्या है। जबिक एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न भावों से भिन्न प्रकार का मन प्रत्यक्ष कराता है तो उसमें सत्यता नहीं मानी जा सकती। एक मन किसी बात को सत्य कह कर देखता है श्रौर उसी वस्तु को दूसरा मन मिथ्या सिद्ध करता है । जिस मन के विवेक को श्रापने प्रमारा माना है, उसी विवेक का यह काम है कि कोई दार्शनिक इस जगत् को पूर्ण विचार करके सच्चा कह रहा है तो दूसरे दार्शनिक अनेकानेक युक्तियों से विचार करके उसी जगत् को ग्रसत् ग्रर्थात् मिथ्या कह रहे हैं । जिस आचार विचार को एक समाज ग्रच्छा समभ कर उसका ग्रादर करता है ग्रौर नित्य ही उसका स्राचरण करता है उसी स्राचार-विचार को दूसरा मनुष्य समाज वड़ी घृणा दिष्ट से देखता है श्रीर निन्दा करता है। कहा तक इस मन के विवेक की यह महिमा है, दार्शनिकों के विचार में नाना मत≢मता-तर प्रचलित हैं, उपासना में भी कई मतभेद हैं, इन सब में किसका मत सत्यं है श्रौर किसका मिथ्या यह निर्एाय करना कठिन है। अथवा परस्पर प्रत्याघात और प्रतिद्वन्द्विता से सभी मिथ्या कहे जा सकते हैं। यह तो हुई भिन्न पुरुषों के मन की कथा। किन्तु हम एक ही मनुष्य के एक ही मन में देखते हैं कि वह किसी काम को कभी अच्छा या कभी बुरा समक्षता है। कभी किसी काम के लिये संकल्प-विकल्प करके विरुद्ध दो भाव खड़ा करता है तो ऐसी दशा में सब ही मन को एक रूप से प्रमाण कैसे माना जा सकता है ग्रीर जब मन के ऊपर पूरा विश्वास नहीं रहा तो ग्रब इस जगत् के प्रत्येक भाव को जैसा कुछ जिस प्रकार हम देखते हैं, वह बिल्कुल सब वैसा ही है यह निर्धारण करना ग्रत्यन्त कठिन हो गया है, इसीलिये हम कह सकते हैं कि संसार का सब ज्ञान या ज्ञान के सभी पदार्थ संशयरूप में हैं।

#### ६—-म्रात्माप्रामाण्यखण्डनसूत्र

श्रव यहां पर तीन प्रश्न उठते हैं। प्रथम यह है कि-उपर्युक्त प्रकार से अन्यान्य प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और मन के विवेक का प्रामाण्य भी खंडित हो जाने से ग्रापके कथनानुसार माना कि ये सम्पूर्णजगत के भाव संदेहमय हैं। इनमें कोई कुछ भी निश्चित रूप से यथार्थ जाना नहीं जा सकता। किन्तु इन्हीं कारणों से यह निश्चित रूप से ही जान लिया गया है कि सब कुछ संदेह से भरा हुश्रा है। इन सब संदेहों के होने का जो ग्रापका ज्ञान है वह ग्रवश्य निश्चित है। उसमें ग्रव आपको किसी प्रकार का संदेह बाकी

नहीं रह गया। एक यही निश्चय ऐसा है कि जिससे ग्रापके संम्पूर्ण संशयवाद की इमारत ढक जाती है। माना कि यह सम्पूर्ण जगत संदिग्ध है किन्तु इस प्रकार परीक्षा करके सब को सिन्दग्ध निर्धारण करने वाली कोई मेरी ग्रात्मा ऐसी बलवान् सत्य वस्तु है, जो बिना प्रमाण ही ग्रपने ग्राप को सत्यरूप से प्रकाश करती हुई ग्रपने से ग्रतिरिक्त संपूर्ण जगत् को सिन्दग्ध रूप में हम को दिखा रही है।

दूसरा प्रश्न यह है कि —हम ग्राप ही से पूछते हैं कि —ग्रापने जब सब प्रमाणों का खण्डन कर दिया तो ऐसी स्थिति में यह सम्पूर्ण जगत् संदिग्ध है यही ज्ञान ग्रापको किस प्रमाण से हुग्रा, या ग्रापका यह ज्ञान सत्य है या नहीं इसमें क्या प्रमाण है।

तींसरा प्रश्न यह है कि—यहां पर ग्राप श्रवश्य यही उत्तर देंगे कि विना प्रमाण ही मेरी ग्रन्तरात्मा इस बात की साक्षी है कि यह सब जगत् संदिग्ध है तो उस पर हम ग्रवश्य कहेंगे कि ग्राप ग्रपनी उस ग्रात्मा को ग्रवश्य प्रमाण मानते हैं कि जिसके साक्षी होने से सम्पूर्ण जगत् की संदिग्धता में विश्वास करते हैं ग्रौर उसको सत्य मानते हैं तो इससे सिद्ध हुग्रा कि यह ग्रात्मा जो मन से भी परे है महाप्रमाण है। यही ग्रापके पक्ष पर बड़ा ग्राक्षेप है।

इस प्रश्न पर संशयवादियों की ग्रोर से यह कहा जा सकता है कि मेरी ग्रात्मा का मुक्तकों निश्चित हैं इसी प्रकार ग्रत्यान्य व्यक्तियों को भी ग्रपनी-ग्रपनी ग्रात्मा का निश्चत है किन्तु उस पर यह बड़ा भारी संदेह उठता है कि यह हमारा निश्चय ही सत्य है। जिस निश्चय के द्वारा मेरी ग्रात्मा के ज्ञान से तुम या ग्रन्यान्य व्यक्ति सब भासित हो रहे हैं। अथवा तुम्हारे या ग्रन्य किसी व्यक्ति के ज्ञान से हम भासित हो रहे हैं। क्योंकि ग्रात्मा मानने वाला यही कहता है कि एक ग्रात्मा ही सत्य है ग्रीर सम्पूर्ण जगत मिथ्या है वह सब ग्रात्मा से ही भास रहा है।

द्वारमा के ज्ञान से ग्रांतिरक्त वास्तव में वे सब पदार्थ पृथक् कुछ नहीं है तो ग्रब कहिये कि तुम या ग्रन्थान्य व्यक्ति जिनकों में देखता हूँ, जिनसे बात कर रहा हूँ यह सभी मेरे ज्ञान की बना वट हैं। वास्तव में न तो तुम कुछ हो, न ग्रन्थ कोई व्यक्ति है, न उनके किसी प्रकार के व्यवहार ही सत्य हैं—इस प्रकार हम समभते हैं। ग्रीर हमारी ग्रात्मा यदि प्रमाण है तो यही सत्य भी है, किन्तु सोचो कि ठीक इसी प्रकार जैसा कि में समभता हूँ तुम भी समभते होंगे। ग्रब सिद्ध यह हुग्रा कि हमारी ग्रात्मा सच्ची, हमारा ज्ञान सच्चा ग्रीर हमारे ज्ञान के बने हुए तुम सब ग्रन्थान्य जगत् के पदार्थ के ग्रनुसार भूठे ग्रथवा इसके विष्ठ तुम्हारी ग्रात्मा सच्ची, तुम्हारा ज्ञान सच्चा ग्रीर हम तुम्हारे ज्ञान के बने हुए हैं, वास्तव में हैं भूंठे। यह बड़े प्रवल सन्देह के दो पक्ष उठते हैं जिनका निर्धारण करना न तुम्हारी ग्रात्मा के ग्राधीन हैं, न हमारी ग्रात्मा के। यह जाना ही नहीं जा सकता कि हमारे ज्ञान से तुम बने हुए हो या तुम्हारे ज्ञान से हम । बस, इस प्रकार ग्रात्मा में संदेह है। इसलिये कोई भी ग्रात्मा प्रमाण नहीं।

आत्मा में एक और यह संदेह है कि मैं हूँ—इसलिये मेरा ज्ञान है; अर्थात् मुक्तमें से सूर्य के प्रकाश के समान एक प्रकार का प्रकाश निकलता है उसी को मेरा ज्ञान कहते हैं। और उसी ज्ञान के

कारण यह जगत् भासता हुआ नजर आता है, यह एक बात हुई। दूसरा पक्ष यह है कि—इस जगत् का जो ज्ञान हो रहा है अर्थात् कुछ जाना जा रहा है उसी जानने से मैं अपने अप को भी जानता हूँ। इसीलिये मैं भी कोई वस्तु हूँ। सारांश यह है कि मैं हूँ इसिलये यह ज्ञान है, अथवा यह ज्ञान है जिसमें मैं हूं—इस संदेह का निर्धारण किसी प्रमाण से नहीं हो सकता जबकि दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष स्थिर नहीं होता तो सिद्ध हो गया कि मैं हूं, न ज्ञान है और न ज्ञान का विषय ही है।

श्रथवा इस श्रात्मा में यह भी संदेह हो सकता है कि ग्रभी तक जो युक्तियां दी जा चुकी हैं, उनसे यही सिद्ध हुग्रा कि श्रात्मा ज्ञानरूप है। ज्ञान का तात्पर्य यहां प्रत्यय से है। प्रत्यय उस ज्ञान को कहते हैं कि जिसमें तीन दुकड़े जुड़े हुऐ हों। श्रथात् जानने वाला, जानने की चीज श्रीर जानना। वही प्रत्यय में हूँ। क्योंकि में जानने वाला हूँ और यही प्रत्यय यह जगत् है। क्योंकि वह जानने की चीज है श्रीर वही प्रत्यय यह जानना है कि जिसके द्वारा में और जगत् ये दोनों श्रापस में जुड़े हैं। यह आत्मा के सम्बन्ध में एक पक्ष हुग्रा। इसके विरूद्ध दूसरा पक्ष यह उठता है कि ज्ञाता(१) ज्ञान (२) श्रीर ज्ञेय (३) ये तीनों मिलकर जो एकरूप बना है वह ग्रात्मा है, यह बात नहीं, किन्तु यह तीनों ही ग्रलग २ ग्रलग चीज़ हैं। इनमें ज्ञाता को ही ग्रात्मा कहते हैं। किन्तु ज्ञान ग्रीर ज्ञेय इस आत्मा से पृथक् चीज हैं क्योंकि मूर्छा की श्रवस्था में ज्ञान श्रीर ज्ञेय नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ग्रात्मा वनी रहती है यदि ये तीनों मिलकर ग्रात्मा का स्वरूप होता तो मूर्छा में भी ग्रात्मा की सत्ता रहने के कारण ज्ञान ग्रीर ज्ञेय की सत्ता भी नष्ट नहीं होती। यह दूसरा पक्ष है।

तीसरा पक्ष यह है कि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों जो तुम्हारे प्रत्ययज्ञान में भासते हैं उस ज्ञेय से सर्वथा भिन्न एक ग्रौर परोक्ष ज्ञेय है, जिसके ग्रधीन तुम्हारे प्रत्यय का ज्ञेय ग्रौर ज्ञान है। किन्तु वह ज्ञेय तुम्हारी ग्रात्मा के ग्रधीन नहीं है।

चौथा पक्ष यह है कि मेरा ज्ञान बिना विजय को पकड़े हुए कुछ-भासता ही नहीं है, अपनी सत्ता को घारण ही नहीं करता । किन्तु विषय को पकड़ कर उसी के रूप में भासता है और इसी प्रकार वह विषय भी जब ज्ञान पर चढ़ता है तभी उसकी सत्ता या स्वरूप कायम होता है। यदि ज्ञान की मात्रा पृथक करदी जाय तो उस विषय का न स्वरूप ही रहेगा और न सत्ता ही रहेगी। इससे सिद्ध हुग्रा कि ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों ही पृथक् रहकर कुछ अपना स्वरूप ही नहीं रखते। यदि रखते भी हों तो हमारे ज्ञान के बाहर होने से उन पर हमारा सामर्थ्य नहीं है। ऐसी स्थित में हम अपने ज्ञान और ज्ञेय को जो पृथक् २ दो चीज मानते हैं वही मेरा ज्ञेय है और वही मेरा ज्ञान है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों भिन्न वस्तु नहीं है। यह चौथा पक्ष हुग्रा है।

इस प्रकार इस ग्रात्मा के जो जो रूप दार्शनिकों ने स्थिर किये हैं, उनके एक-एक <mark>ग्रंश का</mark> यदि हम विचार करने लगें तो प्रत्येक श्रंश में अनेकानेक संशय उपस्थित होते हैं जिनका ला**खों** प्रयत्न करने पर भी यथार्थ रूप से निर्धारण करना ग्रसंभव है।

<sup>&</sup>lt;mark>१ जानने वाला, २ जाना जाना, ३ जिसको जाना जाय</mark> ।

#### <del>ग्रात्मप्रामाण्यखण्डनसारांश</del>

जब संदेह ही संदेह है तो संदेह निश्चित हो चुका श्रीर इस निश्चित होने से संदेहवाद की जड़ कट गई। क्योंकि जब संदेहवाद में संदेह नहीं रहा तो संदेहवाद ही कहां रहा श्रीर यदि संदेहवाद में भी संदेह रक्खा जाय तो जिनमें संदेह किया गया है उनके संदेह में संदेह हो गया श्रथीत् वे निश्चित ठहर गये श्रीर संदेहवाद विल्कुल उठ गया।

#### ६-सत्यज्ञानाशक्यतासूत्र

उपर्युक्त सारे प्रमाणवाद का सारांश यह है कि सभी प्रमाण अप्रमाण हैं। क्योंकि किसी भी प्रमाण के प्रमाण होने में कोई दूसरा प्रमाण दिया नहीं जा सकता। जबिक इस तरह प्रमाण सभी अप्रमाण हैं तो वे सत्य नहीं माने जा सकते और जो असत्य है उसके द्वारा सत्य की खोज करने पर भी सत्य वस्तु नहीं मिल सकती; तो ऐसी स्थिति में अब सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिये कोई भी उपाय दृष्टिगत नहीं होता और विना उपाय के किसी उद्देश्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती। अतः जो वात मनुष्य की शक्ति के बाहर है उसकी परीक्षा के लिये थम उठाना सर्वथा व्यर्थ है; इसलिये उचित है कि इस विषय में चुप रहै।

#### १०-जीवखण्डनसूत्र

कितने ही दार्शनिकों का यह विश्वास हो गया है कि इस शरीर में शरीर से सर्वथा पृथक् वस्त् एक ग्रात्मा है जो कि इस शरीर के स्थूल भाग ग्रीर सूक्ष्म भाग इन दोनों से ग्रतिरिक्त एक अलौकिक रूप में है जिसका वास्तविक स्वरूप मनुष्य की बुद्धि में नहीं ग्रा सकता। यह ग्रात्मा जिसको जीव कहते हैं वस्त्र बदलने के अनुसार इस गरीर को बदला करता है। पुराने गरीर को छोड़ कर नवीन गरीर घारण करता है। इसमें भी दो मत हैं। एक दल का कहना है कि इस शरीर को छोड़ते ही उसी क्षमा दूसरे गरीर में प्रवेश करता है ग्रर्थात् मरने के अनन्तर ही जन्म ले लेता है। क्योंकि बिना शरीर के यह जीव क्षण भर भी पृथक् नहीं रह सकता। दूसरे दल का यह मत है कि मरने या शरीर छोडने के पश्चात् यह जीव अपने कर्मानुसार कुछ काल के लिये ऐसी जगह जाता है, जहां इसको कुछ काल सुख या दुःख भोगना पड़ता है। पश्चात् उस स्थान से लौट कर फिर पृथ्वी में जन्म लेना पड़ता है-इत्यादि-इत्यादि । किन्तु इस पर मेरा कहना यह है कि यह सब कल्पनामात्र है, निरी गप्प है । क्योंकि इन सब वातों में प्रमाण दिया नहीं जा सकता। वास्तव में सही वात यह है कि इस गरीर की बनावट एक ग्रद्भुत ढंग पर है। इसके ग्रन्तर्गत ग्रत्यन्त सूक्ष्म कोई भाग है, जिससे घीरे-घीरे स्थूल भाग बनता रहता है। स्थूल भाग को हम देखते हैं; किन्तू सुक्ष्म भाग उसकी किया से पाया जाता है। इनमें जो सूक्ष्म भाग है उसी को जीव-ग्रात्मा कहते हैं। ग्रौर वही जीव इस बहिरंग शरीर का ग्रन्तरग भाग है श्रीर इसी शरीर के साथ पैदा होता है श्रीर इसी स्थल के अनुसार वह सूक्ष्म भी बदलता बिगडता रहता है। तथा इस शरीर के साथ ही नष्ट भी हो जाता है। मरने के बाद यह ग्रात्मा पृथ्वी से बाहर किसी दूसरे लोक में कुछ काल के लिये जाती है और वहां सूख-दु:ख भोगती है, यह सब धोखे की बात है.

भूल है और बच्चों की कहानी है। इसीलिये इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जन्म लेना भी भूठी बात है, इसमें कुछ तत्व नहीं है।

## ११-(क) (ग्रानन्द) खण्डनसूत्र

नीच मनुष्य से लेकर विशिष्ट विद्वानों तक वड़े बड़े यत्न करके भी ग्राज तक जिसको किसी ने भी नहीं देखा है, न कभी देखने की ग्राशा है, ऐसे एक मिथ्या पदार्थ की कल्पना करके कितने ही भोले-भाल मनुष्य उसके लिए नाना प्रकार के उपासनाकर्म व्यर्थ करते हमें दिखाई देते हैं। उन लोगों का विश्वास है कि वह परमेश्वर सचिदानन्दरूप है। ग्रथात् सत्याने सत्य जो तीनों काल में रहने वाला हो, कभी नष्ट न हो और चित् ग्रथात् चेतन याने ज्ञानमूर्ति हो, सर्वज्ञ हो ग्रौर आनन्द ग्रथात् दुःख रहित हो, इत्यादि इत्यादि।

इस पर मेरा यह कहना है कि वह परमेश्वर कभी ग्रानन्दरूप नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसी सूरत में उसको ग्रकाम होना चाहिये । ग्रर्थात् उसमें किसी प्रकार की कामना व इच्छा नहीं हो सकती । कामनावाले को जब तक यह कामना पूरी नहीं होती तब तक एक प्रकार का दुःख रहता है । उसी दुःख को दूर करने के लिए प्रत्येक प्राणी भरपूर यत्न करता है। कामना पूरी होने पर दुःख मिटने से सुख मिलता है। यह एक साधारण नियम है। यदि इसी प्रकार ईश्वर भी कुछ कामना रखता होगा तो वह ग्रवश्य दु:खी होगा । किन्तु यदि वह ग्रानन्दघन है ग्रर्थात् उसमें <mark>दुःख नहीं है तो ग्रवश्य यह कहना होगा</mark> कि उसमें किसी प्रकार की कामना भी नहीं है । ग्रब यदि उसको निष्काम मान लेते हैं तो वह इस जगत् का कर्त्ता, विधाता हो ही नहीं सकता क्योंकि वह किस काम के लिये इतने विशाल जगत् को रचेगा, भीर क्यों रक्षा करेगा तथा संहार करेगा। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर कृष्णाद्वैपायन ने यों दिया है कि-"लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्" प्रथात् किसी प्रकार की कामना न रहने पर भी साधारण लोक व्यवहार के अनुसार यह परमेण्वर की भी केवल लीलामात्र है। परन्तु इस प्रकार का उत्तर ईण्वर के लिये ठीक नहीं जचता । यह एक विडम्बना मात्र है, या प्रतारण ( घोखा देना ) है । क्योंकि इतना बडा ईण्वर जिसने इस ग्रगाध ग्रौर विशाल विश्वमण्डल को बनाया है, क्या साधारण मनुष्य के अनुसार वह लीला या व्यर्थ काम कर सकता है। कभी नहीं। हम देखते हैं कि लोक में यह लीला दो ही अभिप्राय से की जाती है। या तो चित्तविनोद के लिये ग्रथवा जलताडन के ग्रनुसार व्यर्थ होती है। इनमें चित्तविनोद के लिये वहीं करता है, जिसके चित्त में कुछ व्याकुलता या उदासीनता हो। वह अपनी विफलता को दूर करने के लिये कुछ ऐसा काम करता है कि जिसमें मन लग जाय यदि इस प्रकार ईश्वर की रचना जगत् है तो अवश्य कहना होगा कि इस रचना से पूर्व उनके चित्त में किसी प्रकार की उदासीनता या खिन्नता थी; जिसको मिटाने के लिये जगत्- रचना का खेल किया गया ग्रीर इसके से उनकी ग्रात्मा को संतोष हुआ; तो ऐसी स्थिति में सिद्ध होगया कि साधारण प्राणी के अनुसार परमेश्वर भी कभी दुःखी और सुखी होता रहता है। फिर वह म्रानन्दघन कैसे कहा जा सकता है। यदि तुम कहो कि उसको दुःख नहीं है किन्तु व्यर्थ ही उसने यह खेल रचा दिया है तो हम कहेंगे कि ईश्वर पापी है, क्योंकि व्यर्थ काम करना एक प्रकार का पाप है; फिर जो जगद्गुरु है, जो जगत् को पाप न करने का उपदेश देता है वह स्वयं व्यर्थ लीलां करे यह कदापि सम्भव नहीं। अब आप विचार सकते हैं इन दो प्रकार के अतिरिक्त और कोई लीलां करना ईश्वर में कैसे सिद्ध हो सकता है। इसलिये हम कह सकते हैं कि ईश्वर अवश्य ही अपनो किसी आवश्यकता को पूरी करने के लिये जगत् की रचना की है और वह बिना जगत् के बनाये आनन्द का लाभ नहीं कर सकता।

जगत् की रचना से उसकी वह आवश्यकता पूरी होती है कि जिसकी उसको इच्छा थी। किसी प्रकार की भी इच्छा रहना दुःख का कारण होता है तो इच्छा रखते हुए ईश्वर में दुःख का होना मानना पडेगा, फिर वह आनन्दमूर्ति कैसे हो सकता है।

## ११-(ख)-ईश्वरखण्डनसूत्र (प्रकारान्तरसे)

इसी प्रकार जो ईश्वर को विज्ञानरूप कहते हैं, सो भी ठीक नहीं जचता। क्योंकि उसमें भी कई शङ्कार्ये उत्पन्न होती हैं। प्रथम यह है कि विज्ञान को ही ईश्वर कहते हैं अथवा विज्ञानवाला ईश्वर है। ग्रर्थात् वह ज्ञानस्वरूप है या ज्ञानवन् है। यदि ज्ञानस्वरूप माने तो ईश्वर जडरूप ठहरेगा। क्योंकि ज्ञान में ज्ञान नहीं है, ग्रौर जिसमें ज्ञान नहीं होता वह जड़ कहलाता है। ग्रगर हम उसे ज्ञानवान् कहते हैं तो वह ज्ञान का ग्राशय होते से ज्ञान से भिन्न पदार्थ ठहरता है। याने वह ग्राधार ग्रौर ज्ञान ग्राविय है किन्तु ईश्वर को ज्ञानमय कहा गया है। अर्थात् ज्ञान से भिन्न पदार्थ कहकर नहीं मानते है अतः यह सन्देह होना है कि ईश्वर ज्ञानरूप है या ज्ञान का ग्राधार है - यह हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी शङ्का यह होती है कि कोई भी ज्ञान विना प्रमाण के उदय नहीं होता। परन्तु जगत् रचना के पहले जब केवल ईश्वर है तो उस समय ईश्वर के ग्रतिरिक्त कोई भी प्रमाण नहीं है । इसलिये बिना प्रमाण के ज्ञान नहीं होता तो वह ईश्वर ज्ञानमय कैसे हो सकता है। ग्रीर वह ईश्वर ज्ञानमय है—इससे प्रमाण ही क्या है। प्रत्युत ईश्वर ज्ञानरूप नहीं है, इसमें प्रवल प्रमाण हम पाते हैं। वह यह कि-विना विषय को पकडे किसी भी ज्ञान की स्वरूपसिद्धि नहीं होती, किन्तु ईश्वर जगत् का उत्पन्न करने वाला माना गया है तो ग्रवश्य कहना होगा कि वह इस जगत् की रचना से पहले ही था। तो उस समय जविक जगत् की रचना कुछ नहीं हुई थी किसी विषय का होना सम्भव नहीं है। ऊपर कहा गया है कि विना विषय का ज्ञान कोई भी नहीं होता तो मानना होगा कि जगत् के पहले किसी भी विषय के न रहने से ज्ञान भी कोई नहीं हो सकता। इसलिये यदि ईश्वर ज्ञानमय ही है तो उस समय ज्ञान के न रहने से ईश्वर भी नहीं हो सकता और यदि जगत् के पहले ईश्वर का होना मान भी लिया जाय तो वह ज्ञानमय नहीं हो सकता। इसी तरह के प्रमागा से हम कह सकते हैं कि ईशवर ज्ञानमय नहीं है।

तीसरी शङ्का यह हो सकती है कि सम्पूर्ण जगत् को ज्ञान के अन्दर बैठा हुआ हम देखते हैं, किन्तु साथ ही इस ज्ञान को किया से भिन्न वस्तु हम देख रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे किया में ज्ञान नहीं है उसी प्रकार ज्ञान में भी किया नहीं है। इसलिये जबिक हम इस जगत् को ज्ञान में ही भासता हुआ देख रहे हैं तो कहना होगा कि यह जगत् किया से बना है यह मिथ्या हैं, न किया से बना है और न

ज्ञान ही इसे बना सकता हैं। क्योंकि ज्ञान में किया ही नहीं है तो ऐसी स्थित में यही मानना होगा कि यह जगत् इसी प्रकार का अनादिकाल से अनन्तकाल तक ज्ञान में ही भासता आया है और सदा-सर्वदा इसी प्रकार भासता रहेगा। न इसका आदि है न अन्त है; न इसका कोई पैदा करने वाला है तो फिर ईश्वर की ही क्या आवश्यकता है ?

## ११—(ग) ईग्वरखण्डनसूत्र (प्रकारान्तर से)

ईण्वर के विषय में ग्रौर भी बहुत सी शंकायें उत्पन्न होती है। जैसा कि यह ईण्वर नित्य है, ग्रथवा जन्म लेने वाला यदि जन्म वाला है तो जन्म वाले को जगत् कहते हैं इसलिये वह भी जगत् हुआ, न कि जगत् का बनाने वाला ईश्वर । यदि यह कहें कि वह ईश्वर जिससे जन्म लेता है उसको हम ईश्वर कहेंगे तो वहाँ भी यह प्रश्न होगा कि वह किस से उत्पन्न हुगा। यों ग्रनवस्था प्राप्त होती है। और अनवस्था वाला पदार्थ मिथ्या कहा जाता है। यदि ईश्वर को ब्राकस्मिक मान लें ब्रर्थात् विना कारण के अपने आप होने वाला मान लें तो उसी प्रकार जगत् को भी अपने आप होने वाला आकिस्मिक मान सकते हैं। फिर ईश्वर की क्या भ्रावश्यकता रहेगी ? इसलिये न ईश्वर भ्राकस्मिक है श्रौर न जन्मवाला है। किन्तू मानलें कि वह नित्य है अनादि-अनन्त है तो ऐसी अवस्था में हम यह प्रश्न करेंगे कि यदि ईश्वर नित्य है तो वह इस जगत् की नित्य ही रचना करता है ग्रथवा कभी करता है, कभी नहीं। तात्पर्य यह है कि जगत् की रचना की कामना या इच्छा उस की नित्य है ग्रथवा मनुष्य के ग्रनु-सार अनित्य है। यदि माने कि उसकी इच्छा नित्य है तो मानना होगा कि यह संसार सदा नित्य है, संसार का ग्रभाव कभी था ही नहीं । इसीलिये संसार का कभी ग्रादि नहीं । ग्रतः संसार की रचना का ईश्वर से प्रारम्भ करना मिथ्या ठहरता है ग्रौर यदि मानें कि ईश्वर जगत् को कभी रचता है, कभी नहीं, श्रर्थात् जगत् रचना की इच्छा उसकी कभी होती है, कभी नहीं होती तो उस पर हम प्रश्न करेंगे कि ईश्वर की सृष्टि रचना की कामना क्यों होती है क्योंकि कामना उसी को होती है जो अपूर्ण हो । अपूर्ण होने से सभी वस्तु की सम्पदा की उसे इच्छा होती है परन्तु यह ईश्वर पूर्ण्रह्म माना गया है स्रतः पूर्ण्-काम है ग्रर्थात् सभी सम्पदा सर्वदा उसको प्राप्त रहने से वह 'ग्रात्मकाम' है । ग्रर्थात् सब जरूरत उसको हासिल है इसलिये निष्काम है; निष्काम होने से सृष्टि रचना की कामना उसमें हो ही नहीं सकती, फिर उसकी इच्छानुसार सृष्टि कैसे हुई। क्योंकि इस सृष्टि से उसका कोई नया उद्देश्य सिद्ध होना नहीं पाया जाता । यदि मानो कि विनोद के लिए कहा जाय तो वही पुराना प्रश्न उठेगा कि सृष्टि के पहले उसमें म्रानन्द या विनोद हुम्रा किन्तु ऐसा करना ईण्वरवादियों के सिद्धान्त के विरुद्ध है भ्रौर निरर्थक सृष्टि रचना करना भी ईश्वर के लिये ग्रनुचित ठहरता है। क्योंकि निरर्थक काम करना पाप है ग्रौर यदि यह कहें कि कि उस ईंग्वर की इच्छा की कोई ग्रावण्यकता नहीं उस की इच्छा के विना ही सृष्टि की रचना हो गई तो फिर ईश्वर की ग्रावश्यकता ही नहीं रहेगी, इत्यादि-इत्यादि।

दूसरा प्रश्न यह होता है कि ईश्वर को आप स्रष्टा मानते हैं या निर्माता । स्रष्टा वह है कि सामग्री न होते हुए भी अपनों इच्छा से और अपनी आत्मा से सब कुछ बनवा ले। जैसे मकड़ी अपनी

ही आत्मा से जाल बनाकर ग्रपने में ही उस जाल सूत्र को लीन कर लेती है। निर्माता उसे कहते हैं जो कुम्हार के समान किसी बाह्य सामग्री को लेकर उसके ग्राधार से किसी वस्तू की रचना करता हो; किन्तु सामग्री न मिलने पर इच्छा रखते हए भी उस काम को न करते। इन दोनों में से ईश्वर की मृष्टि रचना किस प्रकार की है। यदि मानो कि वह स्रष्टा है तो अवश्य उसी की आत्मा या शरीर से यह सम्पूर्ण संसार बना हुम्रा है, कहना पड़ेगा। वह ईश्वर के विकार बिना हो नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर को विकार कहना पड़ेगा। किन्तू ईश्वरवादियों ने ईश्वर को निर्विकार सिद्धांत किया है, उस सिद्धान्त से यह विरूद्ध होगा। अथवा यदि आप ईश्वर को निर्माता मानते है तो अवश्य उसको बाह्य सामग्री अपेक्षा होगी। ऐसी स्थिति में दो आक्षेप उठते हैं। एक तो यह कि ईश्वर को परतन्त्र मानना पढ़ेगा। सामग्री रहने पर रचना हो सकती। सामग्री न रहने पर इच्छा रखते हुए भी वह रचना नहीं कर सकता। यदि यह कहें कि वह सब सामग्री ग्रपनी इच्छा से बना लेता हैं तो पुनः वही प्रश्न उठेगा कि वह उस सामग्री का स्रष्टा है या निर्माता स्रष्टा होने पर विकारी होगा ग्रौर निर्माता होने परतंत्र होगा। इस प्रकार ग्रनवस्था होगी और यदि उन सामग्रियों को ईश्वर के ग्रधीन पैदा हुई न मानकर नित्य मानलें ग्रर्थात् सदा सर्वदा ईश्वर के ग्रनुसार उनको भी मौजूद ही मान लें तो एक प्रकार जगत् को ही नित्य मानना होगा, क्योंकि ईश्वर के ग्रतिरिक्त जो कुछ है वह सब जगत् है। जब सामग्री नित्य है तो एक प्रकार से संसार नित्य है फिर उस सामग्री में बदलने विगड़ने का स्वभाव यदि मानलें तो ग्रपने ग्राप उस सामग्री से सृष्टि रचना बनती-बिगड़ती रहेगी और ईश्वर का मानना व्यर्थ होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह ईश्वर न सब्टा हो सकता है, न निर्माता और इन दो से अतिरिक्त कोई तीसरा प्रकार हो नहीं सकता। अतः मैं मानता हू कि ईश्वर नहीं है।

श्रौर भी शंकाएं इस प्रकार की हैं कि परमेश्वर का शरीर क्या है श्रौर मृष्टि रचना के उपाय या सामग्री ईश्वर के पास क्या है, कहाँ स्थित होकर मृष्टि को किस स्थान पर कब, कैसे बनाई श्रौर जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, उसी तरह यहाँ किस बस्तु से यह मृष्टि बनाई गई श्रौर इस जगत् में मकान बनाना, रसोई बनाना, कपड़ा बुनना इत्यादि २ भिन्न-भिन्न कामों में भिन्न प्रकार की जैसे चेष्टायें करनी पड़ती हैं, उसी प्रकार इस मृष्टि की रचना करने में परमेश्वर किस प्रकार की चेष्टा करता है। इन सब प्रश्नों का तात्पर्य यह है कि मृष्टि रचना के पूर्वकाल में मानना होगा कि केवल एक ईश्वर था। उसके श्रतिरक्त न देश है, न काल है, न श्राधार है. न ग्राधेय है, न उपाय है, न सामग्री है, न चेष्टा है श्रौर न किया है। क्योंकि ये सभी जगत् के रूप हैं। जगत् रचना के पहले इनका रहना कदापि संभव नहीं तो ऐसी स्थित में इन सबके बिना जगत् की रचना भी सर्वथा ग्रसंभव है। ग्रतः मानना होगा कि वह समय कभी था ही नहीं जब कि जगत् न था ग्रौर उनकी रचना के लिए ईश्वर ने कोई उद्योग किया हो। सत्य तो यह है कि जगत् की रचना ईश्वर ने कभी ग्रारंभ की ही नहीं है। यह तो सर्वदा जैसा है वैसा ही चल रहा है।

ईश्वर के सम्बन्ध में एक यह भी प्रश्न है कि वह व्यापक है या परिच्छिन्न । यदि परिच्छिन्न मानें तो एक प्रकार से उसे जगत ही मानना होगा । क्योंकि परिच्छिन्न होना ही जगत् का रूप है । स्रौर यदि यदि ईश्वर को व्यापक मानें तो इसका यही स्रर्थ होगा कि ईश्वर के विना कोई भी जगत् ईश्वर से खाली नहीं है। ग्रथांत् जो कुछ है सब ईश्वर है तो ग्रब कि हिये कि ग्राप तो ईश्वर से ग्रलग जगत् ग्रीर जगत् से भिन्न ईश्वर को मानते हैं। जब ईश्वर से खाली कोई जगह नहीं है तो इस जगत् को रक्खें तो भी जितना भाग जगत् का है वह ईश्वर से ग्रतिरिक्त मानना होगा ग्रीर ऐसा मानने से ईश्वर की व्यापकता जाती रहती है ग्रीर यदि ईश्वर में रहते हुए जगत् को ग्रलग न मान कर ईश्वर ही मान लें तो दो शब्दों में हमारे—ग्रापका विवाद खतम हो जायगा। ग्रापका एक शब्द यह होगा कि यह सब जगत् नहीं, केवल ईश्वर ही ईश्वर है। इसी के पलटे में हमारा एक शब्द यह होगा कि यह सब कुछ जो हम ग्रपने विचार से देख रहे हैं सो जगत् ही जगत् है। इसके ग्रतिरिक्त ईश्वर कोई पदार्घ नहीं।

इस प्रकार ईश्वर के न मानने में कितनी ही अनुपपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं कि जिनके मानने से वितंडावाद कायम हो जाता है। जो बिना प्रमाण के व्यर्थ ही कोई बात जोर देकर कायम या कबूल करवायी जाय उसी को वितंडावाद कहते हैं। वितंड का मानना विचारशैली से बाहर है और अनुचित है। अतः ईश्वर का मानना व्यर्थ है और मिथ्या है। हम कह सकते हैं कि यह जगत् इसी प्रकार बनता—विगड़ता हुआ अनादि काल से चला आ रहा है और अनग्त काल तक इसी प्रकार सदैव चलता रहेगा।

कितने ही दार्शनिकों का यह विश्वास है कि यह जो जगत् अनादिकाल से दीख रहा है। इस जगत् की यही सत्ता वास्तव में ईश्वर है। इसी सत्ता में यह जगत् है। यदि सत्ता न रहती तो जगत् भी नहीं रहता—इत्यादि । किन्तु इस पर मेरा कहना है कि इस जगत् की सत्ता जगत् के अधीन है या सत्ता के अधीन जगत् है। यह विचार करना कुछ किन काम है आपका सिद्धान्त है कि सत्ता के अधीन जगत् है, उसके पलटे में मेरा सिद्धान्त है कि जगत् ही सत्ता है। ज्ञान से ही इन दोनों में भेद आ गया है। वास्तव में यह जगत् ही सत्ता है।

इसी ईश्वर के सम्बन्ध में कितने ही देवताओं को भी बहुत से बिद्वान मानते हैं और उनके अदृश्य होते हुए भी शरीरधारी मानते हैं। उनको भी स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, कुल-परिवार आदि समाज बन्धन माने जाते हैं और पाप-पुण्य के सम्बन्ध से उनकी भी सुख-दुःख का भोग होता रहता है। इतने पर भी कितने ही भोले-भाले मनुष्य उन देवताओं की ईश्वर के समान उपासना करते हैं। और उनकी प्रसन्नता से अपनी मन-मानी कामनाओं की सिद्धि होने का विश्वास रखते हैं। किन्तु ये सब दृथा विडम्बना है जो स्वयं पाप पुण्य के बल से सुख-दुःख आदि कमों का भोग परतंत्रता से पाते हैं, स्वयं अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते, वे मनुष्यों को कमों के भोग से कैसे छुड़ा सकते हैं। सत्य तो यह है कि देवताओं के शरीरधारी होने में ही कोई प्रमाण नहीं है, न उनकी उपासना से कोई फल होना संभव है।

## १२-सर्वसिद्धान्तखण्डनसूत्र

विज्ञान के मंथन से अर्थात् गहरा विचार करने से जो सिद्धान्त हृदय में अपने आप निश्चित रूप से जम जाता है उसी विश्वास को उपनिषत् कहते हैं क्योंकि धर्म या अधर्म सभी कर्ममार्ग में प्रत्येक मनुष्य का ठहरना या उसके अनुसार चलना उसी उपनिषत् के अधीन है। उपनिषत् शब्द का अर्थ है किसी विश्वास पर अच्छी तरह जमकर ठहरना। जिस विश्वास पर ठहर कर प्रत्येक मनुष्य विना किसी दबाव

के अपनी ही इच्छा से किसी काम को करें या छोड़ें वही उसका विश्वास उपनिषत् है। किन्तु जबिक यह संपूर्ण जगत् सब प्रकार से सिन्दिग्ध है, तो कोई निश्चित रूप से सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता। यतः हमारा विचार है कि किसी प्राणी को किसी काम के लिए करने या छोड़ने का दवाव डालना अनुचित है। यह ग्राचार-विचार का बन्धन सब मनुष्य के बनाये हुए मिथ्या है। पणु-पित्तयों के ग्रनुसार स्वतंत्र रहकर, जिससे ग्रपनी ग्रात्मा को सुख हो, करना चाहिए। जो कुछ जब कभी जिस तरह तुम्हें पसन्द हो, वही उस समय उसी प्रकार मानना चाहिये। व्यर्थ हृदय पर इच्छा के विरुद्ध दबाव डालकर हृदय पर ग्राधात नहीं पहुंचाना चाहिये। ग्रलबत्ता तुम्हारे पसंद होने के समय पर इतना अवश्य सोचना चाहिये कि पसंद किये हुए काम करने से तुमको किसी प्रकार के ग्रनिष्ट का भय सामने न हो तो निःशंक होकर उस काम को करो। तात्पर्य यह है कि किसी नियम का बंधन डालकर ग्रपनी आत्मा को न सताग्रो, जिस बात से सुख मिले सो करो।

### १३ - ग्रज्ञानश्रेयस्त्वसूत्र

दार्शनिक विज्ञानों के लिये विचार का परिश्रम उठाना व्यर्थ है। क्योंकि ज्ञान से किसी प्रकार का श्रेय अर्थात् कत्याएं किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। विद्वानों के विचार करते समय परस्पर विरुद्ध मतम्तान्तर की भाषा समभने से विवाद की भंभट पैदा होती है और अपनी बात की पुष्टि के जिद्द में प्राकर बहुत कुछ चित्त में कलुपता अर्थात् मिलनता पैदा हो जाती है। हम देखते हैं कि अनादि काल से ये ज्ञानी विद्वान् लोग जगत् के तत्त्व जानने की उत्कट इच्छा से व्याकुल होते आये हैं। किन्तु अत्यन्त परिश्रम करने पर भी आज तक पहाड़ में राई के बराबर भी सत्य किसी ने नहीं जाना। क्योंकि वास्तव में जगत् का तत्त्व अज्ञेय है अर्थात् जानने की बस्तु नहीं। इसलिए व्यर्थ काम में पड़कर अपने हृदय और मित्तव्क को यहां तक कि अपने शरीर जीवन को नष्ट करके हाथ में रक्षे हुए मधुर अज्ञ की भी स्वाद नहीं लेते। संसार का आनन्द जानबूभ कर छोड़कर और परमार्थ का आनन्द तो मिल ही नहीं सकता। इसलिये ऐसे ज्ञानी दोनो सुख से बंचित रहते हैं। किन्तु इसके विषद्ध अज्ञानियों को न अहंकार है न चित्त में कलुषता है, न किसी बात की सोचने की चिन्ता है। सुख से हैं, सुख से जगते है और प्रायः संपूर्ण जीवन उनका सुखमय व्यतीत होता है। बस, इस प्रकार प्राचीन समय में कितने ही अज्ञानवाद को पुष्ट करने वाले अज्ञानिक नाम से दार्शनिक हो गये हैं; उनमें प्रधान हैं—सात्यमिंग, शाकल्य और वसु आदि इन अज्ञानिक दार्शनिकों का यही सिद्धान्त है कि इस जगत् की सत्यता को जानने के लिए श्रम करना सर्वथा व्यर्थ है, अर्थात् अज्ञानी रहना ही सुखदायक है।

### इति संशयोपनिषत्

# ग्रथ ग्रसत्योपनिषत्

[ 3 ]

## ( तृतीया )

इस प्रकार संशयवादियों के मत से जगत के संपूर्ण पदार्थ जैसे तैसे अनिश्चित रूप से भले ही मान लिये गये हों, किन्तू हम जहाँ तक देखते हैं जबिक प्रमाणों का निःशेष खण्डन हो चुका अर्थात किसी वस्त की सिद्धि करने के लिये जब कोई प्रमारा न रहा फिर संदेह क्यों न निश्चित रूप से सब पदार्थी का श्रसत्य होना मान लिया जाय क्यों किसी स्थान पर पानी का रहना किसी प्रमांग से ही सिद्व होता है। विचारशील पुरुष जब उन प्रमाणों को नहीं देखता तो निश्चित रूपसे यही स्थिर करता है कि यहाँ पानी नहीं। तात्पर्य यह है कि वस्तु की सत्ता जिन प्रमाएों से सिद्ध होती है उन्हीं प्रमाणों के न रहने से उन वस्तुओं का अभाव सिद्ध हो जाता है। अथवा यों किहये कि सत्ता के लिये प्रमाण की ग्रावश्यकता है किन्तु वस्तु के अभाव के लिये किसी प्रमाण का न होना ही आवश्यक है न कि अभाव के लिये भी दूसरे प्रमाण की श्रावश्यकता होती है। जैसे प्रकाश के लिये दीपक की श्रावश्यकता है, किन्तू अन्धकार के लिये किसी वस्तु की ग्रावश्यकता नहीः प्रत्युत दीपक का न होना ही पर्याप्त है। जब कि साधारण रीति से सब प्रमाणों का स्रभाव है तो फिर संशय कहाँ रहा। प्रमाण के स्रभाव में सिद्ध हो गया कि जगत् का स्रभाव है । वस्तु का ग्रभाव किसी प्रमाएा की अपेक्षा नहीं रखता । वह स्वतःसिद्ध ही रहता है । किन्तु किसी वस्तु की सत्ता प्रमाण की अपेक्षा रखती है। अतः जो किसी ने यह प्रश्न किया था कि कोई भी वस्त प्रमाण से ही सिद्ध होती है इसलिये प्रमाण न होने से यदि जगत् की सत्ता नहीं, तो उसी प्रकार प्रमाण के न होने से ही जगत् का ग्रभाव भी नहीं सिद्ध हो सकेगा, इत्यादि । किन्तु यह प्रश्न सर्वथा ग्रसार है क्योंकि मैं कह चुका हुँ कि वस्तु-सत्ता के लिये प्रमाण की अपेक्षा होती है। वस्तु के अभाव के लिये प्रमाण की अपेक्षा नहीं । प्रमाण का न होना ही पर्याप्त है, ग्रथवा यदि प्रमाण के न होने जैसे वस्तू की सत्ता नहीं उसी प्रकार यदि अभाव भी नहीं कह दिया जाय तो भी मेरा ही पक्ष सिद्ध होता है। क्योंकि मेरा पक्ष है कि भाव-ग्रभाव ये दोनों ही जगत् के रूप हैं। वास्तव में न कुछ भाव है न अभाव है। एक प्रश्न ग्रौर उपस्थित होता है कि भाव या ग्रभाव संपूर्ण जगत् के पदार्थों को मिथ्यां मान भी लिये जाय तो भी वह ज्ञान कि जिस ज्ञान में जगत् का न होना निश्चित रूप से भास रहा है वह सत्य है, उस ज्ञान की सत्ता अवश्य माननी होगी क्यों कि उसी ज्ञान के प्रभाव से जगत् का ग्रभाव ग्राप देख रहे- हैं इत्यादि। तो इस प्रश्न पर हम यह कहेंगे कि स्वप्न के समान वह ज्ञान भी मिथ्या है क्योंकि यह नियम है कि जिस ज्ञान का विषयभाग मिथ्या है, वह ज्ञान भी मिथ्या है। स्वप्रज्ञान के विषय सभी मिथ्या होते हैं इसीलिये वह ज्ञान भी मिथ्या है ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान का विषय भाव या स्रभाव यह जगत् ही हो सकता है। जब प्रमाण के न होने से यह जगत् मिथ्या है तो उस विषय का

ज्ञान भी अवश्य ही असार और मिथ्या है। जिस प्रकार तृगों के अत्यंन्त सघन और विशाल ढेरे में अग्नि लगाने से वह अग्नि उसे शान्त करता हुआ साथ ही आप भी शान्त होता रहा है, यहाँ तक कि उस ढेर के नष्ट होने पर, उस ढेर को नष्ट करने वाली अग्नि भी साथ ही नष्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस ज्ञान के विचार से विचार करते-करते इस विशाल जगत् के पुरजे-पुरजे को अप्रमाण सिद्ध करके मिथ्या सिद्ध किया गया है उसके साथ ही वह विचार करने वाला मेरा ज्ञान भी मिथ्या ठहराता है। यहाँ तक कि संपूर्ण जगत् के मिथ्या सिद्ध होने पर सिद्ध हो गया कि मेरा विचार और मेरा यह ज्ञान भी सब मिथ्या है, न जगत् है, न जगत् का ज्ञान वाला मैं हूँ। तात्पर्य यह है कि अब संदेह करने का अवसर नहीं रहा। प्रमाण के न होने से निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह सब अमत्य हैं।

॥ इति ॥

# विशिष्ट-तिसत्योपनिषत्

## [ 8 ]

### १-ज्ञानप्रामाण्यसिद्धिसूत्र

संशयवादियों ने संशय दिखाकर 'वेदा' ग्रथीत् जानने की वस्तु जगत् को तथा 'वेत्ता' ग्रथीत् जानने वाली जीवात्मा ग्रौर तीसरा 'ईश्वर' इन तीनों का प्रत्याख्यान (खण्डन) करके सब कुछ संदेह-मय निर्धारण किया है ? किन्तु वह प्रत्याख्यान उनका सर्वथा अममूलक है।

उनका सबसे प्रधान ग्राक्षेप यह है कि प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। किन्तु प्रमाण सब विना प्रमाण के ही मान लिये जाते हैं, इसलिये सब प्रमाण ग्रप्रमाण हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि 'प्रमेय' वस्तुश्रों में प्रमाण की श्रावश्यकता होती है, न कि प्रमाण के लिये भी प्रमाण की श्रावश्यकता है। यह तो साधारएा मनुष्य भी जानते हैं कि जगत् के सम्पूर्ण पदार्थों के प्रकाश के लिये जिस सूर्य की ग्रावश्यकता है उस सूर्य के लिये दूसरे सूर्य की ग्रावश्यकता नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जगत में दो प्रकार के पदार्थ हैं-एक भास्वर (चमकदार) ग्रीर दूसरा ग्रभास्वर ग्रथींत् जिसमें से स्वयं प्रकाश नहीं निकलता हो। इनमें ग्रभास्वर वस्तुग्रों को प्रकाश के लिये भास्वर वस्तु की ग्रपेक्षा होती है। किन्तु जो स्वयं भास्वर है, वह अपने जिस प्रकाश से अन्य अभास्वरों को प्रकाशित करता है; उसी प्रकार अपने त्राप को भी प्रकाशित करता है। यह कब संभव है कि वह स्वयं बिना प्रकाश हुए ही दूसरे को प्रकाश करे। यह ज्ञान जो कि सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान पदार्थ है, वह स्वयं प्रकाशित न होकर दूसरी वस्तु का प्रकाश कैसे कर सकता है। सूर्य के समान यह स्वयं अपने को प्रकाशित करता हुआ ही अपने विषय को भी प्रकाशित करता है। यही ज्ञान तो वास्तव में प्रमाण है। फिर प्रमाण यदि स्वयं ग्रप्रमाण होगा तो दूसरे के लिये कैसे प्रमाण माना जा सकता है। अथवा यह संभव ही कब है कि जो दूसरे के लिये प्रमाण है वह स्वयं ग्रप्रमाण हो। प्रमाण को ग्रप्रमाण मानना ठीक वैसा ही है-जैसा कि सूर्य को अन्धकारमय मानना । इस प्रमाण के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता भी ठीक वैसी ही है-जैसे दीपक के प्रकाश के लिये दूसरे दीपक की ग्रावश्यकता मानना। जब कभी कुछ ज्ञान होता है तब उसमें कुछ न कुछ ग्रवश्य भासता है । ग्रवश्य ही किसी वस्तु का हमें बोध होता है । यह कदापि संभव नहीं है कि ज्ञान है श्रीर मुभको उससे कुछ बोध न हो। जिसके द्वारा किसी वस्तु का बोध होता है, उसी को प्रमाण कहते हैं। जबिक ज्ञान से अवश्य ही हम को किसी विषय का बोध होता है तो अवश्य ही यह ज्ञान भी प्रमाण हो सकता है। ''ज्ञान है परन्तु प्रमाग नहीं है"-यह कहना ठीक वैसा ही है जैसा कि सूर्य है, किन्तु प्रकाश नहीं करता। इस सब के कहने का तात्पर्य यह है कि जब ज्ञान है तो बिना दूसरे प्रमाण के ही वह प्रमाण सिद्ध हो चुका, उसके लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं।

अब रही यह बात कि ज्ञान होने से वह प्रमाण कायम किया जा सकता है; किन्तु जब यह कहा जाय कि ज्ञान ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में कौन सा प्रमाण कायम किया जा सकता है-तो इसके उत्तर

में यही कहना होगा कि यह प्रतिज्ञा ठीक वैसी ही है-कि जैसे कोई कहे कि मेरी माता बन्ध्या है, उसने मुभे कभी पैदा किया ही नहीं। जबिक वह बादी जिस अपने ज्ञान व विचार के बदोलत यह दावा करता है कि ज्ञान नहीं है-यदि वह ज्ञान न था तो ज्ञान के न होने की प्रतिज्ञा कैसे उत्पन्न हुई। ज्ञान के बल से ज्ञान को ही काटना ठीक वैसा ही है, जैसे किसी बुक्ष की शाखा पर सवार होकर उसी शाखा को <mark>काटना । भला यह कौन कह सकता है कि जगत् में ज्ञान पदार्थ ही नहीं है यदि ज्ञान एक वस्तु न होती</mark> तो जगत् के सम्पूर्ण पदार्थ रहते हुए भी यह जगत् ग्रन्थकारमय सर्वथा णून्य हो जाता । फिर ग्राप या हम ही क्या होते और विचार ही किस का होता। बड़े श्राष्ट्यं का विषय है कि जो मनुष्य इस जगत को अपने ज्ञान के द्वारा देखता हुआ अपना विचार प्रकट करता है और उस जगत के लिये सत् और असत का निर्णय करता है किन्तु साथ ही यह भी कहता जाता है कि मैं कुछ नहीं देखता और न कुछ करता जबकि वह इस जगत् का विचार करता है, सत्य या ग्रसत्य का निर्णय करता है तो वह ग्रवण्य ही इस जगत् को कुछ न कुछ देखता है। जब देखता है तो ग्रवश्य ही उसे यह जगत् कुछ न कुछ भासता है। यह भासना ही ज्ञान है। इस ज्ञान के ग्राधार पर जब वह विचार करता है तो कहना ग्रवण्य होगा कि यह ज्ञान तुम्हारे-हमारे सबके लिये सत्य है। इस ज्ञान में जितने पदार्थ हैं भासते हैं उन्हीं को जगत कहते हैं। यह जगत् ग्रर्थात् उस ज्ञान में भासता हुग्रा पदार्थ सब सत्य हो या ग्रसत्य हो यह ग्रागे चल कर पृथक विचार करना होगा । किन्तू यहाँ इतना कह देना स्रावण्यक है कि वे सब विषय जिसमें भासते हैं वह ज्ञान निश्चित रूप से सत्य है। ग्रव दूसरी बात है कि ग्रन्य-अन्य ग्रास्तिक दार्शनिकों ने भी किसी-किसी ज्ञान को ग्रसत्य स्थिर किया है किन्तू इस पर यह कहना है कि इन्द्रियों के द्वारा बाह्य ज्ञान हुन्ना करता है, ग्रतः उन इन्द्रियों के किसी प्रकार के दोप ग्राने से वह दोप उस ग्रर्थज्ञान में शामिल हो जाता है। दोष वाले बाह्य ज्ञान से पैदा हुए मानसिक विचार में ग्रर्थात् ग्रान्तरिक ज्ञान में भी कभी-कभी वह दोष शामिल हो जाता है। इसलिये उस ज्ञान को दोषयुक्त कहना या ग्रसत्य कहना किसी ग्रंश में ग्रन्-चित नहीं है, किन्तु उस दोषभाग को छोड़ कर जो आत्मा का शुद्ध श्रपना ग्रंश विवेक रूप प्रकाश है वह कभी ग्रसत्य नहीं हो सकता। उसे ग्रप्रकाश नहीं कह सकते जैसा कि दोषयुक्त तेल के सम्बन्ध से यदि दीपक का प्रकाश ठीक न हो या घर में घूंग्रा भरने से यदि दीपक का प्रकाश ठीक न होता हो तो क्या उस से यह सिद्धान्त निकाला जा सकता है कि दीपक में प्रकाश ही नहीं है। कभी नहीं। दीपक सदा स्वच्छ प्रकाशमान पदार्थ है ग्रौर सदा प्रकाशक है। इसी प्रकार हमारा ज्ञान भी सदा प्रकाशक है।

### ।। इति ज्ञानप्रामाण्यसिद्धि सूत्र ।।

#### २-प्रत्यक्ष प्रामाण्य स्थापनसूत्र

प्रत्यक्ष, ग्रनुमिति और शब्द —इस प्रकार ज्ञान के मुख्य तीन भेद हैं। इनमें प्रत्यक्ष ही मुख्य ज्ञान है, क्योंकि इसी के प्रामाण्य से ग्रन्य ग्रनुमिति ग्रादि भी प्रमाण सिद्ध होते हैं। कितने ही ग्रप्रामािएक मनुष्यों ने इस प्रत्यक्ष को भी ग्रप्रमाएा माना है। किन्तु यह उनका मत ही ग्रप्रमाएा है, क्योंकि ज्ञान होते ही किसी न किसी वस्तु की हमें उपलब्धि होती है। ग्रर्थात् ज्ञान में कुछ न कुछ वस्तु अवश्य भासती है। किसी वस्तु का भासना ही उपलब्धि है। उपलब्धि के हेतु को ही प्रमाएा कहते हैं। ग्रतः ज्ञान से जब हमें उपलब्धि होती है तो ग्रवश्य हम उसको प्रमाएा कहेंगे।

किसी न किसी इन्द्रिय के स्थान में गंध-रूप-रस ग्रादि कितने ही तात्कालिक भावों को हम प्रत्यक्ष के द्वारा ही पाते हैं। इसलिये उन इन्द्रियों को हम ग्रवश्य प्रमाण कहते हैं। उन गंध-रस ग्रादि भावों का जो हमें ज्ञान होता है, उसको इन्द्रिय के स्थान में नया उत्पन्न हुग्रा जो तात्कालिक भाव माना जाता है, इसमें भी कोई हानि नहीं। मान लिया जाय कि ये गंध-रूप-रस ग्रादि भाव पहले न थे किन्तु इन्द्रिय संयोग से इन्द्रियों के स्थान में ही नये उत्पन्न होते हैं तो भी उन नये भावों का ज्ञान हमें इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त हुग्रा है ग्रौर ज्ञान के प्राप्त होने के कारण को ही प्रमाण कहते हैं तो फिर क्यों न इन इन्द्रियों को प्रमाण मानें।

ग्रलवत्ता जो इन इन्द्रियों पर यह ग्राक्षेप किया गया है कि ये इन्द्रियाँ प्रमाण नहीं हो सकती, वयोंकि ये हमें घोला देती हैं; जो आकाश स्वच्छ साफ बिना रंग का है उसको नीला दिखलाती है, इत्यादि इत्यादि, किन्तु इस पर भी हम कहेंगे ग्राकाश का कि यह नीलापन यदि हमारी आँख दिखलाती है और उस नीलेपन का किसी दूसरे काल में या किसी दूसरे व्यक्ति की ग्राँखों से कभी भी यदि ग्रन्तर नहीं पड़ता तो हम इस ग्राकाश को वास्तव में ही नीला क्यों न मानें। इसके क्या मायने कि जिसको हम सदैव से एक ही रूप में देखते हैं उसको भूंठा मान लें। जबिक नीला ही हम देखते हैं तो निस्सन्देह कह सकते हैं कि-यह ग्राकाश नीला है। ग्रव विचार इस बात का है कि जो ग्राकाश मेरे पास है उसको नीला नहीं देखते, इसलिये ग्राकाश नीला नहीं है तो हो सकता है-कि ग्राकाश नीला न हो, किन्तु यह जो नीला दीखता है यह त्राकाश है, इसमें क्या प्रमाए है। संभव है कि इस विशाल ग्राकाश मंडल में जिस प्रकार सूर्य-चन्द्रमा घूमकेतु-मंदाकिनी म्रादि विविध भांति के पदार्थ दिष्टगत होते हैं, उसी प्रकार कोई नीले रंग का पदार्थ भी बहुत दूर ग्राकाश में चारों ग्रोर फैला हो । ग्रब भी जगत् में कितने ही ऐसे पदार्थ हैं जो शक्ति से बाहर हैं, परन्तु इसका क्या ग्रर्थ है-कि उस नीले असली पदार्थ का ठीक-ठीक न जानने के कार<mark>ण</mark> हम उसको ग्राकाश ही मानलें ग्रौर उसके नीलेपन को भूंठा मानकर देखने वाले की आँख को भी भूंठा मान बैठें। हम देखते हैं कि बहुत से दार्शनिक इसलिये पदार्थ की खोज करते हुये कुछ-कुछ उसका तत्त्व जान पाये हैं, जैसा कि एकमत है-कि सूर्य का प्रकाश बहुत विशाल होने पर भी परिच्छिन्न है, कहीं न कहीं उसका अन्त ग्रवण्य है, किन्तु उस प्रकाण मंडल से बाहर ग्रवन्तानन्त ग्राकाण मंडल घोरतम अन्ध-कार से भरा पड़ा है । वहीं घोर ग्रन्धकार सूर्य के प्रकाश के ग्रन्दर से ग्राकर हमें नीला दिखाई देता है । दूसरा मत है कि–सूर्य का यह प्रकाश पृथिवी के धरातल से १२ योजन ( ४८ कोस ) ऊपर तक ही है । क्योंकि पृथिवी के चारों स्रोर से घेरे हुए भू वायु नाम की एक वायु इतनी ही दूर ऊँचे फैली हुई है। उसी वायु में जब सूर्य की काली किरएों जोर से धवका मारती हैं और उसका दबाव पड़ता है तो इस भू वायु के अन्दर की कोई खास तरह की जलने वाली वस्तु जल उठती है । वह जब तक जलती रहती है तब तक प्रकाश नजर आता है। इस प्रकाश के होने का इस १२ योजन के ग्रन्दर ही संभव है, इसके ऊपर भू वायु के न होने से दबाव पड़ना या किसी वस्तु का जलना संभव नहीं, इसलिये १२ योजन के ऊपर सूर्य मंडल तक चारों ग्रोर घोर ग्रन्थकार है, वही ग्रन्थकार प्रकाश के ग्रन्दर से दीखता हुग्रा हमें नीला दीखता है। स्रौर तीसरा मत है कि पृथिवी से ऊपर सूर्य तक इस स्राकाश मंडल में ७ जाति के, ७ वायु

के ७ स्तर क्षिहैं। वे ग्रापस के दवाव के कारण इतने घने हो गये हैं, कि दूर से देखने पर वे घन नीले दिखाई देते हैं,। यद्यपि निकट से उन वायुग्रों के परमाणु छीदे-छीदे विखरे होने के कारण उनकी घनता वा उनके ग्रन्तर न देखने से एक ही स्तर दीखता है। उसी प्रकार वायु सघन होने के कारण उनका कोई खास वर्ण नीला बनके हमें दीखता है। इस प्रकार बहुतों ने बहुत तरह से इस नीले रंग पर अनुमान बाँधा है। संभव है कि इन्हों में से कुछ न कुछ हो, ग्रथवा संभव है कि ये सब कुछ न होकर ग्रौर ही कुछ हो, परन्तु यह बात ग्रवश्य है कि कोई न कोई नीले रंग का पदार्थ ग्राकाश में चारों ग्रोर फैला हुग्रा है, उसी को देखती हुई हमारी ग्राँखें बहुत सच्चाई का काम कर रही हैं। हम ऐसी ग्राँख को फूंठा कहकर घोखा देने वाली नहीं मान सकते।

#### सारांश

प्रत्यक्ष, अनुमिति और शब्द ये तोन ज्ञान के मुख्य स्थल हैं। प्रत्यक्ष और अनुमिति प्राकृत हैं किन्तु शब्द (शब्दों के द्वारा) सांकेतिक ज्ञान है। इनमें प्रत्यक्ष ही प्रमेय के ज्ञान का मुख्य द्वार है और इसीलिये प्रत्यक्ष को वैज्ञानिकों ने मुख्य प्रमाण रक्खा है। क्योंिक अनुमिति-इत्यादि इसी पर निर्भर है और यही ज्ञान उपलब्धि का हेतु है इसलिये अमिट और अटल प्रमाण है। गंधादि भावों का ज्ञान इन्द्रियों के स्थानों में यद्यपि नया है, तथापि इन्द्रियों के ही तो द्वारा होता है, इसलिये ज्ञान प्राप्ति का कारण इन्द्रियाँ प्रमाण सिद्ध हो चुकीं।

इन्द्रियों पर धोखा देने का ग्राक्षेप-स्वच्छ, रंगहित ग्राकाण को नीला दिखलाना । उत्तर—

- १—भूत-भविष्यत्-वर्तमान के सकल मनुष्यों को जो नीला दीख रहा है, वह घोखा नहीं कहा जा सकता।
- २—ग्राकाश के दो भाग-स्वच्छ (वर्णरहित) ग्रौर नीला-संभव है कि सूर्य चन्द्रादि समान श्वेत ग्राकाश के ऊपर नीले रंग का पदार्थ हो उस ग्राकाश को भी श्वेत ही मान लेने में क्या प्रमाण है। बिना प्रमाण ही नीले को श्वेत मान बैठना ग्रप्रमाण ग्रौर मिथ्या है। नीले को नीला बताना सत्य है, या नीले को श्वेत बताना सत्य है। इसीलिए नीले को नीला बताने वाली इन्द्रियों को भूठ कहना सर्वथा भूठ है। इस नीले ग्राकाश के विषय में दार्शनिकों का एक मत है कि सूर्य का प्रकाश ग्रन्ततानन्त घोरतम ग्रन्धकार को, जो सर्वत्र चलरूप से व्यापक है, नीला दिखलाता है।
- ३— सूर्य की काली किरए। से १२ योजन ही की भू वायु के प्रकाश से ऊपर का ग्रन्धकार नीला दिखता है।

क्ष तह

कोई न कोई नीले रंग का पदार्थ ग्राकाण में फैला हुआ है, उसको देख कर श्रींख जो नीला बताती है, वह काम सत्य है।

इन्द्रियों पर दूसरा और आक्षेप यह था कि वर्तुलवृत्त अर्थात् चारों ओर से गोल इस पृथ्वी के स्तर को समधरातल के रूप में इन्द्रियां दिखलाती है। यह इन्द्रिय का दोप है। किन्तु इसका उत्तर यह है कि किसी गोल दिखलाना यह आंख का काम नहीं है। यह स्मरण रहें कि दृश्य पदार्थ की उन्नत पृष्ठता (पीठ की ऊंचाई) दृष्टि में कभी नहीं आती, क्योंकि वह आंख से नहीं पकड़ी जाती। बात असल यह है कि आंख दीखती हुई वस्तु के प्रदेश में नहीं जाती, है और न वह दीखती हुई वस्तु ही आंख पर आती है, ये दोनों ही अपने—अपने प्रदेश पर स्थिर रहते हैं, किन्तु सूर्य आदि प्रकाशक पदार्थों की किरण उस वस्तु के बाहरी सतह पर प्रत्येक परमाणु से धक्का खाकर वापस लौटते हुए आंख पर आंकर उस वस्तु की उसी धरातल का आकार बन कर आंख इन्द्रिय के हवाले करती है, जिस को आंख पर बैठी हुई प्रज्ञा-वुद्धि ग्रहण करके आत्मा को समपर्ण करती है इसी को हम देखने का ज्ञान कहते हैं, तो ऐसी स्थित में वस्तु के पृष्ठ के ऊँचे नीचे होने के कारण वह किरण यद्यपि ऊँचे नीचे सतह बना कर ही वस्तु पृष्ठ से रवाने होते हैं किन्तु आंख पर आते हुए वे आंख के समधरातल पर सम्प्रदान बनकर के ही बैठते हैं। इसिलिये उस वस्तु की ऊँचाई नीचाई का आंख पर आंगा कदाि संभव नहीं है।

यह जो कहा जा चुका है कि ग्रांख किसी वर्तुत वृत्त के पीठ की ऊँचाई का ग्रहेंए नहीं करती। इसी कारण ग्राकाश में सूर्य या चन्द्रमा के बिम्ब वर्तुलिपड होने पर भी ग्रांख से थाली का घरातल के समान छः सात ग्रंगुल की चौड़ाई के दीखते हैं, उनकी पीठ की ऊँचाई हम ग्रांख से ग्रंगुभव नहीं करते, उसका यही कारण है।

किन्तु समधरातल पृष्ठ से वा ऊँचे नीचे पृष्ठ से आए हुए किरणों के अवयव में कुछ अन्तर अवश्य रहता है, वह यह कि बीच के भाग के किरण कुछ विखरे हुए रहते हैं और दोनों बगल की किरणों घन रूप में कुछ तम को लिये हुए आँख पर आते हैं। इसी विशेषता के कारण देखने के पश्चात् मानस विचार उस वस्तु के पीठ की ऊँचाई की कल्पना कर लेता है क्योंकि उसी गोल पीठ को हाथ से टटोलने के समय गोलाई का अनुभव कर चुका था, इसलिये इस गोलाई और इस ऊँचाई की कल्पना मानस विचार का काम है न कि आँख का। जब कि आँख पृथिवी के घरातल की वह ऊँचाई, जिकको स्पर्श कर के पहिले कभी मन में नहीं पहिचाना था, उस ऊँचाई को आँख को आँख के देखने के पश्चात् मन भी अनुभव नहीं कर सकता और आँख का तो ऊँचाई ग्रहण करना, जिसका काम ही नहीं है। इसलिये पृथिवी के घरातल की ऊँचाई का ग्रहण करने से आँख कदापि अप्रमाण नहीं हो सकती।

जो कृंदुक (गेंद) वर्तुलवृत्त होता है और मकानात ऊँचे नीचे रहते हैं और जो कितने हीं वैस्र ईकटटे रक्खे हों या अनेक लकड़ियों के ढेर हों, ये सब एक ही जगह हों या दूर दूर फासले पर रक्खे हों इन सबके रूप में समधरातलता न होने पर भी किसी दीवार पर जब इसकी छाया पड़ती है, वह समधरा तल होती है। आसमान में जिन ताराओं को वा ग्रहों को रात में हम देखते हैं, ये सब एक धरातल में नहीं हैं। विज्ञान से मालूम है कि एक तारा दूसरे तारे से लाखों कोस दूर है, तो भी मुभ को आकाश में एक घरातल पर जमे हुए से दिखते हैं। दूब के हरे खेत जो कि दूब की शाखा-पत्तों के कारण खेत के घरातल को ऊँचा-नीचा बना देते हैं, दूर से देखने पर यह हरी चद्दर के समान समधरातल पर बने हुए दीखते हैं, वन में बुक्ष यद्यपि बिखरे हुए रहते हैं, किन्हीं-किन्हीं निदयों के पानी प्रबल तरंग के कारण ऊँची नीची सतह बनाते हैं, किन्तु दूर से दीखने पर बन या निदयाँ एक चादर के समान समधरातल बने हुए दीखते हैं। इन सब का कारण यही है कि इनको पीठ पर से इनकी रूप की किरणों इनके पीठ के अनुसार ऊँचे-नीचे प्रदेश से ही आरंभ होती हैं किन्तु मेरी आँख का घरातल समान होने के कारण वहाँ पर ये किरणों समधरातल बन कर ठहरती हैं इसलिये हमारी आँख उन सब के पीठ की ऊँचाई-नीचाई को या उनके आपस की दूरी को कुछ भी ग्रहण नहीं करती। जिस प्रकार दीवाल पर उनकी छाया समधरातल होकर गिरती है, उसी प्रकार आँख पर भी उनका समधरातल होना प्रकृति के नियमानुसार है। जिस रूप में किरणों आँख पर पड़ेगी, उसी प्रकार उनकी ग्रहण करना, यह आँख का कर्तव्य है, इसमें आँख का दोप नहीं, किन्तु ऐसा ही करने से आँख प्रमाण् होगी।

एक ग्रौर ग्राक्षेप ग्राँख पर यह है कि सूर्य को मध्याह्न में छोटा सफेद दिखला कर प्रातः काल में अपेक्षा कृत बड़ा ग्रीर लाल दिखलाती है, किन्तु इस पर हमारा उत्तर है कि जिस प्रकार विषम धरातल के काच में किसी वस्तु को देखने से रूप की किरएों के बिखरने से दृश्य वस्तु का श्राकार बड़ा हो जाया करता है, उसी प्रकार तिरछे फैले हुए भू वायु के स्तर का विषम धरातल होने के कारएा सूर्य से ग्राते हुए किरण बिखर कर आँख पर पहुँचते हैं, इसलिये सूर्य का बिम्ब प्रातः-सांय बड़ा बनके दीखता है। किन्तु मध्याह्न में सीधी किरएों वायु को फाड़ कर ग्राँखों पर ग्राती हैं, वहाँ किरएों के विखरने का कोई कारण नहीं भाता, इसलिये सूर्य वास्तव में ज्यों का त्यों छोटे रूप में दीखता है, इसमें किरण का विख-रना प्रकृति सिद्ध है, यह विकार यदि दोष में गिना जाय तो इसमें वायुस्तर का दोष है, जिसने किरएा को विकीर्ए करके ग्राँख पर पहुँचाया है, किन्तु ग्राँख ने अपने पास ग्राये हुये रूप को ज्यों का त्यों ग्रहण किया है, इसमें आँख का दोप नहीं और यह भी एक नियम है कि कोई ग्रावरण काला होकर यदि पार-दर्शक हो ग्रौर उसके परलीपार कोई भास्वर गुक्ल (तेज चमकीली सफेद) वस्तु हो तो उसकी सफेद किरगों उस पारदर्शक काले आवरण के प्रन्दर हो कर आंख पर पहुंचे तो उस काले पर सवार हो कर सकेंद रंग लाल रंग में बदल जाता है। सभी जगह लाल रंग का यही कारण है। काली जमीन पर सफेद किरए। के सवार होने से लाल रंग प्रकट होता है। जब वास्तव में दो रंग बनकर लाल रंग बन कर कोई किरएा ग्राँख पर आवे तो उसको लाल रंग में ग्रहएा करना ग्राँख का कर्त्तव्य है, इसीलिये ग्रांख प्रमाण है। बात यह है कि प्रातःकाल उगता हुग्रा सूर्य जिस स्थान पर ग्रापको दीखता है, वह उस स्थान पर नहीं रहता क्योंकि इस पृथ्वी का व्यास ८००० मील का उसके केन्द्र से हमारी ग्रांख तक ४००० मील की दूरी है। कल्पना करिये कि पृथ्वी के केन्द्र से पृथ्वी को ग्राधी काटती हुई एक रेखा पूर्व से पश्चिम आकाश में जाकर स्पर्श करती है उसको 'क' कहते हैं। इसी प्रकार मेरे ग्राँख से भी पूर्व-पश्चिम सम-धरातल में जाती हुई रेखा- कहीं ग्राकाश में स्पर्श करती है, उसको 'ख' कहते हैं। ग्रब यह सूर्य हमको 'ख' की ही जगह ऊगता हुआ दीखता है किन्तु यदि हम 'ख' की ही जगह ऊगता हुआ मान लें तो दिन बहत

छोटा और रात बहुत बड़ी होनी चाहिये। क्योंकि आकाश का गोला जो ३६० ग्रंश में बटा हुगा है, वह 'क' रेखा से ग्राधे (मध्य) में कटता है। १८० ग्रंश पृथ्वी के नीचे ग्रदश्य ग्राकाश है। किन्तु 'क' से 'ख' ग्रौर उतना ही ग्रंश हमारी ग्रोर पृथ्वी के ऊपर दश्य ग्राकाश है । रेखा का ग्रन्तर ४००० मील का है। इसलिये संभव है कि ४००० हजार पूर्व ४००० ही पश्चिम ग्राकाश का प्रदेश हमारे आँख से न दीखे, क्योंकि वह प्रदेश हमारी आँख वाली 'ख' रेखा के नीचे है तो इस प्रकार पूर्व-पश्चिम मिलाकर ८००० मील ग्राकाश का भाग ग्रदश्य ग्राकाश मिल गया । ग्रदश्य <del>ग्राकाश</del> का भाग ग्रधिक हो जाने से दश्य ग्राकाश का भाग छोटा हो गया। दश्याकाश ही की चीज हमें दीखती है । सूर्य के दीखने को ही दिन कहते हैं । इसलिये सदा दिन छोटा ग्रौर रात बड़ी होनी चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता, दिन-रात बराबर होते, बराबर घटते भी हैं, इसलिये लाचार मानना होगा कि सूर्य 'क' रेखा पर ग्राने से ही पूर्व में उगता है, पश्चिम में छिपता है। परन्तु वह 'क' रेखा हमारी ग्रांख वाली 'ख' रेखा से ४००० मील नीचे है, हमें सूर्य कैसे दीख जाता है, इसका उत्तर यह है कि पृथ्वी के चारों ओर १२ योजन की दूरी में भू वायु दरियाव के समान गहरा है। जिस प्रकार किसी दरीयाव में कोई लकड़ी खड़ी करने से जितना ग्रंश पानी के भीतर जाता है वह टेढ़ा होकर दिखता है इसी प्रकार. 'क' स्थान में ग्राया हुग्रा सूर्य के किरण इस भू वायु में घुसते हुये टेढ़े हो जाते हैं <mark>ग्रौर उनका टेढ़ापन</mark> ऐसा कोना बनाता है कि जिससे यह किरए। उसी समय मेरे ग्राँख पर ग्रा लगते हैं ग्रौर वायु में जिस स्थान पर यह लम्बन होता है, उसी सीघ में उस रेखा को यदि आगे बढ़ा दें तो वह <mark>रेखा ठीक 'ख' रेखा से</mark> मिल जायगी। इसी लम्बन के कारएा 'क' स्थान पर ग्राए हुये सूर्य को हमारी ग्राँख उस लम्बन रेखा के द्वारा 'ख' रेखा पर देख लेती है । यह देखना उसका प्रकृति नियमानुसार है । उसने स्रपने पास स्राये हुये सूर्य के रूप को देखा है, इसलिये उस आँख का दोष नहीं, श्रब यह जानना चाहिये कि इस प्रकार सूर्य के स्थान में है, इसलिये हमारे प्रदेश में भूमा ग्रर्थात् पृथ्वी छाया जो वास्तव में काली है और जिस के द्वारा रात में कालापन दीखता है, वह आघे पृथ्वी के भाग में अर्थात् पृथ्वी के जिस स्राधे भाग की तरफ सूर्य का ग्राकाश रहता है उसके परली ओर १८० ग्रंश के बराबर भू पृष्ठ पर वह ग्रंधेरा रहता है। सूर्य के 'क' स्थान पर रहने के समय उसकी सीधी रेखा पृथ्वी पर जहाँ पड़ती है उससे ६० ग्रंश दूरी पर इस पृथ्वी की छाया का ग्रन्धकार सदा स्थिर रहती है, इसलिये 'क' स्थान पर सूर्य के रहने के समय हम या हमारी ग्राँख ग्रवश्य ही इस पृथ्वी की छाया के भीतर है । यह पृथ्वी की छाया पारदर्शक काला आ<mark>व-</mark> रण है इसके ग्रन्दर से लम्बन के द्वारा आते हुये भास्वर शुक्ल सूर्य की किरएों काला-सफेद के रासायनिक संयोग के कारण लाल होकर ग्राँख पर ग्राते हैं । इसलिये वास्तव में ग्राए हुए लाल रूप को देखती हुई श्राँख सच्चाई का काम कर रही है । इसलिये प्रमाण है **।** 

एक ग्रौर आक्षेप ग्रांख पर यह किया गया है कि जब हम ग्रांख के ठीक सामने कुछ दूरी पर चिराग रखते हैं; उस चिराग ग्रौर ग्रांख के दिमियान में कोई भी ग्रावरक (रोकने वाली) चीज न रक्खे, किन्तु ग्रपनी एक हथेली को इस अन्दाजे ग्रांख के पास सामने रक्खे कि उस हथेली से जो सामने की जगह ककती हो ग्रर्थात् न दीखती हो उस जगह का उस चिराग से एक ग्रंगुल का फासला हो। इसी तरह दूसरी ग्रांख की तरफ भी दूसरी हथेली को इस तरकीब से रक्खों कि उस हथेली से हकने वाली जगह का भी चिराग से दूसरी छोर में एक ही ग्रंगुल का फासला हो; ऐसी सूरत में यद्यपि रोकने वाली दोनों

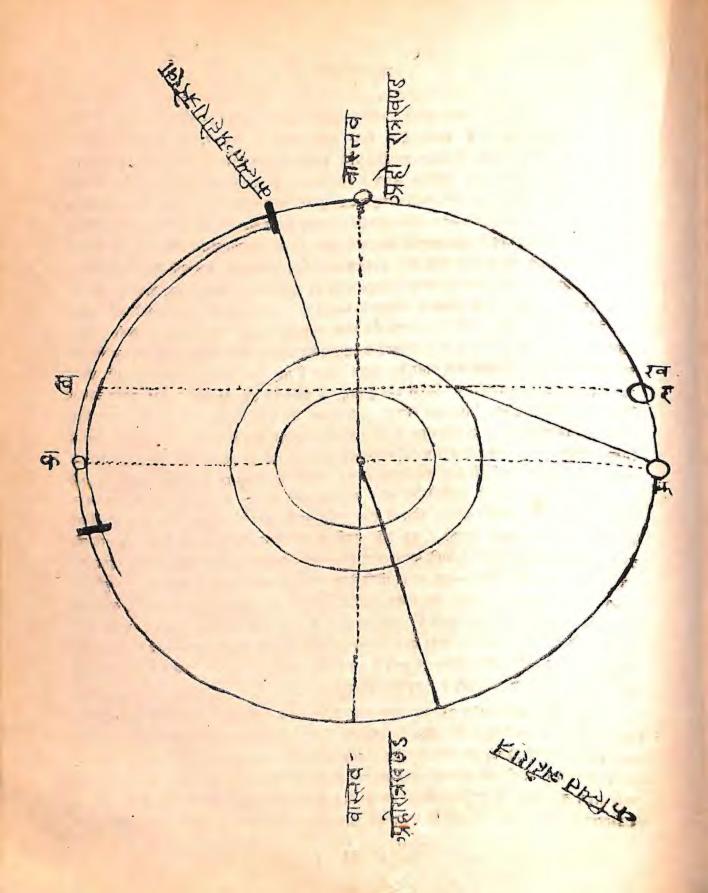

हथेली एक दूसरे से फासले पर रहते हैं, तो भी बीच वाले चिराग की लो बिल्कुल गायब हो जाती है। ग्राग्चर्य है कि जब बाँयी या दहनी किसी भी हथेली को हटा लें तो चिराग दीख ग्राती है यह नहीं समभ में ब्राता की वह चिराग किस हथेली से ढकी हुई थी; क्योंकि हथेली दो हैं ब्रौर दोनों ब्रलग जगह पर हैं फिर एक चिराग ग्रलहदा जगह किसी हथेली से ढकी नहीं कही जा सकती। और दूसरा ग्राश्चर्य यह है कि हथेली से जो जगह रोकी गई है उसमें किसी जगह वह चिराग नहीं है, यह सिद्ध हो चुका है कि उन ढकी हुई दोनों जगहों से ग्रलग दोनों जगहों के बीच में वह चिराग है जो कि किसी से ढकी नहीं गई किन्तु फिर भी दिखाई नहीं पड़ती। इसी से ग्रांख का भूंठापन सिद्ध है। किन्तु इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि आँख दो हैं और दोनों देखकर स्वतंत्ररूप से अलग-अलग वस्तु के आकार को ग्रहण कर के मस्तक में पहुँचाने का सामर्थ्य रखती हैं, इनमें दोनों आँखों का फासला चार ग्रंगुल का है। दोनों की काली पुतलियों में से दो दिष्टसूत्र ग्रलग-ग्रलग रवाना होकर एक विषय पर जाते हैं। विषय के एक होने के कारण उस विषय पर भुकते हुए दोनों दिष्टसूत्र टेढ़े होकर उसी एक वस्तु पर संपात करते हैं अर्थात् दोनों मिल जाते हैं। यदि दोनों आँख की अन्तर की ४ अंगुल रेखा कायम करें तो वहां से उसके दश्य विषय तक दोनों दिष्टसूत्रों के मिलने से एक विषम त्रिभुज क्षेत्र बनेगा, इन दोनों दिष्टसूत्र मार्गी में यदि हथेली या ग्रीर कोई ग्रावरक रख दें तो दिष्टसूत्र का उसके विषय से संयोग न होगा। माना कि चिराग ग्रापके नाक के ठीक सामने है ग्रीर उसके बीच में कोई ग्रावरक नहीं है किन्तु जहां से दिष्टसूत्र चला था उसके मार्ग में कहीं भी यदि कोई ग्रावरक रख दिया जाय तो दिष्टसूत्र का विषय तक संयोग नहीं होगा, इसी संयोग को ये दोनों हथेलियाँ ग्रलग-अलग रोकती हैं इसलिये हथेलियों के ग्रलग रहने पर भी बीच की चिराग गायव हो जाती है क्योंकि दोनों दृष्टिसूत्र विषय पर जाकर संपात नहीं कर सकते हैं। जब एक हथेली कोई सी हटा दी जाय तो बजाय दो सूत्र के एक दृष्टिसूत्र जाकर विषय को ग्रहण कर लेता है। तात्पर्य यह है कि दृष्टि का विषय से किसी न किसी प्रकार संयोग होना ग्रावण्यक है। संयोग होने से ग्राँख ग्रवश्य उस वस्तु को ग्रहएा करेगी, किन्तु संयोग न होने से आँख वस्तु को ग्रहएा न करे तो इसमें ग्रांख का कुछ भी दोष नहीं।

ग्रांख पर एक ग्रौर यह भी ग्राक्षेप है कि बड़ी वस्तु भी दूर से देखने पर छोटी दिखाई देती है, किन्तु इसमें ग्रांख का दोष नहीं समभना चाहिये, क्योंकि ईश्वर के समान वेद भी इस जगत्'में एक सत्य वस्तु है जोकि प्रत्येक वस्तु में नियमानुसार पाया जाता है । उसी वेद के कारण बड़ी वस्तु दूर से देखने पर छोटी दीखती है।

इस वेद को पहले इस प्रकार जानना चाहिए कि वेद उस वस्तु को कहते हैं कि जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु को हम जानते हैं और जिस ज्ञान से उस वस्तु का ग्रस्तित्व (सत्ता) सिद्ध होती है, कोई भी वस्तु भासती है—इस कारण से 'है' और 'है' इसी कारण से भासती है । इसी ज्ञान ग्रौर सत्ता के मूलतत्त्व को वेद कहते हैं। वेद यह शब्द 'विद्' धातु से बना है। जिनका ग्रथं ज्ञान है ग्रथवा सत्ता है। ग्रथित् 'येन वेत्ति, ग्रौर येन विद्यते' स वेदः । ग्रथित् जिससे जाने ग्रौर जिससे वह है, वही वेद है।

यह वेद तीन प्रकार का है-ऋक, साम ग्रीर यजुः। संसार की प्रत्येक वस्तु ग्रलग-अलग ऋक, साम, यजुः का ही स्वरूप है। इसमें साम वह है, जो किसी वस्तु के बाहर बड़ी दूर तक अनेक अदृश्य 🖊 मडण्ल बनाता है ग्रीर वह एक २ मण्डल पहले मण्डल से क्रमणः बढ़ता जाता है। उसका फैलाव बढ़ने पर भी सब मण्डल ग्रंशों में बराबर माने जाते हैं। जो सब से छोटा मण्डल है जो खास उस वस्त का पृष्ठ है, यदि उसको हम ३६० ग्रंशों में विभक्त करें तो उससे बहुत दूर का सब से बड़ा मण्डल भी उतने ही ग्रंशों में विभक्त होगा, किन्तू पहले मण्डल के ग्रंश का जितना प्रदेश है, उससे बहुत अधिक प्रदेश बाहर वाले मण्डल के एक ग्रंश का होगा। यह बाहर वाला मण्डल उस स्थान पर माना जाता है कि जहाँ से उस वस्तू के देखने न देखने की सीमा बनती हो अर्थात् जिस रेखा से उस वस्तू की नजदीकी की ग्रोर भूकने पर वह वस्तु दीखे किन्तु उस प्रदेश से वस्तु की दूरी की ग्रोर भुकने पर वह वस्तु कुछ भी न दीखे, वही साम की अन्तिम सीमा है। उस सीमा से वस्तु की पीठ तक जितने आकाश के प्रदेश हैं उनमें इस साम को सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त होने पर भी समभने के लिए उसको सहस्र (१०००) भाग में बाँटना उचित है। ग्रर्थात् प्रत्येक वस्तु के चारों ओर साम के १००० मण्डल नियम से रहते हैं, उन मण्डलों के केन्द्र में वह वस्तु घिरी हुई रहती है। यद्यपि इन साम के १००० मण्डलों में से एक भी हमें नहीं दीखता तथापि वह साम का प्रदेश इसलिये नियमानुसार माना जा सकता है कि उतने ही ब्राकाश के प्रदेश में आँख रखने पर हम उस वस्तु को देख सकते हैं। उस सीमा से वाहर होते ही वह वस्तु हमारी ग्रांख से ग्रद्धय हो जाती है। इसलिये उतनी दूरी में वह वस्तु ग्रपना रूप चारों ओर अवश्य भेजती है जो कि मेरी ग्रांख पर ग्राकर उस वस्तु का ग्राकार या चित्र उतारती है। यदि उस वस्तु का रूप उस देश में न जाता तो मेरी थ्रांख कदापि उस वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकती, इस-लिए प्रत्येक वस्तु के रूप के जाने की सीमा अवश्य ही माननी पड़ेगी ग्रीर उसी को साम मण्डल कहते हैं। इन सामों का अर्थात् मण्डलों का आलम्बन (ग्रावार) ग्रथित् जिस वस्तु से वह मण्डल बनता है बह ऋक् है; यह ऋक् उस वस्तु का खाकार है। जितनी दूरी में साम माना गया है उसमें आँख रखने से बह वस्तु एक रूप में दीखती है परन्तु उतने में कहीं भी हम ग्रपनी ग्रांख की लगावें वहाँ सभी जगह उस वस्तु को देखते हैं, इसलिए जाना गया कि उस वस्तु से ग्रारम्भ करके साम की ग्रन्तिम सीमा तक अदृश्य दशा में अनन्तानन्त संख्या में वह वस्तु भरी हुई है। जिस प्रकार एक सरोवर करोड़ों जल बिन्दुओं से भरा हुआ रहता है, जहाँ हाथ डालें-पानी मिलता है, उसी प्रकार इस साम समुद्र में करोड़ों उस बस्तु के आकार इस तरह से जमे हुये हैं कि जहाँ आँख डालो वहां ही वह वस्तु आंख पर चढ़ जायगी। ग्रलवत्ता इतना विशेष ग्रवश्य है कि सरोवर में जल के बिन्दु सब समान हैं किन्तु इस साम समुद्र में वस्तु के ग्राकार सब छोटे-वड़े होते हैं तात्पर्य यह है कि जो साम के १००० मण्डल कल्पना किये गये हैं उनमें एक-एक मण्डल पर सब ग्राकार ग्रापस में समान होते हैं, उनमें भ्रणु मात्र भी छोटा-बड़ा नहीं होता, किन्तु प्रत्येक मण्डल के ग्राकार की ग्रपेक्षा भीतरी मण्डल के आकार ग्रवण्य ही बड़े होंगे भीर बाहरी मण्डल के स्राकार भीतरी वाले की स्रपेक्षा छोटे होंगे । इनमें बड़े से बड़ा वही आकार है जिसको श्राप हाथ से टटोल कर ग्रन्दाजा कर सकते हैं ग्रीर छोटे से छोटा वह ग्राकार है जो कि सामकी सीमा पर बहुत ही छोटे बिन्दु के ग्राकार पर कठिनता से कुछ भासता है। एक चमत्कार श्रीर है कि इस

सामसमुद्र के ग्रन्दर जितने ग्राकार ग्राँख पर ग्राते हैं उसी स्थान में उस ग्राकार की अपेक्षा क्रम से छोटे होते हुए ग्रन्तिम सीमा के छोटे ग्राकार तक सभी ग्राकार तह के तह जमे हुए रहते हैं जो कि काँच इत्यादि छोटे २ विम्व ग्राहक वस्तु पर उस क्षेत्र के छोटे-वड़े होने के ग्रनुसार दीखा करते हैं इस सामसमुद्र के भीतर इस प्रकार छोटे-वड़े जितने वस्तु के ग्राकार चारों ग्रोर भरे पड़े हैं उन्हीं को ऋक् कहते हैं।

वेद कहता है कि—"सर्व तेजः साम रूपं हि शश्वत्" ग्रथीत् संसार में जितने प्रकार के तेज हैं वे ही साम के नमूने हैं। सदैव सभी प्रकार के साम का इसी तेज के रूप से ग्रन्दाजा करना चाहिये तात्पर्य यह है कि सूर्य, चन्द्रमा या दीपक कोई भी तेज हो उसका स्वभाव है कि उसका कुछ भाग लौ के रूप से केन्द्र में रहता है ग्रीर उस केन्द्र की लो से चारों ग्रोर बहुत दूर तक एक प्रकाश मण्डल में चलने फिरने वालों को उस प्रकाश के किरगों से कोई ग्रापत्ति या रूकावट नहीं होती, किन्तु वह प्रकाश मण्डल उसी वीच की लौ से सर्वदा दढता से बंघा रहता है। यदि प्रकाश को हटाना चाहें तो उस बीच की लौ को हटाने से हटा सकते हैं. कमी वेशी कर सकते हैं । ठीक इसी प्रकार संसार की जितनी वस्तु हैं सब एक ली हैं उनके चारों ग्रोर दूरतक उसी वस्तु का रूप मण्डल घेरे रहता है उस रूप मण्डल में चलने-फिरने वालों को किसी प्रकार की रूकावट नहीं होती। यदि उस रूप मण्डल को हटाना चाहें तो उस मूल वस्तु को हटाने से हटा सकते हैं । ग्रब इनमें जानने की मुख्य बात यह है कि वह स्राकाश मण्डल जिस प्रकार चारों स्रोर व्याप्त है उसको यदि चारों स्रोर मण्डल के रूप में खयाल करें तो उसे हम साम कहेंगे । किन्तु उस प्रकाश मण्डल के भीतर ग्रनन्तानन्त उसी <mark>लौ कि सूरत भिन्न २</mark> पड़ी हैं, जिनको हम सीघी ग्रांख से लौ के रूप में नहीं देखते । किन्तु यदि उस प्रकाश मण्डल के अन्दर कहीं भी एक काच रखदें तो एक ली दीखेगी ग्रौर हजार काँच रखने से हजार लौ दीखेगी । तात्पर्य यह है कि ग्रनन्त लौ रहने पर भी किसी वस्तु पर प्रतिबिम्बत होकर वे लौ भिन्न २ दीखती हैं किन्तु यह कभी ख्याल नहीं करना चाहिये कि वे काँच के दुकड़े ली को नये सिरे से गढ़ते हैं क्योंकि ऐसा करने से काँच का कुछ भाग म्रवश्य खर्च हो जाता, किन्तु हम देखते हैं कि उस प्रतिविम्ब के दिखाने में काँच सर्वथा बेलोग है इसलिये मानना होगा कि लौ उस स्थान पर ग्राकाश में मौजूद थी जो कि काँच के वहाँ रखने से उस पर सवार होकर प्रतिफलित कर हमें दीखती है, बस वे ही सब लौ जो प्रकाश मण्डल के ग्रन्दर है उनको हम ऋक् कहते हैं । यही ऋक् ग्रौर साम दोनों की पहचान है ।

जिस प्रकार सोम के मण्डल में केन्द्र से साम की सीमा तक यदि रेखा चारों ग्रोर खीचें तो केन्द्र से दूरी के ग्रनुसार वे रेखाएँ ग्रापस में ग्रधिक ग्रन्तर पैदा करेंगी । ग्रर्थात् वे रेखाएँ सूचीमुख होंगी किन्तु इसके विरुद्ध केन्द्र से जो ऋक् की धाराएँ चारों ओर साम की सीमा तक जाती हैं वे दूरी के ग्रनुसार ग्रपने व्यासों को कम करती जाती हैं, यही कारण है कि उस मूल वस्तु के जितने समीप हम ग्रांख रक्खेंगे उतनी ही वह वस्तु बड़ी दीखेगी ग्रीर ज्यों-ज्यों हम दूर हटेंगे उस वस्तु को छोटी देखेंगे, क्योंकि हमारी आँख के पास उस वस्तु की ऋक् उतने ही छोटे रूप में है। इसका ग्रालेख्य (नवशा) भी सरलता से समभने के लिये दिया है।



इस प्रकार ऋक् ग्रौर साम जो प्रत्येक वस्तु में नियमित रूप से पाये जाते हैं, उनमें प्रकृति के धनुसार ऋग्वेद प्रत्येक वस्तू की दूरी के अनुसार छोटा बनता है। यही कारण है कि ऊपर, नीचे, तिरछे कहीं भी कोई वस्तु हो दूरी के अनुसार छोटी हो जाती है। किसी-किसी का ख्याल है कि पृथ्वी की गोलाई के कारण प्रत्येक वस्तु दूर से छोटी दीखती है। परन्तु जब हम प्रत्येक वस्तु के ऊपर से पैंदे तक वरावर देखते हैं तो उनका कोई भी भाग पृथ्वी की गोलाई के कारए डूबा हुम्रा प्रतीत नहीं होता और जो आकाश में सूर्य, चन्द्रमा, तारे ग्रादि बड़ी वस्तुएँ छोटी होकर दीखती हैं उनमें पृथ्वी की गोलाई का दवाव सर्वथा ग्रसम्भव है । इसलिये छोटा होने का जो कारण ऊपर दिखाया जा चुका है—वही सत्य है । माना कि वह सूर्य पृथ्वी से भी बहुत बड़ा-चौड़ा है। कितने ही तारे उस सूर्य से भी बहुत चौड़े श्रीर बड़े हैं । किन्तु दूर बहुत से आने का कारएा उनका ऋक् हमारी ग्रांख पर जिस ग्रन्दाजे का पड़ता है, उसी का ग्रहण करना ग्राँख के लिए संभव <mark>है । ऐसा करती हुई ग्राँख यथार्थग्राही होने के कारण सत्य ग्रौर</mark> प्रमाण है। इतना ग्रौर समभना चाहिये कि यह ऋक् यद्यपि प्रत्येक वस्तु में उसी वस्तु के स्वाभाविक धर्मानुसार पृथक्-पृथक् रहता है किन्तु यदि उस वस्तु पर सूर्य ग्रादि तेजस्वी पदार्थों का प्रकाश न पहुँचे तब तक उस ऋक् का स्फोट नहीं होता । इसलिये बहुतों का यही सिद्धान्त है कि यह सूर्य ही वास्तव में ऋक्, यजुः, साम इन तीनों वेदों का भण्डार और उत्पत्ति स्थान है—''त्रयी वा एष यस्तपति'' (शत०ज्ञा०) यह लिखा भी है। इसीलिये सूर्य को वेदमूर्ति कहते हैं। इसी सूर्य से ऋक्, साम ग्रौर यजुः श्राकार प्रत्येक वस्तु में लगे हुए दीखते हैं, इसलिये वह ऋक् जो कि दूर से छोटा होता जाता है वह भी सूर्य का प्रकाश ही है। समस्त वस्तु तीन प्रकार की हैं — कोई ज्योतिष्मान् अर्थात् अपने आप प्रकाशक है — जैसे सूर्य, ग्रादि । कितने ही परज्योति है, जो स्वयं प्रकाशक न होकर दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं जैसे—चन्द्रमा-काँच स्रादि, इसी प्रकार कितने ही अज्योति पदार्थ हैं जिनके शरीर से वह प्रकाश नहीं निकलता कि जिसके द्वारा समीप की अन्य वस्तुओं को प्रकाश मिलता हो किन्तु एक प्रकार का प्रकाश उनके शरीर से भी चारों ग्रोर ग्रवश्य ही निकलता है, जिसको उस वस्तु का रूप मण्डल कहते हैं। जिस प्रकार परज्योति पदार्थ सूर्यज्योति लेकर ज्योतिर्मय प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार ये अज्योति पदार्थ भी सूर्य से ही रूपमय प्रकाश पाकर प्रकाशित होते रहते हैं। प्रकाशित होना ही वेद का रूप धारण करना है । इसलिए कहा जा सकता है कि "स्वज्योति" "परज्योति" ग्रौर "ग्रज्योति" इन तीनों पदार्थों को सूर्य से ही वेद का लाभ होता है, यह सूर्य साक्षात् वेद का प्रत्यक्ष रूप है। सूर्य से ही रूप मिलता है स्रौर उस रूप को ऋक् कहते हैं । इसी सूर्य से मिले हुए रूप के किरणों को जब दूरवीक्षण ( दुर्वीन ) म्रादि उत्कृष्ट यंत्र से विकीर्ण करते हैं तो किरण फैलाने के कारण कभी-कभी वस्तु छोटी भी बड़ी दीखने लगती है। इसमें भी ग्रांख का दोष नहीं है। क्योंकि दूरवीक्षण यन्त्र रूप के किरणों को फैलाकर जितना बड़ा बनाकर आँख पर पहुँचाता है, उसकी ज्यों का त्यों आँख ग्रहण करती है। इसमें फैलाना यदि दोष है तो यन्त्र का है न कि आँख का। यहां पर एक यह भी कह देना अनुचित नहीं है कि जिस सूर्य या तारे को छोटे रूप में ग्राँख देखती है, उसको जो ग्राप बहुत बड़ा समभते हैं, यह ग्रापके मन के विचार का काम है । उसकी सत्यासत्य परीक्षा हम मनः प्रामाण्यपरीक्षा में करेंगे। यहाँ इतना ही कहना है कि सूर्य की 🖊 🖊 किरणों से वस्तुम्रों को रूप मिलता है म्रौर रूप ही ऋक् कहलाता है म्रौर ऋक् की धारा का उत्तरोत्तर

छोटा होना स्वभाविक धर्म है ग्रौर सत्य है। इसी सत्य रूप को ग्रांख ग्रहण करती है इसलिये ग्रांख सत्य है ग्रौर प्रमाण है।

श्राँख पर एक श्रीर श्राक्षेप है कि वह रज्जु को कभी सर्प, वृक्ष के ठूंठ को मनुष्य, सीप को चाँदी दिखाती है किन्तु उत्तर यह है कि रज्जु को देखते समय वक्र श्रीर काला भाग जो सर्प श्रीर रज्जु में सादश्यभाव से रहता है उसी को केवल श्राँख देखती है। वह न उसको सर्प कहती है श्रीर न रज्जु किन्तु पश्चात् हमारा मन का विचार रज्जु श्रीर सर्प के भेद करने वाले धर्मों को न पाकर कभी घोखा खा जाता है, रज्जु को सर्प मान बैठता है। यह मन के विचार का दोप है न कि श्राँख का । इसी प्रकार ठूंठ श्रीर मनुष्य में जो सादश्यभाव है उसी को श्राँख ने ग्रहण किया किन्तु उनके परस्पर भेद बताने वाले धर्म किसी कारण श्राँख पर नहीं आ सके। इसी कारण मन के विचार में कुछ का कुछ हो गया। सीप को देखने में भी जो सीप और चाँदी में खेतता की समानता की भलक है वह ही श्राँख पर आई, उनके भेद बतनलाने वाले धर्म नहीं ग्राये। ग्रतः मानसिक विचारों में भूल होना सम्भव हो गया किन्तु ग्राँख का दोप कदािप सम्भव नहीं। इसी प्रकार ग्रन्य उदाहरणों में भी समभना चाहिए।

महस्थल में मध्याह्न की तेज धूप में दूर से देखने पर जो लहराते हुए जल की सतह दिष्टगोचर होती है वह भी ग्राँख का दोप नहीं है क्योंकि उस स्थान पर सूर्य की किरएों जमीन की बालू से टकरा कर उलटी ऊपर को जाती है। जिस समय ग्राने-जाने वाली किरएों में टक्कर होती है तो उनमें लहर पैदा हो जाती है। सूर्य के तप्त तेज से वायु का ताप बढ़ जाता है ग्रीर यह तप्त वायुस्तर हलका होकर ऊपर को उठता है ग्रीर उसके स्थान पर ऊपर का शीतल वायु आने लगता है इस प्रकार वायुस्तरों में एक प्रकार की लहर पैदा हो जाती है। ये लहरें ठीक जल की लहरों के समान होती हैं। इन लहरों की जल की लहरों से घनिष्ट समानता है कि मन को विचार करते समय किरए। तथा वायु के लहरों के देखने का ग्रम्यास न होने के कारण बार बार देखे हुए जल के लहर की ग्रोर मन का वेग गी घ्रतया पहुँच जाता है। यह भी दोप मन के विचार का है न कि आंख का क्योंकि आँख का काम लहर ग्रहरा करने का है उस लहर के साथ जल का सम्बन्ध ठहरा लेना मन के विचार का कार्य है। ग्रथवा हम इस प्रकार कहेंगे किसी दर्शन के अनुसार पानी ४ प्रकार का होता है-अम्भ, मरीचि, मर, आप-इनमें द्यौ से ऊपर द्यौ तक जिस मूलतत्त्व से द्यौ ग्रथवा उसकी सब वस्तुएँ बनी है उस जल को 'ग्रम्भ' कहते हैं। सूर्य से पृथिवी तक जो बीच का ग्रन्तरिक्ष है ग्रौर उसमें जितने पदार्थ हैं, वे जिस मूलतत्त्व से बनते हैं उसको 'मरीचि' नाम का जल कहते हैं। ग्रौर जिस जल तत्त्व से हमारी यह पृथिवी बनी है उसको 'मर' कहते हैं। और पृथिवी से जिस ग्रोर सूर्य है उसकी दूसरी ग्रोर लोकालोक तक जितना ग्राकाश है उसके सब पदार्थ जिस मूल-तत्त्व से बनते हैं उसको 'ग्राप' नाम का जल कहते हैं। इन चारों तत्त्वों में मरीचि जल वह है जो सूर्य से पृथिवी तक सूर्य के किरगों तथा वायु सूक्ष्म रूप से फैला हुन्ना है, जिसके कारग सूर्य की धूप की गरमी लगने पर भी कोई वस्तु सहसा जलने नहीं पाती । सूर्य के तप्त तेज के साथ मरीचि की नमी आया करती है। यह मरीचि सूक्ष्मरूप में एक प्रकार का वास्तव जल है उसके लिए यह अवाश का मैदान समुद्र है उसमें यह मरीचि जल सूर्य से गरमी पाकर बहते हुए हवा से वास्तव में लहराने लगता है। .. यह ही कारण है



कि सागर के जल में जिस प्रकार दृक्ष का प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी प्रकार कभी इस लहराते हुये मरीचि जल में भी दृक्षों का प्रतिबिम्ब पड़ना देखा गया है ग्रतः यदि उस 'मरु-मरीचिका' को अर्थात् लहराती हुई किरगों को हम वास्तव में ही जल कह सकते हैं। ग्रब यदि मेरी ग्राँख उसको जल रूप से देखती हैं। तो वह भी मत्य हो सकता है।

#### सारांश

- १ रज्जु ग्रीर सर्प के साइण्य भाव को ग्राँख ने देखा उस पर मन को विचार करके सर्प के निष्चित करने में धोखा हो गया। मन ने सर्प ग्रीर रज्जु के भेद कारक धर्मों को न पाकर ऐसा किया।
- २-इसी प्रकार बुक्ष के ठूंठ को मनुष्य समभ लेना भी मन का ही घोखा है न कि आँख का।
- 3-सीप को चाँदी समभ लेना भी मन का ही घोखा है आँख का नहीं।
- ४—(क) मरुस्थल में जल लहरों के दिखने का कारण किरणों का वालू से टकराकर उलटा ऊपर को जाने से ग्रौर ऊपर से ग्राने वाली किरणों से टकराने से किरणों में लहरें दीख पड़ती हैं।
  - (ख) वालू की, हल्की वायु का तथा ऊपर की शीतल ग्रौर भारी वायु का सम्बन्ध होने से लहर दीखती है। ग्राँख केवल लहर को देखती है। पानी समक्त लेना मन का घोखा है।
  - (ग) ग्रंतरिक्ष में 'मरीचि' प्रकार का जल, सूर्य की गरमी के कारण लहराती हुई वायु से वास्तव में ही लहराते हैं सो ग्रांख का जल लहरें बतलाना वास्तव में सत्य ही है। सागर में वृक्षों की छाया के समान इस 'मरू मरीचिका' रूपी जल में वृक्षों की छाया भी दीखती है।

ग्रांख पर एक ग्रीर ग्राक्षेप यह है कि वह एक ही मनुष्य को बाल्यावस्था, में जवानी तथा वृद्धावस्था में भिन्न २ रूप से देखती हुई उसकी एकता को भी ग्रहण करती है । हम ग्रांख के कहने से ही बालक, वृद्ध को भिन्न समभते हैं ग्रीर उसी ग्रांख के कहने से ग्रवस्था भेद होने पर भी जन्म से बुढ़ापे तक मनुष्य को एक समभते हैं किन्तु एक को ग्रनेक ग्रीर ग्रनेक को एक समभना दोनों मिथ्या है ग्रीर अप्रमाणिक है । जब एक ही ग्रांख विरुद्ध दो भाव को दरसाती है तो उनमें एक ग्रवश्य ग्रसत्य है ग्रथवा दोनों ग्रसत्य हैं । ग्रसत्य को ग्रहण करने वाली ग्रांख प्रमाण नहीं हो सकती । ग्रव इसदा उत्तर यह है कि प्रत्येक मनुष्य को हमें दो भागों में विभक्त समभना चाहिये । एक ग्रीरात्मा, दूसरा ग्रन्तरात्मा । ग्रीर आत्मा वह स्थूल भाग है जो मरने पर भी यहां बना रहता है ग्रीर जलाने ग्रांद क्रियाग्रों से पंच महाभूतों में मिल जाता है ग्रीर ग्रन्तरात्मा वह सूक्ष्म भाग है जिसको मरने के पश्चात् हम नहीं पाते ग्रीर जिसकी चेष्टा से यह ग्रीर चलता फिरता था जिसमें इच्छा थी, क्रिया थी, जो निराकार था किन्तु इस ग्रीर को धारण करने के लिए एक बलगाली तंत्र (System) रखता था, उसी ग्रन्तरात्मा और ग्रीरात्मा के वियोग को मृत्यु कहते हैं । इसमें ग्रीरात्मा भौतिक विकारों को ग्रहण करता है । बाल्य प्रीवन ग्रीर वार्वक्य ये तीन ग्रवस्था मैं । ग्रीणव, प्रीगंड, तारुण, प्रीढ़ ग्रीर स्थविरता ये पाँच ग्रवस्था ये वार्व ग्रीर वार्वक्य ये तीन ग्रवस्था में है । ग्रीणव, प्रीगंड, तारुण, प्रीढ़ ग्रीर स्थविरता ये पाँच ग्रवस्था ये वार्व ग्रीर वार्वक्य ये तीन ग्रवस्थायों हैं । ग्रीणव, प्रीगंड, तारुण, प्रीढ़ ग्रीर स्थविरता ये पाँच ग्रवस्था से

हैं। जब तक बालक नंगा रहता है वह शैशव भ्रवस्था है यह ५ वर्ष तक रहती है । खेलने-कूदने की ग्रवस्था को पौगंड कहते हैं इसका समय १५ वर्ष तक है। चढ़ती जवानी ग्रर्थात् तारुण्य ५० वर्ष तक रहती है, जवानी ढल जाने को वार्षक्य कहते हैं ग्रीर इसका समय क्रम ८० वर्ष वर्ष तक रहता है ग्रीर जब शरीर बहुत ही ग्रसमर्थ ग्रीर शिथलता को प्राप्त हो जावे तो उस काल को स्थविरता कहते हैं ग्रीर यह ५० वर्ष से ऊपर होता है ग्रथवा जायते, ग्रस्ति, वर्षते, विपरिणमते, ग्रपक्षीयते, नश्यति ये ६ विकार हैं ग्रर्थात् जन्मना, सत्ता कायम होना, बढ़ना, बढ़लना, घटना ग्रौर नष्ट होना ये ६ विकार जिसमें पाये जावें उसको शरीर कहते हैं किन्तु जो इन विकारों से रहित है वह अन्तरात्मा है । किसी प्रकार के विकार न होने के कारए। जन्म से मृत्यु तक एक ही रूप में प्रतीत होता है 'ग्रहम्' ग्रर्थात् 'मैं हूं' इसी एक रूप में जन्म से मृत्यु तक भासता है। किन्तु इसका वह शरीर विकारी होने के कारण प्रतिक्षण वदलता हुआ अनेक रूप ग्रहण करता है, वह जन्म से मृत्यु तक भिन्न २ रूपों में भासता है जबिक इस प्रकार एक ही मनुष्य नौ भाग में बटा हुआ है तो बहुत संभव है कि उस एक ग्रात्मा के विचार से आँख उस व्यक्ति को एक कहकर दिखावे और शरीर के अनुरोध से भिन्न अवस्था के कारण भिन्न करके दिख-लावे जविक वस्तु दो हैं। एक ग्रौर ग्रनेक-लो उनको उसी प्रकार देखना ग्राँख का कर्त्त व्य है। इसमें

यह घ्यान देने का विषय है कि कोई भी इन्द्रिय सब ही विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। उनके विषय नियत हैं अर्थात् जिस विषय में जिसकी शक्ति है उस ही विषय को ग्रहण करने से वह इन्द्रिय प्रमाण होती है जैसे शब्द, गंबादि विषयों को ग्रह्णा न करने पर भी केवल रूप के ग्रह्ण करने से आँख प्रमाण है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों को भी समभना चाहिये; किन्तु अपने विषयों को ग्रहिंग अपने के समय भी यदि मध्य में कोई दोप श्रा जावे तो उसके प्रतिवन्धक होने से वह इत्द्रिय ग्रपने काम को यथार्थ रूप से नहीं कर सकती। परन्तु इससे उनके प्रमाण्य में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती । सूर्य या चन्द्रमा के नीचे वादल आने से या सूर्य के नीचे चन्द्रमा के ग्राने से कभी-कभी सूर्य का प्रकाश नहीं होता अतः क्या यह सिद्धान्त माना जा सकता है कि सूर्य प्रकाशवान् नहीं है । ऐसा कदापि नहीं । इसी प्रकार इन्द्रियों में भी समक्षता चाहिये अर्थात् दोष की उपस्थित में भी हम इन्द्रियों को प्रमाण पाते हैं। माना कि ख़ेत जांख को कभी पीला बतलाती हुई ग्राँख भूल करती है, मीठी चीनी को कड़वा बताती हुई जिहा कभी भल करती है कि को कडुवा बताती हुई जिल्ला कभी भूल करती है किन्तु इस पर हम कहेंगे कि यह आँख पीले शंख की प्रविधान करती हुई अपने अन्दर पित्त का मंगोग उन्हर की कि यह आँख पीले शंख की कि मंगीग प्रदिश्वत करती हुई अपने अन्दर पित्त का संयोग वतला रही है इसी प्रकार जिह्ना भी पित्त के संयोग — जिल्ला स्व की तरफ संकेत करती है। पित्त के संयोग को बताने में ये ही इन्द्रियाँ प्रमाण हैं ग्रीर इन पर हम विश्वास करते हैं अन्यथा इस पित्त रोग को दूर करने का हम कभी प्रयत्न न करते । अतः विश्वसनीय है कि दोष की अवस्था में भी उन दोषों को प्रदिशात करने के लिये वे इन्द्रियाँ ही प्रमारा हैं जैसा कि लाल, हरे काँच में होकर जमीन पर गिरती हुई मर्ज की लिये वे इन्द्रियाँ ही प्रमारा हैं जैसा कि लाल, पीले, हरे काँच में होकर जमीन पर गिरती हुई सूर्य की लाल, पीली, हरी रोशनी हम को यही सूर्वित करती है कि उसी रंग के काच के भीतर होकर गार्ट है है करती है कि उसी रंग के काच के भीतर होकर ग्राई है ग्रौर इस बताने के लिए वह रोशनी प्रमाग है किन्तु इससे यह नहीं पाया जाता कि सूर्य का प्रकाश हरा इत्यादि हैं। अतः सभी इन्द्रियों में जो कूछ जिस प्रकार का ज्ञान पदा होता है उसके लिये वहीं इन्द्रिय प्रमागा हो सकती है।

#### सारांश

आँख पर और आक्षेप—एक मनुष्य को दो भाँति से दिखलाना—एक और अनेक । प्रत्येक मनुष्य की दो ग्रात्मा है-ग्रिशित्मा ग्रीर अन्तरात्मा एक स्थूल दूसरा सुक्ष्म, एक विकारी दूसरा निर्विकारी, एक चैतन्य निराकार होकर भी चेष्टा, इच्छा, किया गरीर में बलवान् तन्त्र इत्यादि का कारण और जिसके अलग होने से यह शरीर मृत कहलाता है वह अन्तरात्मा है और दूसरा शरीर स्रात्मा भौतिक विकारों को ग्रहण करता हुग्रा कई ग्रवस्थाओं ग्रथीत् ३, ५, ६, इत्यादि को धारण करता है। शरीर में ऐसे नाना विकार है ग्रात्म-निर्विकार जन्म से मृत्यु तक एक ही है—'ग्रहम्' अर्थात् 'मैं हूँ' इस एक ही रूप में जन्म से मृत्यु तक भासता है किन्तु इसका बाह्य शरीर विकारी होने के कारण प्रतिक्षरण बदलता हुआ अनेक रूप धारण करता है। इस प्रकार मनुष्य के दो भाग हैं एक बहुरूपा और दूसरा एक ही रूप। ग्रतः एक ही व्यक्ति ग्रात्मा के सम्बन्ध से एक है ग्रौर गरीरानुरोध से ग्रनेक ग्रवस्था का है। एक व्यक्ति में अब ये दो पदार्थ है एक तो सदैव और दूसरा प्रतिक्षण भिन्न अतः अनेक। इसी काररा ग्राँख एक व्यक्ति में दो पदार्थ देख कर दो बतलाती है अर्थात् ग्रात्मा ग्रौर शरीर, तो ग्रव ग्राँख का ऐसा वतलाना यथार्थ ग्रौर सत्य ही है। यदि ग्रांख ऐसा न वतलावे तो घोखा देने वाली कहलावे ग्रतः श्रांख घोखा देने वाली कदापि नहीं प्रत्युत यथार्थ श्रीर वास्तविक स्वरूपदर्शी है जो कि इसका कर्तव्य है वहीं सदा किया करती है। प्रत्येक इन्द्रियां ग्रपने-ग्रपने पृथक-पृथक नियमित कार्य को ही सदा करती रहती हैं ग्रन्य कार्य को कदापि नहीं करती ग्रतः ये प्रमाण हैं। प्रतिबन्धक दोप से इन्द्रिय प्रमाण्य में वृद्धि नहीं हो सकती। चन्द्रमा के नीचे बादल या सूर्य के नीचे चन्द्रमा या बादल के आ जाने से वया चन्द्रमा प्रकाश रहित समभे जा सकते हैं ? कदापि नहीं। तब इसी प्रकार इन्द्रियों में भी समभना चाहिये। दोष सहित इन्द्रियों पर गहरे विचार करने के पश्चात् विदित होगा कि उनमें जो दोष आगया है उस दोप को बताने वाली भी तो इन्द्रियां ही हैं। जैसे पीले शंख को दिशत करती हुई अपने में पीले दोष को आँख ही तो सूचित करती है और जिह्वा चीनी को कडुवा कहती हुई कडुवे दोष को सूचित करती है। यह दोनों दोष हमारे अन्दर के पित्त के संयोग से भासित होते हैं। आँख के पिलास तथा जिह्ना के कडुवास के विकारी को जो कि पित्त के संयोग से हैं इन्द्रियों ने ऐसा स्पष्ट रूप से दिखलाया कि इस विकार का हमको विश्वास होकर हमने इसका निदान कराया। इस दोष रूपी रोग की चिकित्सा कराने वाली भी ये ही तो इन्द्रियाँ हैं। तो सिद्ध है कि दोष की दशा में भी दोष को बताने वाली इन्द्रियां ही प्रमाण हैं। इसको फिर यों समको कि जैसे हरे काँच में होकर ग्राने वाला हरा प्रकाश हरे काँच का भी ज्ञान कराता है ग्रीर ऐसा ज्ञान कराने में प्रमाण हैं किन्तु इससे यह नहीं पाया जाता कि सूर्य या दीपक जिससे वह प्रकाण ग्राता है वे भी हरे हैं प्रत्युत यह भी पक्के तौर से कह सकते हैं कि रंग रहित किरण जिस रंग में होकर ग्राती है उसी रंग को धारण करके उस रंग रूपी दोष के बताने में भी प्रमाण है वस ग्रवः पूर्णतया सिद्ध है कि इस प्रकार सभी इन्द्रियों में जो कुछ जिस प्रकार का ज्ञान पैदा होता है उस ज्ञान की उपलब्धि के लिये वही इन्द्रिय प्रमाण है।

३-मनः प्रमाण्य सिद्धिसूत्र

जिस प्रकार इन्द्रियों का प्रमाण होना सिद्ध है उसी प्रकार मन को प्रमाण मानना उचित है।
वियोंकि प्रमाण का अर्थ है-प्रमा-अन अर्थात् ज्ञान का साधन या ज्ञान उपजाने वाला। जबकि हम मन

को ज्ञान का साधन देखते हैं तो ग्रवश्य ही प्रमाण मानना पड़ेगा। यह संभव है कि मन किसी दोप के कारण कभी-कभी भूल करे ग्रथांत् भूंठा ज्ञान पैदा करे। किन्तु फिर भी हम कहेंगे कि भूंठा ज्ञान भी ज्ञान है। ज्ञान को पैदा करता हुआ मन ग्रवश्य प्रमाण होगा किन्तु उसमें भूंठ का जितना सम्बन्ध है उतना दोष के सम्बन्ध के कारण हैं जैसािक रस्सी को सर्प समभ लेना भूंठा ज्ञान है किन्तु इसमें समभ लेना ज्ञान का भाग है वही मन का काम है इसमें रस्सी का साँप भूंठा भाग है वह दोप का काम है। मन ग्रीर दोप दोनों ग्रपना-ग्रपना काम करते हैं ग्रत: दूसरे के काम का ग्राक्षेप दूसरे पर नहीं किया जा सकता ग्रथींद् दोष के कारण जो भूंठापन ज्ञान में ग्राया है उसका ग्राक्षेप मन पर नहीं हो सकता।

यहाँ पर ज्ञान से हमारा तात्पर्य उपलब्धि से है। उपलब्धि का ग्रथं है पाना जो दो प्रकार का है, एक तो सत्तावान् का ज्ञान ग्रथीत् मौजूद का जानना ग्रीर दूसरा जाने हुए की सत्ता ग्रथीत् मौजूद होता । इस प्रकार जिसकी उपलब्धि होवे उसको सत्य कहते हैं । वह सत्य जिससे जाना जावे उसको प्रमाण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसको हमने जैसा जाना है उसको उसी प्रकार का होना चाहिए ग्रथवा जो जिस प्रकार का है वह उसी प्रकार का जाना जावे। सारांश यह है कि जिसका ज्ञान है उसी की सत्ता है अथवा जिसकी सत्ता है उसी का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान कराने वाला प्रमाण कहलाता है। जैसा श्राकाश में हम चन्द्रमा को देखते हैं श्रीर वह चन्द्रमा श्राकाश में वास्तव में है श्रतः ऐसा ज्ञान उपजाने वाली आँख या किसी का वचन प्रमाण होगा किन्तु यदि आकाश में हम एक साथ दस चन्द्रमा देखें तो वह ग्रांख के तिमिर रोग का दोष है और वह ग्रप्रमाण है इस प्रकार प्रमाण या ग्रप्रमाण की व्यवस्था व्यवहार दशा की है। किन्तु पारमार्थिक दशा में ज्ञान और सत्ता ये दोनों भिन्न वस्तु नहीं हैं ग्रत: जिसका ज्ञान हुआ है उसकी सत्ता भी हो चुकी। अतएव व्यावहारिकों का यह कहना कि जिसका ज्ञान हुआ है उसकी सत्ता भी होनी चाहिए क्योंकि बिना सत्ता के ज्ञान भ्रम है, मिथ्या है। ऐसा ज्ञान उपजाने वाला अप्रमाण है इत्यादि, व्यावहारिकों की भाषा स्वीकार के योग्य नहीं है क्योंकि पारमार्थिक दशा में जबकि ज्ञान और सत्ता एक है तो ज्ञान होने से ही सत्ता का होना माना जा सकता है। जितना सा श्रंश ज्ञान का है उतना ही ग्रंग सत्ता का साथ है। 'ग्रस्ति' ग्रर्थात् 'है' यही तो ज्ञान का स्वरूप है। इस ज्ञान को उपजाता हुया मन पारमार्थिक दशा में अवश्य ही प्रमारा माना जा सकता है क्योंकि किसी भी प्रकार का ज्ञान उपजाता हुआ मन अप्रमाण कैसे हो सकता है। जबकि मन का धर्म केवल प्रकाश करना है तो प्रकाश करता हुआ मन अपना कर्तव्य कर चुका अतः प्रमाण है। जबिक उस प्रकाश की दुष्टता किसी दोष के योग से है तो सिद्ध हुम्रा कि दोष के असंयोग दशा में यह मन अवश्य विशुद्ध है श्रीर इसलिये वह अपने स्वरूप से प्रमागा है। ज्ञान में जो कभी दोष का सम्बन्ध देखते हैं उस दोष के प्रवेश के कई द्वार हैं। प्रथम ग्रवगृह में इन्द्रियों के द्वार दोष का प्रवेश होना है, ग्रतः ग्रवग्रह ग्रप्रमारा माना जाता है, दूसरा ईहा में मन के द्वारा दोष का प्रवेश होना है अतः ईहा अप्रमाण है श्रीर तीसरा श्रवगम में श्रात्मा के द्वारा दोष का प्रवेश होता है ग्रतः श्रवगम अप्रमाए होता है। इन तीनों में एक भी दूषित हो तो ज्ञान असत्य हो जाता है और उसका कारण अप्रमाण होता है क्यों कि अवग्रह ईहा और अवगम ये तीनों ज्ञान के भाग हैं और तीनों भागों के मिलने से ज्ञान का पूरा स्वरूप बनता है अतः तीनों में से कोई भी भाग दूषित हो तो सम्पूर्ण ज्ञान अवग्रह हो जाता है।

दूषित अवग्रह से ईहा निर्दोषित रहते हुए भी दूषित हो जाती है और उसी के द्वारा निर्दोषी अवगम भी दूषित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण अप्रमाण की व्यवस्था व्यवहार दशा में मानी जाती है किन्तु परमार्थ दशा में यही सिद्धान्न है कि ज्ञान दोषयुक्त हो अथवा निर्दोष हो किन्तु जितना भाग ज्ञान का है वह प्रकाश रूप है वह कभी अप्रमाण नहीं हो सकता। हरे काँच के अन्दर से आने के कारण सूर्य का प्रकाश हरा होकर भले ही दूषित हो गया हो किन्तु जो दोप हरेपन का है वह भी प्रकाश का विषय है और प्रकाश की अपेक्षा वह रंग दूसरी वस्तु है किन्तु उस रंग का भी प्रकाश करने वाला जो वास्तव में प्रकाश वस्तु है वह अपने रूप से सदा शुद्ध व निर्दोष है। इसी प्रकार ज्ञान को भी सर्वत्र निर्दोष समभना चाहिये।

कितने ही व्यक्ति यह कहते हैं कि जो ज्ञान सामग्री पूरी न होने से अपूर्ण हो वह अप्रमाण है जैसा वालक या पणु का ज्ञान । किन्तु इस पर भी विचार का स्थान है । यदि अपूर्ण होने से ज्ञान अप्रमाण माना जाय तो जगत् के पामर सेलेकर विद्वान् तक सभी के ज्ञान अप्रमाण मानने पड़ेंगे । यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि आज तक जो कुछ जाना गया है वह वहुत ग्रंश निर्णय करने पर भी अभी तक अपूर्ण है । अतः व्यवहार दशा में भी उस अपूर्ण ज्ञान को प्रमाण मानते हुए ऊपर की बात का विरोध करते हैं । यथार्थ तो यह है कि अपूर्णता में भी जितना ग्रंश उसका प्राप्त होता है उतने ग्रंश के लिए उसको अवश्य प्रमाण मानना उचित है और उसकी पूर्णता के वास्ते प्रयत्न करना चाहिए न कि अपूर्ण कह कर उसको छोड़ना चाहिए । बहुत ग्रधिक जल में बहुत ग्रल्प मधुर मिलाने से सम्भव है कि जल मीठा नहीं होगा किन्तु जितना सा मधुर उस जल में डाला गया है वह भी मधुर नहीं था ऐसा मान लेना भूल है । एक सौ मन मधुर में जिस प्रकार का मधुर है उसका एक कण भी अपने रूप में उतना ही मधुर है । इसी प्रकार इस ज्ञान में भी जितने बढ़ाये जावें उतना ही ज्ञान बढ़ेगा किन्तु सारे जगत् का ज्ञान जिस प्रकार ज्ञान है एक तुच्छ वस्तु का ज्ञान भी उसी प्रकार अपने रूप में परिपूर्ण ज्ञान है वह ज्ञान अपूर्ण कदापि हो ही नहीं सकता । अतः यह ज्ञान सर्वदा नित्य प्रमाण है ।

ज्ञान ग्रीर सत्ता ये दोनों ही उपलब्धि के रूप हैं इसी उपलब्धि को वेद कहते हैं। वेद शब्द का धातु 'विद्' जिसका ग्रर्थ सत्ता, ज्ञान ग्रीर प्राप्ति है- जब वस्तु की सत्ता है, ज्ञान है ग्रीर प्राप्ति है तो ग्रवश्यमेव उसका वेद सिद्ध हुग्रा और वेद सर्वदा प्रमाण होता है ग्रतः विद्वान् लोगों का सिद्धान्त है कि-वेदाः प्रमाणम्।

ऊपर कहा जा चुका है। कि प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भाग हैं-ग्रवग्रह, ईहा ग्रौर ग्रवगम। इनमें ग्रव-ग्रह इन्द्रियों से होता है तत्पश्चात् ईहा मन के विचार को कहते हैं ग्रौर ग्रवगम ग्रात्मा में होता है-इसमें ग्रात्मा के न रहने से ये तीनों ही नहीं हो-सकते। अतः प्रथम ग्रात्मा के संबंध से ज्ञान की परीक्षा की गई, तत्पश्चात् ज्ञानइन्द्रियों के द्वारा ग्रवग्रह की परीक्षा करके मन के द्वारा ईहा की परीक्षा की गई है इस प्रकार तीनों भागों की परीक्षा करके प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रामाण्य सिद्ध किया गया है।

#### मनःप्रामाण्य सिद्धिसूत्र का सारांश

इन्द्रियों के समान मन भी प्रमाण है- प्रमाण का ग्रर्थ प्रमाण का साधन है-प्रयात प्रमा == ज्ञान श्रीर ग्रन == साधन। मन भी ज्ञान उपजाने का साधन होने से प्रमाण है। कभी-कभी मन दोष के

कारण कुछ का कुछ समभ लेता है यहाँ पर समभ लेना मन का मुख्य काम है ग्रीर कुछ का कुछ दोष का काम है। समभ लेने के कार्य में मन कभी घोखा नहीं देता ग्रतः दोष सहित ग्रथवा दोष रहित दोनों दशा में मन ज्ञान उपजाने में प्रमाण है।

यहाँ ज्ञान उपलब्धि अर्थात् प्राप्ति का बोधक है-यह पाना या प्राप्ति दो प्रकार से है-एक तो सत्ता-वान् का ज्ञान या पाना ग्रौर दूसरा ज्ञान या पाई हुई की सत्ता; या होना । ऐसी उपलब्धि को सत्य कहते हैं श्रीर इसलिये प्रमाण है। सारांश यह है कि ज्ञात वस्तु की सत्ता हो श्रीर सत्तावान् का ज्ञान हो, ऐसी एकता की उपलब्धि सत्य होने से प्रमाण है। ज्ञान और सत्ता एक होने से प्रमाण और भिन्न होने से अप्रमाए यह कच्ची निगाह व्यावहारिकों की है। वैज्ञानिकों की पारमार्थिक दशा ज्ञान और सत्ता की एकता है। ज्ञान होने से सत्ता भी साथ में हो चुकी, जितना ग्रंश ज्ञान का है उतना ग्रंश सत्ता का ज्ञान में जड़ से चोटी तक है। 'ग्रस्ति' या है यह ही ज्ञान का स्वरूप है ग्रीर ऐसा ज्ञान उपजाता हुआ मन पारमार्थिक दशा में प्रमारा है। ग्रव सिद्ध है कि मन किसी न किसी सत्ता को लिए हुए एक प्रकाश है। सत्ता सहित ज्ञान ही ज्ञान का स्वरूप है, सत्ता रहित ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं श्रतः ज्ञान सत्ता का बो<mark>धक</mark> है सत्ता चाहे कैसी ही क्यों न हो ज्ञान सत्य-सत्ता का बोध कराता है। व्यावहारिकों ने ज्ञान की सत्य सत्ता को न समभकर ग्रन्य सत्ता कि जो ज्ञान का विषय नहीं हुग्रा है उसका बोध न कराने पर ज्ञान को दूषित मान लिया । वह उनकी बड़ी भारी भूल है । यह दोष जो यथार्थ विचार से निश्चित नहीं है तीन द्वारों से यह प्रवेश हो सकता है- अवग्रह, ईहा और अवगम। इन तीनों में एक भी दूपित हो तो ज्ञान ग्रसत्य हो जाता है, क्योंकि ये तीनों ही ज्ञान के भाग हैं और इनके मिलने से ज्ञान का स्वरूप वनता है। इन में कोई भी भाग दूषित हो तो संपूर्ण ज्ञान दूषित हो जाता है यह प्रमाण अप्रमाण की व्यवस्था व्यवहार दशा में है किन्तु परमार्थ दशा में ज्ञान दोप युक्त हो या निर्दोप हो वह प्रकाश रूप होने से जो सत्ता उस पर बैठी हुई है वह सत्य है जैसे हरे काँच की किरएा हरी होने पर भी वह शुद्ध श्रौर निर्मल रह कर अपने विषय हरे-पन को बताती है।

ज्ञान सामग्री अपूर्ण होने से ज्ञान को भी अपूर्ण मान कर अप्रमाण मानना यथार्थ नहीं है। बालक या पणु का ज्ञान एक बड़े विद्वान के सामने (ज्ञान के जाति में) तो दृश्य है किन्तु विषयों में या मात्रा में भिन्न है। एक करण अर्करा का भू-मण्डल समस्त शर्करा से जाति में एक है किन्तु गाणा में भिन्न है। दोनों का मिठास एक परन्तु मात्रा भिन्न है। ऐसे ही एक ज्ञान बिन्दु समस्त ज्ञान सागर की अपेक्षा प्रकाश रखने में तो परिपूर्ण है किन्तु अनन्त विषय रूपी सत्ताओं से तुच्छ है। अतः ज्ञान छोटा बड़ा कैसा ही हो वह सदा नित्य प्रमाण है।

ज्ञान और सत्ता ये दोनों ही उपलब्धि के रूप हैं । इसी उपलब्धि को 'वेद' कहते हैं । 'वेद' का धातु 'विद्' है जिसका ग्रर्थ 'सत्ता, ज्ञान, प्राप्ति' है । वस्तु की 'सत्ता, ज्ञान, प्राप्ति' से उसका वेद सिद्ध होता है ग्रीर वेद सर्वदा प्रमाएा है ग्रतः सिद्धान्त है कि 'वेदाः प्रमाएाम्'

प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भाग हैं—अवग्रह, ईहा ग्रीर ग्रवगम । इन्द्रियजन्य ज्ञान अवग्रह है, मानसिक ज्ञान ईहा है ग्रीर ग्रात्मा का माना हुग्रा ज्ञान ग्रवगम है । आत्मा के न रहने से कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता ग्रतः पहले ग्रात्मा के सम्बन्ध से ज्ञान की परीक्षा की गई तत् पश्चात् इन्द्रिय द्वारा ईहा ज्ञान की परीक्षा करके तीनों ज्ञान के भागों की परीक्षा करके प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण सिद्ध किया गया ।

#### ४-(क) जीवसिद्धिसूत्र

जहाँ कहीं हम रहें यह जगत् हमको भासता है इस भासने को हम कहें कि कुछ नहीं भासता तो इस कहने का बल हम में नहीं है। क्योंकि यह भासना स्वतः अपने को सिद्ध करता हुआ इतना बल-शाली है कि इस की सिद्धि के लिए किसी भी दूसरे प्रमाण की आवश्यक नहीं होती किन्तु विचार यह है कि जो कुछ यह जगत् हमें भासता है उसमें जगत् का हिस्सा यदि अलग कर दिया जावे तो केवल भासना अर्थात् एक प्रकार का प्रकाश रह जाता है। उस प्रकाश का यदि मूल ढूंढे तो हमारे सिवाय और कोई उसका मूल नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार लोक में सभी वस्तुओं के प्रकाश का कारण ज्योतिमंण्डल का मूल सूर्य है ठीक उसी प्रकार इस जगत् के भासने के प्रकाश का मूल भी कोई इस मेरे प्रकाश के केन्द्र में प्रतीत होता है वही मैं हूँ। जो युक्ति या प्रमाण प्राप्ति के द्वारा विवेचना करके किसी एक विषय का निर्धारण करता है अथवा जो विचारता हुआ किसी संशय में आ जाता है वही सब जान का मूलभूत कोई सत्य पदार्थ है जो 'मैं' हूँ ऐसा कहकर जाना जाता है। किन्तु उस अहम् अर्थात् आत्मा का उस ज्ञानीय प्रकाश के साथ इतना घनिष्ठ संन्वध है कि न अहम् के विना यह जगत का प्रकाशन रूप ज्ञान रहता है और न इस ज्ञान के बिना वह 'अहम्' रूप आत्मा ही रह सकता है प्रत्युत यह कह सकते हैं कि वह ज्ञान ही हम है और हम ही वह ज्ञान है जब यह ज्ञान जगत् का प्रकाश करने वाला भासता है तो मिथ्या नहीं हो सकता। अतः इसको दूसरे प्रमाण बिना ही मान लेना होगा कि वह सत्य है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा जिसको हमने सत्य रूप में पाया है, वही जीव आत्मा है।

- १—हम देखते हैं कि कोई मनुष्य या पशु जब दूसरे मनुष्य या पशु को देखता है तो एकाएक ही उसके हृदय में तुलना करने की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है और वह अपने को और उस दीखते हुए दूसरे को शीघता के साथ भट तोल कर जान लेता है कि यह मेरे समान बलशाली है। अथवा कम या अधिक बलवाला है। कम बल का अन्दाज होते ही आतमा उठने लगती है और उस पर आक्रमण करने की ठान लेती है यदि बाह्य किया से आक्रमण न भी करें तो भी आतमा एक प्रकार निर्भय और स्वतन्त्रता का आडम्बर अवश्य रचा बैठता है जिससे अपने में कुछ गौरव की भलक आ जाती है किन्तु जब उस दूसरी आत्मा को अपने से बलशाली पाता है तो उसकी अपनी आत्मा सहसा ही कुछ संकुचित होने लगती है यहाँ तक कि उससे दूर हटने की इच्छा प्रकट हो जाती है, अथवा यदि उस दूसरे को बल में सदश देखता है तो अकस्मात् इस बात का विचार करने लगता है कि देखें यह मेरे साथ क्या बर्ताव करता है। बस इस प्रकार की तुलना करने में जो तराजू का काम करता है, जहाँ से यह तुलना का बल उठता है वही जीव आत्मा का असली बिन्दु अथवा केन्द्र है।
- २—तात्पर्य यह है कि किसी काम को करते समय उस कार्य को देखते ही शीझता से यह अन्दाज वँध जाता है कि यह काम मेरे वश अथवा काबू का है या नहीं । इस प्रकार उस कार्य की जिस बल के साथ तुलना की जाती है उस बल का मुख्य आधार ही हमारी जीवन आत्मा है ।

३—ग्रौर भी इस प्रकार समक्षता चाहिए कि जब कभी ग्रात्मा कुछ काम करने लगती है तो पहले उसमें यह विचार उठता है कि इस कार्य की करने में बल खर्च करने से कितना दुःख होगा और इस कार्य के होने पर कितना सुख होगा, इन दोनों दुःख ग्रौर सुख को जिस पात्र में रखकर न्यूनाधिक का अन्दाजा बाँधा जाता है वही हमारी जीव ग्रात्मा है। इस प्रकार क्रिया के द्वारा भी जीव ग्रात्मा पहचानी जाती है।

#### जीवसिद्धिसूत्र का सारांश

यह सब जगत् मुभको भासता है, मेरे ज्ञानरूपी प्रकाश में यह जगत् भासता है। इस जगत् को प्रकाश करने वाले दो प्रकाश हैं—१—सूर्य का प्रकाश जिसका केन्द्र सूर्य है, २—मेरे ज्ञान का प्रकाश जिसके प्रकाश से सूर्य का प्रकाश भी प्रकाशित है। अतः मेरे ज्ञानप्रकाश के महामंडल का केन्द्र 'मैं' हैं। मेरी अटल 'अहम् बुद्धि' ही मेरे विश्वप्रकाशक ज्ञान का केन्द्र है। इस अटल 'अहम् बुद्धि' को ही जीव धात्मा के नाम से कहते हैं।

वाद-विवाद के पश्चात् युक्ति ग्रथवा प्रमाण से किसी सिद्धान्त का निर्धारण या संशय स्थित करना ज्ञान का व्यापार है। इस ज्ञान का मूलभूत जो सत्य पदार्थ है वही 'मैं' हूँ वही मेरी जीवातमा है निर्ण्य या संशय निर्धारण करने पर उससे जहाँ से सत्यता ग्राती है वही जीवातमा है। मेरी 'ग्रहम्' बुद्धि या 'ग्रात्मा' का मेरे ज्ञान प्रकाश मंडल से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि न ग्रहम् बिना यह ज्ञान है ग्रीर न ज्ञान बिना ग्रहम् है जैसे सूर्य बिना प्रकाश ग्रीर प्रकाश विना सूर्य ग्रसम्भव है। कह सकते हैं कि ग्रहम् ज्ञान है ग्रीर ज्ञान ही ग्रहम् है। जगत् का जितना ज्ञान है वह वस्तु की सत्यता को लिये हुए प्रकाश है क्योंकि उस प्रकाश में किसी वस्तु का सत्य रूप में होना पाया जाता है। इसी सत्यता को लिये हुए प्रकाश को ग्रथवा प्रकाश को लिये हुए सत्यता को जीव ग्रात्मा कहते हैं। यह जगत् का ज्ञान प्रकाश रूप है इसको प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह स्वयं प्रकाश है ग्रतः स्वयं सिद्ध होने से सत्य है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा ही इस ज्ञान का सत्य रूपी केन्द्र जो 'अहम् बुद्धि' है वही जीव ग्रात्मा है यह जीव-सिद्ध ज्ञान के द्वारा हई।

सब सारांश का सारांश यह है कि मेरा विश्वप्रकाशक ज्ञान जिस से फैलता है उसी को मेरी आत्मा कहते हैं और वह मेरा ज्ञानप्रकाश ही मेरे जीने की दशा या अवस्था है अतः इसको जीवात्मा कहते हैं। मेरे सकल ज्ञान का केन्द्र 'ममत्व' है। यही ममत्व जीवात्मा है। ज्ञान का केन्द्र जो 'मैं' हूँ वह जीवात्मा है। सत्य-असत्य रूपी प्रकाश का जो स्रोत है वही जीवात्मा है। 'मैं' और मेरे ज्ञान के प्रति विशाल ग्राकाश में एकता करने वाला भी जो ज्ञानविम्ब है वही जीवात्मा है। ज्ञानकेन्द्र, ज्ञानविवेक भीर ज्ञान एकता ही जीवात्मा है। ग्रात्मा का सत्य-स्वयं-सिद्धि वोध तो ज्ञान ही ज्ञान से होता है और यह ज्ञान तीन स्वरूपों से हुग्रा है।

१—जब हमको किसी जीव के बल से हमारे बल की तुलना करने का ज्ञानबल होता है तो उस बल का जो केन्द्र या बिन्दु है वही जीवात्मा है।

र-किसी काम करने की योग्यता के बल का अनुमान जिस बिन्दु से होता है वह जीवात्मा है।

३—जब किसी काम के करने में वल का कार्य होता है उस दुःख से ग्रधिक सुख प्राप्ति हो तो कार्य किया जाता है वरना नहीं। इस सुख-दुःख का तुलनात्मक यन्त्र है वह जीवात्मा है।

यह तो हुई ज्ञानधारक ग्रौर कियाधारक जीवसिद्धि अब ग्रर्थधारक जीवसिद्धि को यों समक्तना चाहिये:—

#### ४-(ख) अर्थधारक जीवसिद्धिसूत्र

इस शरीर में मुख्यतया तीन प्रकार की ग्रात्मा दीखती है १ अग्नि, २ वायु और ३ इन्द्र । यदि इस गरीर में से गरमी निकल जावे तो तथा श्वास बंद हो जाय ग्रथवा ग्रांख का टिमटिमाना बंद हो जावे तो मनुष्य जी नहीं सकता। इसमें शरीर की गरमी ग्रिग्नि है उसे 'वैश्वानर' कहते हैं ग्रीर श्वास का ग्राना जाना वायू से होता है उसे 'सूत्रात्मा' कहते हैं ग्रौर तीसरा जिससे ग्रांख की पलक खुलती-जुड़ती है वह 'इन्द्र' है, इन्द्र का स्थान मस्तक है इन्द्र की ज्योति कुछ हरे-नीले रंग की भाँई देती हुई कभी-कभी ग्रांखों के पलक के ग्रन्दर दीख ग्राती है, ज्योति के कारण हम वस्तुएं देखते हैं ग्रथीत् यह सब बाह्यप्रकाशगोचर है ग्रीर उसीसे हमारे शरीर में चेतना है। तलवकार ऋषि कहते हैं कि यह इन्द्र वहीं विद्युत् है जो कभी बादल से निकलकर सम्पूर्ण याकाश में दौडता हया दीखता है ग्रीर इसी विद्युत् की किया के द्वारा शरीर में हमारा मन जो वास्तव में प्राण के साथ वंधा हुआ है सर्वत्र दौड़ता हुआ भासित होता है यह इन्द्र सूर्य से ग्राता है और द्यौलोक का पदार्थ है। किन्तु वायु ग्रन्तरिक्ष का पदार्थ है ग्रीर अग्नि पृथ्वी का पदार्थ है इस प्रकार तीनों लोक से पृथक पृथक ये तीनों रस शरीर में एकत्र होते हैं। इनका शरीर में पृथक-पृथक स्थान है। इन्द्र का प्रकाश मुख से शिर में प्रकाशित होकर सर्वाङ्ग शरीर में काम करता है वायु वक्षस्थल में रहकर सब गरीर में काम करता है और ग्राग्न उदर में रहकर सर्वाङ्ग शरीर में कार्य करता है। इस प्रकार यद्यपि ये तीनों भिन्न-भिन्न स्थानों से ग्राकर शरीर में भिन्न स्थानों में रहकर ज्ञान, क्रिया तथा भूत या अर्थ उत्पन्न करना इत्यादि पृथक-पृथक कार्य करते हैं तथापि इन तीनों का परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक के नष्ट होने से शेष दोनों भी नष्ट हो जाते हैं। अतः निस्संदेह प्रतीत होता है कि ये तीनों ही ग्रवण्य किसी न किसी एक सूत्र में बंधे हैं। एक के नष्ट होने पर वह सूत्र नष्ट हो जाता है जिससे तीनों की मात्रा एक साथ नष्ट हो जाती है। वही इन तीनों में तुरीय प्रयति चौथा है। वास्तव में वही जीवात्मा है जो प्रत्यक्ष न होने पर भी प्रत्यक्ष इन तीनों पदार्थों के परस्पर मेल कराने के कारण प्रतीत होता है। इसी ग्रात्मा में जिस प्रकार ये तीनों ग्रात्मायें तीन लोक से आकर आश्रय पाती हैं उसी प्रकार चन्द्रमा से आकर उसका रस मन के रूप में एक और आत्मा बन-कर प्रामा के साथ बँधा रहता है। तात्पर्य यह है कि शरीर में पांच ग्रात्मायें हैं किन्तु जिस प्रकार अँगुलियाँ हथेली के ग्राश्रय से मिली रहती हैं उसी प्रकार ग्रन्नि, वायु, इन्द्र और मन चारों ग्रात्मा जिसके श्राश्रय से मिलकर शरीर में रहती हैं ग्रथवा इन चारों का कार्य पृथक्-पृथक् होने पर जिस एक ग्रात्मा का काम कहलाता है वही आत्मा जीव आत्मा है और वही ''मैं'' हूँ। इस प्रकार अर्थ-ढारा भी जीवात्मा की सिद्धि की गई है।

अर्थधारक - जीवसिद्धिसूत्र का सारांश

इस शरीर में ३ प्रकार की आत्मा हैं-अग्नि, वायु, सूर्य। इन से क्रमशः सर्वत्र शरीर में गर्मी, इवास का आना-जाना और आँख का निमेष उन्मेष होता है। इनका आपस में ऐसा घनिष्ट संबन्ध है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। इनको मनुष्य गरीर में वैश्वानर, तैजस या सूत्रात्मा ग्रीर प्राज्ञात्मा कहते हैं। इन्द्र मस्तिष्क में रहता है किन्तु इसका ज्योति कुछ हरे नीले रंग की भाँई देती हुई कभी कभी आँखों की पलक के अंदर दीख आती है। इसी ज्योति के कारण हम सब वस्तुओं को देखते हैं श्रीर यह जगत् प्रकाशित हो रहा है। इस ज्योति से ही हमारे गरीर में चेतना स्थिर रहती है।

तलवकार ऋषि कहते हैं कि कभी कभी स्राकाण में जो विद्युत् दौड़ती स्रौर चमकती है वह इन्द्र है। हमारा मन जो प्राण से वँथा हुआ है इसी विद्युत् की किया द्वारा सर्वत्र दौड़ता हुया भासित होता है यह इन्द्र सूर्य से ग्राता है ग्रौर द्यौलोक का पदार्थ है। वायु ग्रन्तरिक्ष का ग्रौर ग्रानि पृथिवी का पदार्थ है। तीनों इस गरीर में मस्तिष्क, हृदय ग्रौर उदर स्थान में रहकर सर्वत्र गरीर में कार्य करते हैं। ज्ञान किया ग्रौर ग्रथं उत्पन्न करना इनका कार्य है।

ये तीनों ग्रात्मायें किसी न किसी सूत्राधार पर अवलम्बित हैं। इनमें से किसी के भी नष्ट होने पर वह सूत्र ही नष्ट हो जाता है ग्रौर जिसके नष्ट होने से तीनों ही नष्ट हो जाती हैं वही सूत्र इन तीनों का तुरीय अर्थात् चौथा है, वास्तव में यही जीवात्मा है जो प्रत्यक्ष न होने पर भी इन ग्रात्माग्रों में मेल कराने के कारए। प्रतीत होता है। इसी ग्रात्मा में इन तीनों ग्रात्माग्रों की तरह ही चन्द्रमा का रस मन के रूप में एक ग्रोर आत्मा बनकर वँधा रहता है। इस प्रकार ये चारों ग्रात्मायें ग्रान्न, वायु, इन्द्र ग्रीर मन जिसके ग्राक्षय से हथेली में ग्र गुलियों के सदश रहते हैं वही जीवात्मा है। इन चारों का कार्य पृथक् पृथक् होने पर भी जिस ग्रात्मा, का एक कार्य कहलाता है वहीं जीवात्मा है ग्रौर वहीं "मैं" हूँ। इस प्रकार अर्थ द्वारा भी जीवातमा की सिद्धि की गई है।

# ५-ग्रन्तर्जगत् सिद्धिसूत्र

जविक 'मैं' हूँ इस प्रकार का भान निविवाद सिद्ध है तो इस भान से वेत्ता की सिद्धि से विति ग्रीर 'वेद्य' इन दोनों की भी साथ ही सिद्धि हो जाती है क्योंकि वेत्ता, वित्ति ग्रीर वेद्य इन तीनों से त्रिपुटी वनकर एक प्रत्यय होता है जिसको ज्ञान कहते हैं। इस प्रत्ययज्ञान का एक भाग वेत्ता यदि सिद्ध हो गर्या तो उससे वित्ति ग्रीर वेद्य की भी सिद्धि श्रवश्य ही माननी पड़ेगी क्योंकि वह वेत्ता पृथक् कोई ज्ञान नहीं है किन्तु त्रिपुटी-प्रत्यय ज्ञान का एक ग्रंश है। अतः वेत्ता का सत्य मानना ही त्रिपुटी प्रत्यय को सत्य मानना है। बिना वित्ति ग्रौर वेद्य के वह प्रत्यय जिसका वेत्ता है सिद्ध नहीं हो सकता। प्रत्यय की ग्रसिद्धि में वह वेत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकता किन्तु वेत्ता यदि निर्विवाद सिद्ध है तो मानना होगा कि प्रत्यय भी सिद्ध है ग्रीर जव प्रत्यय की सिद्धि मान ली गई तो उसके त्रिपुटी होने के कारण वह भी मानना होगा कि वित्ति ग्रीर वेद्य ये दोनों श्रेण भी सिद्ध हो जके। कोई नो दिन की कारण वह भी मानना होगा कि वित्ति ग्रीर वेद्य ये दोनों के कारण वह भी मानना होगा कि वित्ति ग्रीर वेद्य ये दोनों के कारण वह भी मानना होगा कि वित्ति ग्रीर वेद्य ये दोनों कि यंग भी सिद्ध हो चुके। कोई कहे कि वेत्ता, वित्ति ग्रीर वेद्य ये तीनों तीन ज्ञान हैं तो इस पर हम कहेंगें कि यह उनकी भल है क्योंकि पर निर्माण कि वाता, यह उनकी भूल है क्योंकि खूब ढूंढ कर देखने से भी कोई ऐसा ज्ञान नहीं दीखता कि जिसमें जानने वाला, जानना और जानी गई वस्तुयें तीनों मिले हुए न हों अथवा इन तीनों में से एक ही हो। जबकि प्रत्येक ज्ञान इन तीनों में से मिलकर बनता है तो अवश्य मानना होगा कि एक प्रत्यय ज्ञान के ये तीनों अवयव हैं। ऐसी स्थिति में जब उस एक ही प्रत्यय ज्ञान का एक भाग जिसको वेत्ता कहते हैं ग्रौर जिसका 'ग्रहम्' हप है वह यदि सत्य मान निया गया तो यह कब हो सकता है कि उसी एक प्रत्यय ज्ञान के दूसरे दी

अवयव वित्ति और वेद्य मिथ्या ठहराये जावें। वेता को सत्य कहने के लिये जबकि उस प्रत्ययज्ञान को ही सत्य मान लेना पड़ेगा तो उसके और भी अवयव अर्थात् वित्ति और वेद्य सत्य हो चुके। अतः हमारे इस प्रत्ययज्ञान के जिस ज्ञान में मैं अपने को सत्य रूप में पाता हूं उसी ज्ञान का विषय यह सम्पूर्ण जगत् जो मेरे ज्ञान में भासता है उसको भी सत्य कहने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं।

दूसरी बात है कि प्रत्यय ज्ञान के प्रकाश से जो प्रथम 'ग्रहम्' ग्रर्थात् वेता का भान हुग्रा है उस वेता को भी हम वेद्य कह सकते हैं ग्रीर वित्ति को भी वेद्य कह सकते हैं क्योंकि जो वेद्य नहीं है वह जानी ही नहीं गई ग्रीर नहीं जानी हुई वस्तु की सत्ता ही नहीं की जा सकती। यदि वित्ति ग्रीर वेता वेद्य नहीं होते तो हम त्रिपुटी का भी ग्रनुभव नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में जब कि तीनों ही वेद्य हैं तो उनमें से एक जो ग्रहम् है उसी को सत्य मानें ग्रीर भेप दोनों वेद्यों को मिथ्या कहें यह कदापि संभव नहीं हो सकता। क्योंकि एक ही ज्ञान के प्रभाव से एक साथ तीनों ही वेद्य हुए हैं, यदि उनमें कोई भी एक सत्य है तो वेद्य होने के कारण तीनों को ही सत्य कहना होगा। यह वह प्रत्यय है कि जिसमें 'मैं' ग्रीर सम्पूर्ण जगत् के साथ मेरा संबंध तीनों ही शामिल हैं ग्रीर वह प्रत्यय हम सब को ग्रपने ग्राप स्वतः सिद्ध भासता है ग्रतः दूसरे प्रमाणों की ग्रपेक्षा न रखकर उसको स्वतः प्रमाण कहते हैं ग्रीर उसका कोई बाधक न होने से त्रिकाल में बाधा रहित है ग्रतः सत्य है। तात्पर्य यह हैं कि पहले सूत्र में जिस प्रकार 'अहम्' का सत्य होना निश्चित हुग्रा था उसी प्रकार ग्रब हम इस संपूर्ण जगत् को भी सत्य समभते हैं।

# अन्तर्जगत् सिद्धिसूत्र का सारांश

जगत् दो प्रकार का है—ग्रन्तर्जगत् बाह्यजगत् । ग्रन्तर्जगत् वह है जो हमारे ज्ञान में चित्र होकर भासित है। इस ग्रन्तर्जगत् को सत्य सिद्ध करना है। यह दो प्रकार से सत्य सिद्ध किया जा सकता है-प्रत्यय के सत्य होने से ग्रीर प्रत्यय का विषय होने से। प्रत्यय के सिद्ध होने से जगत् सत्य सिद्धि—जानना या ज्ञान प्रत्यय कहलाता है। इस प्रत्यय ज्ञान के तीन ग्रवश्य हैं—जानने वाला वेता, जानना वित्ति, ग्रीर जानने की वस्तु अर्थात् वस्तु चित्र वेद्य कहलाते हैं। ग्रन्तर जगत् ही वेद्य कहलाता है। जीवसिद्धिसूत्र में वेत्ता को सत्य सिद्ध किया है किन्तु वेत्ता सत्य नहीं हो सकता जबतक की प्रत्यय न हो लेवे। प्रत्यय में वेत्ता को सत्य है तो इसके तीनों ग्रवयव भी सत्य है। इन तीनों में से वेत्ता तो सत्य है ही किन्तु वित्ति ग्रीर जेव्य भी सत्य है तो वेद्य भी सत्य है। प्रत्यय का विषय वेद्य है क्योंकि वेत्ता ग्रीर वित्ति भी जाने जाते हैं ग्रतः जानने या प्रत्यय के विषय हैं। ग्रतः वेत्ता, वित्ति ग्रीर वेद्य ये वेत्ता ग्रीर वित्ति भी जाने जाते हैं ग्रतः जानने या प्रत्यय के विषय है। व्यतः वेत्ता, वित्ति ग्रीर वेद्य भी तीनों ही प्रत्यय के विषय सिद्ध हो गये। किन्तु इनमें वेत्ता सत्य सिद्ध हो चुका है तो वित्ति ग्रीर वेद्य भी सत्य है। इस प्रकार वेद्य विषय होने से सत्य है। वस इस प्रकार वेद्य ग्रथांत् अन्तर्जगत् की सत्य सिद्ध हो चुके। इस प्रकार वेद्य विषय होने से सत्य है। वस इस प्रकार वेद्य ग्रथांत् अन्तर्जगत् की सत्य सिद्ध हो चुके। इस प्रकार वेद्य विषय होने से सत्य है। वस इस प्रकार वेद्य ग्रथांत् अन्तर्जगत् की सत्य सिद्ध हो नुके।

## ६-जीवानन्त्यसिद्धिसूत्र

वेत्ता, वित्ति और वेद्य ये तीनों एक ही वेत्ता की सिद्धि होते हैं ग्रर्थात् वेत्ता जीव की सिद्धि जिस प्रत्ययज्ञान से होती है उसी से वेद्य जगत् की भी सिद्धि होती है ऐसा इससे पूर्व के दोनों सूत्रों में

कहा गया है। उसमें वेद्य कहकर जो जगत् समभा जाता है उसमें नदी, पर्वत ग्रादि जड पदार्थों को छोड कर कुछ ऐसे चेतन पदार्थ भी दीखते हैं जो शरीर की बनावट में धर्म और व्यवहारों में हमारे समान ही प्रतीत होते हैं। सब प्रकार समान धर्म होने पर भी हम उनमें कुछ ऐसे विरुद्ध धर्म ग्रर्थात् देश-काल आदि का भेद पाते हैं कि जिनमें हम उनको अपने से भिन्न कहते हैं। जबकि मैं जीव हैं और मुक्त में जो जीव के लक्षरण हैं वे ही सब धर्म उन दूसरों में भी हम पाते हैं जिससे उनकों भी हम अवश्य जीव कह सकते हैं परन्तु 'मैं' ग्रौर 'वे' कदापि एक नहीं हो सकते । देश, काल, शरीर ग्रादि के भेद से हम ग्रपने से उन सब में विभिन्नता पाते हैं अतः कहना पड़ता है कि 'हम' और 'वे' सब भिन्न भिन्न प्रकार के अनन्त जीव हैं । सत्त्वगुरा, रजोगुरा ग्रौर तमोगुण इस प्रकार प्रत्येक जीव ग्रात्माग्रों की प्रकृति में भेद पाते हैं और जन्म-मृत्यु ग्रादि की भी भिन्नता है ग्रतः सांख्य वाले कहते हैं जीव अनन्त है। जिस प्रकार एक ब्रह्माण्ड के नियन्ता एक २ सूर्य भिन्न होकर अनन्त ब्रह्माण्ड के अनन्त सूर्य हैं उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के ज्ञान मण्डल भिन्न हैं । प्रत्येक ज्ञान मण्डल का नियन्ता जीवातमा भी भिन्न २ ही हैं। यदि कोई कहे कि इस प्रकार जीवात्मा की अनन्तता भी वास्तविक नहीं किन्तु प्रात्यायिक अर्थात् केवल ज्ञान मात्र से है (खयाली है)। किन्तु इस पर हम कहेंगे कि इस प्रकार जीवों का ग्रनन्त रूप से भासना किस जीव के प्रत्यय का फल कहा जा सकता है क्योंकि जिस प्रकार हम अपने में सोचते हैं और अपने ज्ञान से मैत्र को अपने ज्ञान का वैद्य समभते हैं। उसी प्रकार मैत्र भी अपने आप को सोचता हुआ मुभको श्रपने ज्ञान का वेद्य समभता है इसी प्रकार और भी सब समभने हैं । ऐसी स्थिति में किसको, किसके खयाल को माना जावे यह निर्णय करना कठिन है। उचित यह ही है कि भिन्न जीवात्मा माना जावे। प्रत्येक जीवात्मा ग्रपने २ ज्ञान मण्डल में संपूर्ण जगत् को वेद्य बनाते हुंए सब ही जीवात्मात्रों को वेद्य-रूप से ग्रहण करता है। हमारा वेद्य जिस प्रकार मैत्र ग्रीर अन्य सब है उसी प्रकार मैत्र का भी वेद्य हम और अन्य सब हैं और अपने २ रूप में इन वेद्यों को ग्रहण करने के कारण ये सब जीवात्मा भिन्न वेता है।

#### जीवानन्त्यसिद्धिसूत्रसारांश

पूर्व के दोनों सूत्रों में प्रत्ययज्ञान से ही वेत्ता और वेद्य की सिद्धि हुई है। उसमें वेद्य कह कर जो अन्तर जगत सिद्ध किया गया है उस अन्तर्जगत में दो प्रकार के पदार्थ भासते हैं—एक तो धर्म और व्यवहार में मुक्त से सदश है किन्तु देश, काल, शरीरादि धर्मों में भिन्न हैं और दूसरे ऐसे हैं जो मुक्तसे धर्म व्यवहार में भी भिन्न हैं और देश, काल इत्यादि में भी तो भिन्न हैं ही। ऐसे दो प्रकार के पदार्थों में से प्रथम को चेतन या जीव कहते हैं और दूसरे को जड़ या अजीव कहते हैं। मेरे वेद के विषय में जीव और जड़ है। उन जीवों में 'मैं' भी एक जीव हूँ वैसे ही दूसरे भी मुक्त जैसे जीव हैं। वेत्ता और वेद होने में 'मैं' और, 'वे' एक हैं किन्तु देश, काल, पात्र से भिन्न हैं। इस एकता से जाति स्थिर होती है और भिन्नता से व्यक्ति नियत होते हैं। अत: सजाति में भिन्न २ व्यक्तियों हैं। अत: मुक्त जैसे जीव व्यक्तिगत अनेक या अनन्त हैं। देश, काल आदि से जीवों का अनन्त होना इस प्रकार सिद्ध हुआ।

सांख्यदर्शन मतानुसार जीव ग्रनन्त हैं क्योंकि सत्व, रज ग्रौर तम गुर्गों से प्रत्येक जीव की प्रकृति में भिन्नता रहती है। इस भिन्नता से जीव अनन्त हैं ग्रौर जन्म-मृत्यु आदि की भी भिन्नता से भिन्न हैं। जैसे एक सूर्य एक ब्रह्माण्ड का नियन्ता है वैसे ही अनन्त ब्रह्माण्डों के अनन्त सूर्य नियन्ता हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे एक जीव एक ज्ञानमण्डल का नियन्ता है वैसे ही अनन्त जीव अनन्त ज्ञान मण्डल के नियन्ता हैं। इसलिए भिन्न २ अनन्त जीव हैं। जीवों के अनन्त व्यवहार होने से जीव अनन्त हैं। एक ही समय में कोई खाता है कोई पीता है और कुछ करता है।

#### ७-ग्रन्तर्जगदानन्त्य सिद्धिसूत्र

कहना यह है कि जो यह जगत् मुक्तको भास रहा है वहीं भासना जगत् का मूल है। उसी भासने के ग्राधार पर जगत् ठहरा हुन्ना है। यदि भासना नहीं रहता तो यह जगत् भी निःसंदेह नहीं रहता। मुभको भासता है इसी से हम इसकी सत्ता कायम करते हैं। किन्तु जिस प्रकार इस जगत् का मूल यह भासना है ग्रर्थात् मेरा ज्ञानमण्डल है उसी प्रकार मेरे इस भासने का अर्थात् ज्ञानमण्डल का मूल भी मैं हूँ। इस प्रकार जबिक जगत् का मूल मैं सिद्ध हुआ तो कहना होगा कि यह जगत् भी अनन्त है क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि यह वेत्ता जीव अनन्त है तो प्रत्येक वेता का ज्ञान मण्डल भिन्न-भिन्न होगा ग्रौर प्रत्येक ज्ञानमण्डल में भासता हुग्रा जगत् भी भिन्न-भिन्न ही होगा क्योंकि मेरे ज्ञान से जो जगत् भासता है वह कदापि संभव नहीं कि राम के ज्ञानमण्डल से भासता हो क्योंकि हमारे ज्ञान से भासते हुए जगत् में ग्रौर राम के भासते हुए जगत् में हम कहीं-कहीं प्रत्यक्ष भेद पाते हैं। जबकि मैं सूर्य को उगता हुग्रा देखता हूं तो ठीक उसी समय मेरे पड्भान्तर पर ग्रर्थात् मुभसे १८० ग्रंश की दूरी पर रहता हुग्रा राम उसी सूर्य को ग्रस्त होता हुआ देखता है ग्रौर तीसरे किसी की दिष्ट में मध्याह्न का सूर्य है ग्रौर चौथे किसी की दिष्ट में और किसी समय का सूर्य है। इसी प्रकार कोई एक मनुष्य को मित्र रूप से देखता है तो दूसरा शत्रु रूप से । कोई वस्तु किसी के लिए ग्रानन्दप्रद है तो वही वस्तु दूसरे के प्रति दुःखदायी है जिसकी आज्ञाकारी संतति ग्रीर परिवार है, घर में पूर्ण संपत्ति है ग्रीर शरीर में ग्रारोग्यता है तो उसके लिये इस-इस जगत् के सम्पूर्ण पदार्थ चारों ग्रोर ग्रानन्दमयी दीखते हैं किन्तु जिसके स्त्री, पुत्र दुःखदायी है और दरिद्री या रोगी है उसके लिये संपूर्ण जगत् दुःखमय प्रतीत होता है इत्यादि स्रनेक उदाहरएा दिये जा हैं जिससे प्रतीत होता है जिस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा भिन्न-भिन्न है उसी ही प्रकार उनके ज्ञानमण्डल भी भिन्न हैं स्रतः उनके स्रपने-स्रपने ज्ञान मण्डल से बने हुए जगत् भी भिन्न है। जब कोई सुप्तावस्था स्रथवा मूच्छा में रहता है तो उसके ज्ञानमण्डल के साथ-साथ उसका जगत् भी ग्रस्त हो जाता है किन्तु उसी समय जागते हुए ग्रन्य जीवों के जगत् भासित होते रहते हैं। ग्रतः सिद्ध हुग्रा कि जिस प्रकार जीव भ्रनन्त हैं उसी ही प्रकार उन जीवों से बने हुए जगत् भी भ्रनन्त है।

## ८—अन्तर्जगदानन्त्यसिद्धिसूत्र का सारांश

मेरे ज्ञानमण्डल में जो अन्तर जगत् भासता है उस अन्तर जगत् के भासने का कारण मेरा ज्ञान-अण्डल है और मेरे ज्ञान का कारण 'मैं' हूँ। पूर्व के जीवनन्त्यसिद्धिसूत्र में जीव अनन्त सिद्ध हो चुके हैं तो जीवों के अनन्त होने से अनन्त जीवों के ज्ञानमण्डल भी अनन्त हैं और अनन्त ज्ञानमण्डल होने से उनमें भासने वाले जगत् भी अनन्त होंगे क्योंकि एक जीव के ज्ञानमण्डल के अन्तर जगत् से देश, काल इत्यादि के भिन्न होने से भिन्न हैं। अन्तर्जगत् के भिन्न-भिन्न होने के और भी प्रमाण है प्रथम एक ही सूर्य को एक ही समय में भिन्न देश के कारण एक जीव ऊगता हुआ, दूसरा जीव अस्त होता हुआ और तिसरा मध्याह्न वाले सूर्य को देखता है। दूसरा-एक ही जगत् िकसी को दुःख भरा हुआ और किसी को सुख से परिपूर्ण जात होता है। तीसरे किसी को एक ही ब्यक्ति मित्र और किसी को शत्रु दीखता है। येनकेन-प्रकारेण और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं जिससे सिद्ध है कि भिन्न जीवों के भिन्न ज्ञानमण्डल में भिन्न अन्तर्जगत् है अतः यह बात है कि सोते हुए या मूर्छा पाये हुए जीव या व्यक्ति का अन्तर्जगत् उसके ज्ञान-मण्डल के न रहने से नहीं रहता किन्तु उसी समय के जगत् मनुष्यों तथा जीवों का ज्ञानमण्डल रहने से अन्तर्जगत् भी कायम रहता है। बस अब सिद्ध है कि जैसे जीव अनन्त हैं वैसे ही उनके भिन्न-भिन्न ज्ञानमण्डल के अनुसार अन्तर्जगत् भी अनन्त हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि रात्रि को एक हो चन्द्रमा को १०० या एक हजार मनुष्य एक ही समय में देखें तो उनके भिन्न ज्ञानमण्डल में भिन्न-भिन्न चाँद है। ऐसे एक ही चन्द्रमा अनन्त ज्ञानों में अनन्त सिद्ध हुआ इसी प्रकार एक ही मनुष्य या जगत् अनन्त सिद्ध हुए। जैसे एक ही वस्तु अनन्त काँचों में अनन्त भासती है उसी प्रकार अनन्त जीवों के अनन्त चक्ष रूपी काँचों के द्वारत ज्ञानमण्डलों में अनन्त सासती है उसी प्रकार अनन्त होकर भासता है।

### अन्तर्जगतो अहमालम्बनत्व सिद्धिसूत्र

अन्तर जगत् की अनन्तता की सिद्धि में यह आक्षेप है कि यदि यह जगत् ज्ञान का बना होता तो जीवों के ज्ञान के अनन्त होने से ज्ञान के बने हुए जगत् भी अनन्त हो सकते थे किन्तु यदि यह मान लिया जावे कि जगत् के प्रत्येक पदार्थ भातिसिद्ध नहीं हैं केवल सत्तासिद्ध है, तो ऐसी स्थिति में ज्ञान के आधीन वस्तु की सत्ता नहीं प्रत्युत सत्ता के आधीन वस्तु का ज्ञान है। ग्रतः वस्तु की सत्ता स्वतंत्र है। वह ज्ञान के अनन्त होने पर भी अनन्त नहीं हो सकती। एक ही वस्तु को एक ही काल में अनेक जीव देख सकते हैं। इस प्रश्न पर यह उत्तर है कि यह जगत् भले ही सत्तासिद्ध हो किन्तु उससे भातिसिद्ध वस्तु का खण्डन नहीं हो सकता। मानािक आकाश में चन्द्रमा हमारे ज्ञान से नहीं वह सृष्टि के ग्रादि से स्वतः सिद्ध बस्तु है तथापि जब हम देखते हैं चन्द्रमा का ज्ञान होता है। यह ज्ञान कैसे हुन्ना यदि इसका विचार किया जावे तो तीन पक्ष की सम्भावना हो सकती है। एक यह कि ज्ञान मेरे ग्रन्दर है, चन्द्रमा ग्राकाश में है दोनों का दोनों से संयोग नहीं हुआ किन्तु प्रकृति का नियम है कि आँख के सामने किसी चीज के रहने पर उसका ज्ञान हो जावे। दूसरा पक्ष यह है कि हमारी ज्ञान की वृत्ति ग्राँख से बाहर निकल कर वस्तु के समीप जाकर उसको स्पर्ण करता है और उसी से उसका ज्ञान होता है। तीसरा पक्ष यह है कि वस्तु के शरीर से उस वस्तु के रूप की मात्रा चारों ग्रोर ग्रनन्त निकली हुई रहती हैं किन्तु उसकी भी एक सीमा है उस सीमा के अन्दर यदि ग्राँख हो तो उस पर वस्तु का रूप उसी तरह बैठता है जैसे काँच या जल पर वस्तु का प्रतिविम्व । विशेषता यह है कि उस आँख पर ज्ञान पैदा करने वाले कोई स्नायु मस्तक से म्राकर इस प्रकार जमे हुए हैं कि उनके द्वारा मस्तब्क से चक्षु तक ज्ञान की धारा प्रवाहित रहती है। जिह समय ग्रांख का प्रतिविम्य पड़ा उस समय ग्रांख पर बैठा हुग्रा प्रज्ञाप्राण जिसके द्वारा ज्ञान होता है वह उस वस्तु के रूप में परिणत हो जाता है और उसी रूप में ग्राँख से मस्तक ज्ञान की धारा वहने लगती है। यह ज्ञान का बना हुम्रा वस्तु का रूप वस्तु के शरीर से ग्राँख पर म्राये हुए वस्तुरूप से सर्वथा भिन्न है

क्योंकि उस वस्तु के हटने या ढकने पर उस वस्तु का प्रतिबिम्ब वाला रूप भी ग्राँख से हट जाता है किन्तु प्रज्ञाप्राण का बना हुग्रा ज्ञानमय उस वस्तु का रूप कदापि नहीं हटता ग्रौर वह मेरे ग्रन्दर बहुत समय तक बना रहता है। इससे विदित हुग्रा कि ये दोनों रूप भिन्न हैं एक भूतमय है ग्रौर दूसरा ज्ञानमय। भूतमय में गुरुता है किन्तु ज्ञानमय में गुरुता का लेश भी नहीं। इस प्रकार दो रूप सिद्ध होने पर भूतमय रूप को हम सत्ता सिद्ध कहेंगे ग्रौर ज्ञानमय रूप को ग्रवश्य ही भातिसिद्ध कहना पड़ेगा। इन दोनों में सत्तासिद्ध रूप वस्तु से इस प्रकार बंधा हुग्रा है कि उस वस्तु के आलम्बन को छोड़ कर कदापि दूसरे के ग्राधीन नहीं रह सकता किन्तु ज्ञानमय वस्तु का रूप हमारे साथ हमारे ज्ञान के ग्राधीन रहता है। इसी से कहना पड़ेगा कि मेरे ज्ञान के ग्रन्दर जो रूप भासता है वह उस वस्तु का भौतिक रूप नहीं है किन्तु मेरे ज्ञान का प्रातिभासिक रूप है। इस प्रतिभासिक या प्रात्ययिक रूप को हम ग्रन्तर जगत् कहते हैं क्योंकि वह ज्ञान के अन्दर ही रहता है, ज्ञान के बाहर उसकी सत्ता नहीं है। इस प्रकार यह ग्रन्तर्जगत् तो भातिसिद्ध है ग्रौर ज्ञान का ही बना हुग्रा सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में ज्ञान का ग्रनन्त होने से वह जगत् भी पृथक-पृथक ज्ञान में रहते हुए ग्रनन्त है।

#### सारांश

श्रन्तर्जगत् की अनन्तता सिद्धि पर किसी का श्राक्षेप है कि यदि यह जगत् ज्ञान से ही बना हुआ होता तो अनन्त ज्ञान होने से अनन्त हो सकता था अर्थात् जगत् भातिसिद्ध नहीं है यह तो केवल सत्ता-सिद्ध ही है; ऐसी स्थिति में वस्तु-सत्ता ज्ञान के श्राधीन नहीं प्रत्युत ज्ञान वस्तु सत्ताधीन है और वस्तु सत्ता स्वतन्त्र है वह ज्ञान के अनन्त होने पर भी अनन्त नहीं हो सकती। एक ही वस्तु को अनन्त जीवों का एक ही काल में देखना हो सकता है। यह आक्षेप अन्तर श्रीर बिहर्जगत् के भेद को न समभने वालों का है। बाह्य-सत्तासिद्ध जगत् एक ही होकर भी अन्तर-भाति-सिद्ध जगत् तो अवश्य ही अनन्त हैं। मनुष्य और चन्द्रमा में इतना अन्तर होने पर भी वह मनुष्य के ज्ञान का विषय होने से भातिसिद्धि है और अनन्त है। चन्द्रमा के ज्ञान होने की रीति समभने के लिए तीन पक्षों की सम्भावना हो सकती है:—

१-प्रकृति नियमानुसार आँख के सामने वस्तु के ग्राने से ही ज्ञान हो जाता है।

२—मनुष्य के ज्ञान की किरएों आँख से बाहर निकल कर वस्तु के समीप जाकर उसको स्पर्श करती है और उसी से उसका ज्ञान होता है।

यह दोनों मत तो व्यावहारिकों के हैं किन्तु पारमाथिक वैज्ञानिकों का तीसरा मत यह है:—

३—वस्तु के ऋक् सम्बन्धी साम के अन्दर वस्तु का प्रतिबिम्ब आँख पर वैसे ही गिरता है जैसे काँच या जल पर, अर्थात् वस्तु के रूप का चित्र आँख पर स्थिर हो जाता है किन्तु विशेषता यह है कि आँख चैतन्य है। मस्तक से आँख तक स्नायु के द्वारा ज्ञान की धारा बहती रहती है। और स्नायु में प्रज्ञाप्राए के होने से ज्ञान होता रहता है। आँख पर ठहरा हुआ रूप या प्रतिबिम्ब प्रज्ञाप्राए में अथवा प्रज्ञाप्राए उस रूप में परिणत होकर उस रूप में आँख मस्तक तक ज्ञान-धारा बहने लगती है। किन्तु ज्ञान का बना हुआ रूप उस वस्तु रूप सत्ता से भिन्न है क्योंकि उस वस्तु के परोक्ष में भी ज्ञान का बना हुआ रूप

नष्ट नहीं होता । अतः स्पष्ट सिद्ध है कि ये दोनों रूप भिन्न हैं एक भूतमय और दूसरा ज्ञानयय । भूतमय में गुरुता है ज्ञानमय में लवलेश भी नहीं । अतः भूतमय रूप सत्तासिद्ध है और ज्ञानमय रूप भातिसिद्ध । एक ही जगत् में दो रूप सिद्ध हुए एक बाह्य-भूतमय-सत्तासिद्ध दूसरा अन्तर-ज्ञानमय-भातिसिद्ध । सत्तासिद्ध रूप बाह्य जगत् से बंधा हुआ वहाँ का वहाँ ही रहता है और भाति-सिद्ध रूप ज्ञानाधीन होने से ज्ञान में उस भूत वस्तु से भिन्न है । यह भौतिक नहीं किन्तु मेरे ज्ञान का प्रात्य-िक रूप है और वही प्रात्ययिक रूप अन्तर्जगत् कहलाता है क्योंकि वह ज्ञान में हीं रहता है, ज्ञान से बाहर उसकी सत्ता नहीं । इस प्रकार यह अन्तर्जगत् जो भातिसिद्ध है ज्ञान का ही बना हुआ सिद्ध होता है । ऐसी स्थित में ज्ञान अनन्त होने से वह जगत् भी पृथक् पृथक् ज्ञान में रहते हुए अनन्त हैं।

#### ६-बहिर्जगत् सिद्धिसूत्र

में, मेरा भ्राता, पिता, मित्र, शत्रु इत्यादि भिन्न रूप में हमें भासते हैं। उनमें कितने मर गये कितने मरेंगे तथापि यह विश्व कदापि नष्ट न हुआ न होगा। एक जीव की मृत्यु पर अथवा मोक्ष होने पर संभव है कि उस जीवात्मा का ज्ञान मण्डल पृथक् रूप से न रहे, सर्वथा नष्ट हो जावे तथापि क्या उस ज्ञान के नाश से विश्व का नाश होना संभव है, कदापि नहीं। चैत्र की मृत्यु से मैत्र का अन्तर्जगत् नष्ट नहीं होता इसी प्रकार मैत्र के नष्ट होने पर भी जगत् नष्ट नहीं होता। हम जब गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं या मूर्छा में रहते हैं तो अवश्य मेरे साथ ही मेरा संपूर्ण विश्व मण्डल मुभमें लय हो जाता है तथापि यह विश्व बाहर ज्यों का त्यों बना रहता है क्योंकि हम देखते हैं कि जब दूसरा मनुष्य गाढ़ निद्रा में सो जाता है या मूर्छित रहता है तथापि यह जगत् हमें भासता रहना है। इससे जाना गया कि यह विश्व मण्डल हमारे ही ज्ञान के आवीन नहीं है, किन्तु स्वतन्त्र है।

#### १-ग्रन्तर्जगद् बहिर्जगतोः पृथकत्व सिद्धिसूत्र

कदाचित् इस पर कोई कह सकता है कि बाहर कोई जगत् स्वतन्त्र रूप से नहीं है केवल जो मनुष्य जाग्रत् ग्रवस्था में है उसी का ज्ञान मण्डल केवल उसी को जगत् दिखा रहा है। जितने जीवात्मा जाग्रत हैं उन्हीं के ज्ञान मण्डलों के ग्राधार पर यह सम्पूर्ण जगत् खड़ा हुग्रा दिखता है। वास्तव में ज्ञान मण्डल से बाहर स्वतन्त्र रूप से किसी बाह्य जगत् की सत्ता सर्वथा नहीं है तो इस पर हम कहेंगे कि यदि जगत् मेरे ही ज्ञान के आधार पर है ग्रीर मेरे ही ज्ञान का बना हुग्रा है तो कोई भी जोवात्मा किसी दुःख दारिद्रच के कारण किसी स्थित में भी विवश न होता, अपने ही ज्ञान से सुख-साम्राज्य की समृद्धि स्वेच्छा रूप से पाता, स्थानान्तर में न जाकर सभी स्थानों को इच्छानुसार ग्रपने ज्ञान से कल्पना कर लेता । परन्तु हम देखते हैं कि ज्ञान करने पर भी जो, जहाँ, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। मेरी इच्छा के विरूद्ध कहीं मुक्तको भय देने वाली वस्तु दीखती है ग्रीर वह मेरी इच्छानुसार नहीं हटती। ग्रतः जाना जाता है कि मेरे ज्ञान से बाहर कोई न कोई वस्तु स्वतन्त्र रूप से ग्रवश्य है कि जिसकी सत्ता के ग्रधीन मेरे ज्ञान की सत्ता है। जहाँ, जो, जैसी वस्तु है नियम से उसी स्थान पर वैसा ही मेरा ज्ञान उत्पन्न होता है। मेरे ज्ञान उत्पन्न होते का कारण स्वतंत्र रूप से बाहर है उसी को हम वहिजंगत् कहते हैं। यद्यपि वह बहिजंगत् मेरे ज्ञान कि का कारण स्वतंत्र रूप से बाहर है उसी को हम वहिजंगत् कहते हैं। यद्यपि वह बहिजंगत् मेरे

ज्ञान में नहीं ग्राता इसीलिए हम उसको बहिर्जगत् कहते हैं, तथापि यदि वह न होता तो एक ही स्थान पर वीस मनुष्यों को ही एक रूप में एक वस्तु, का ज्ञान नहीं होता। प्रत्येक के ज्ञान मण्डल भिन्न होने के कारण स्वतन्त्र रूप से भिन्न कुछ का कुछ दीखता। किन्तु एक ही रूप में सबको दिखने के कारण किसी परोक्ष वस्तु का होना ग्रनुमान से पाया जाता है ग्रीर उसी के ग्रधीन मेरा ज्ञान मण्डल है जिसको हम देखते हैं। इससे सिद्ध हुग्रा कि जगत् दो प्रकार का है-१-जो मेरे ज्ञान में भासता है, यह सब पदार्थ मेरे ही ज्ञान के ग्रन्दर हैं ग्रीर मेरे ही ज्ञान का बना हुग्रा है-२-किन्तु दूसरा एक जगत् मेरे ज्ञान के बाहर है ग्रीर स्वतन्त्र सत्ता रखता है ग्रीर बही मेरे ज्ञान वाले अन्तर्जगत् का कारण भी, यही जगत् बहिर्जगत् कहलाता है।

यदि कोई कहे कि इस प्रकार बहिर्जगत् की ग्रावश्यकता होने पर इस सम्पूर्ण जगत् को केवल बहिर्जगत् ही क्यों न मान लिया जाय—ग्रन्तर्जगत् ग्रीर बहिर्जगत् कह कर दो प्रकार का जगत् क्यों माना जाता है क्योंकि सम्भव है कि हमारी जान इन्द्रिय बहिर्जगत् से स्पर्ण करके ज्ञान पैदा करता हो जिस प्रकार सूर्य या दीपक ग्रपने प्रकाश से उन्हीं बस्तुग्रों को प्रकाशित करता है जो कि प्रकाश के ग्राने पहले भी वहां विद्यमान थे । जो बस्तु विद्यमान ही नहीं वह प्रकाशित नहीं होती । इससे जात हुग्रा कि बस्तु की सत्ता प्रकाश ग्राधीन नहीं है, स्वतन्त्र है । ठीक इसी प्रकार हमारा ज्ञान भी एक प्रकार से है उसके ग्रधीन किसी बस्तु की सत्ता नहीं । प्रत्युत स्वतन्त्र रूप से बस्तु की सत्ता रहने पर ज्ञान से प्रकाशित होती है जैसे सूर्य का प्रकाश हाथी, घोड़ा नहीं बनता किन्तु वर्तमान हाथी, घोड़े को दिखा देता है वैसे ही ज्ञान भी हाथी, घोड़ा न बनकर विद्यमान हाथी घोड़े को दिखला देता है । ऐसी स्थिति में किसी ग्रन्तर्जगत् का होना पाया नहीं जाता केवल ज्ञान के बाहर रहने वाली वस्तुग्रों का ज्ञान से संसर्ग हो जाना ही उस वस्तु का ज्ञान कहलाता है ग्रतः सिद्ध हुग्रा कि केवल बहिर्जगत् ही सब वस्तु है । ग्रन्तर्जगत् कोई वस्तु नहीं ।

इस ग्राक्षेप का उत्तर हम इस प्रकार देवेंगे—जो उदाहरण सूर्य या दीपक के प्रकाश का दिया गया है वहाँ भी दो प्रकार पदार्थ हैं—एक वह हाथी जो बहुत भारी बाहरी किसी प्रदेश में खड़ा रहता है उसका प्रकाश होना मानों हमारी दिष्ट में आना है परन्तु क्या ग्राप विचार सकते है कि वह भारी हाथी ग्रापकी ग्रांख पर सवार हो गया ? कदापि नहीं। वह ग्रपने स्थान को कि चित्त मात्र भी नहीं छोड़ता केवल उस हाथी के बाहरी चर्म के ऊपर जितने परमाणु हैं जिस रंग के हैं उन परमाणुओं का संसर्ग करके सूर्य का प्रकाश उसी रंग में रंग कर वहाँ से उलटा निकलता हुग्रा (Reflected) ग्रांख पर ग्राता है, उसी से ग्रांख पर उन्हीं किरणों कि एक प्रकार हाथी की सूरत बन जाती है जिसकों कि हाथी ग्रांख पर ग्राना कहते हैं। यह ग्रांख का हाथी ग्रवश्य ही उस बाहरी हाथी से भिन्न है। इस प्रकार जैसे सूर्य के प्रकाश में दो हाथी की सिद्धि हुई उसी प्रकार ज्ञान प्रकाश में भी दो हाथी मानना उचित है। इस कारणा यह है कि जब हम हाथी को देखते हैं तब एक ही हाथी हम ग्रपने शरीर से बाहर किसी जगह देखते हैं किन्तु मान लीजिये कि वह हाथी वहाँ से कहीं चला गया तो उस दशा में भी मेरी ग्रांखों के सामने यदि मैं कल्पना कहाँ तो उसी प्रकार का हाथी दीखेगा जिसकों कि हम या ग्राप कल्पित मानेंगे। इस कल्पित से तात्पर्य यह है कि वह ग्रापके ज्ञान का बना हुग्रा है। इस कल्पित हाथी ग्रीर

प्रत्यक्ष हाथी में अब कुछ सम्बन्ध नहीं है, दोनों ही स्वतन्त्र हैं। उस प्रत्यक्ष हाथी से जिसको हम बहिर्जगत् कहते हैं इस किल्पत हाथी जिसको हम ग्रन्तर्जगत् कहते हैं भिन्न मानना पड़ेगा वयोंकि यह हमारे ज्ञान के ग्रन्दर है। इस प्रकार बहिर्जगत् के साथ-साथ अन्तर्जगत भी मानना पड़ता है।

इसके ग्रतिरिक्त हम देखते हैं कि जिस वस्तु की बाह्य सत्ता इस समय सर्वथा नहीं है ऐसी भूत-वस्तु या भविष्य वस्तु या कितनी ही विचारणीय वस्तुयें जिनका कोई व्यक्ति विशेष नहीं है ये सब कल्पना अच्छी तरह विचारे जा सकते हैं कल्पना में एक प्रकार का उनका स्वरूप बनकर ज्ञान की मर्यादा बनती रहती है। उन स्वरूपों को कदापि कोई भी वहिर्जगत् नहीं कह सकता । विना वहिर्जगत् के केवल अन्तर्जगत् की ही वहाँ सत्ता सिद्ध होती है अतः बहिर्जगत् के अतिरिक्त अन्तर्जगत् की भी सत्ता मानना ग्रावश्यक है। ग्रथवा यों किहये कि जितने ग्राप विहर्जगत् कह रहे हैं वे वास्तव में सब ग्रन्तर्जगत् हैं क्योंकि वहिर्जगत् के पदार्थ जबिक ज्ञान के वाहर हैं तो ज्ञान से उनका व्यवहार हो ही नहीं सकता; केवल ग्रन्तर्जगत् के कारण कह कर कल्पना किये जा सकते हैं किन्तु जिनका मुभको ज्ञान है वे सब स्वरूप मेरे ज्ञान के अन्दर हैं। सम्पूर्ण जगत् के पदार्थों का हमको ज्ञान है अतः वे सब हमारे ज्ञान के ग्रन्दर हैं इसीलिये वे सब अन्तर्जगत् हैं। ग्राप यदि ग्रपनी एक ग्राँख की पुतली को ग्रँगुली से जरा टेढ़ी करके देखें तो आपको दोनों आँखों की गति भिन्न होने के कारण एक हाथी की जगह दो हाथी दीखेंगे। उन दोनों हाथियों में से बायाँ हाथी बांई ग्रांख के बन्द करने से ग्रौर दाहिना हाथी दाहिनी ग्रांख के बन्द करने से लोप हो जाता है। उस जगह यदि उन दोनों हाथियों में से एक भी हाथी ग्रपनी सच्ची सत्ता से स्वतन्त्र होता तो हमारे हजार वार ग्रांख बन्द करने से भी ग्रदश्य नहीं होता । इससे जाना गया कि उन दोनों कि सत्ता मेरे ज्ञानाधीन है। ग्रतः उनको हम ग्रन्तर्जगत् कहते हैं। इस प्रकार ग्रन्त-र्जगत् ग्रौर विहर्जगत् इन दोनों की पृथक-पृथक सत्ता सिद्ध होती है।

# ११ - ज्ञानोपपादन सिद्धिसूत्र

इस प्रकार अन्तर्जगत् ग्रौर बहिर्जगत् इन दोनों की उत्पत्ति पृथक-पृथक बताई गई किन्तु ये दोनों इसलिये भी ग्रावण्यक होते हैं कि विना इन दोनों के किसी ज्ञान का स्वरूप सिद्ध नहीं होता, इन दोनों के संयोग से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है ग्रौर वह इस प्रकार है—

मैं जो जीवात्म हूँ वह अनन्त शक्तियों का एक घन है अर्थात् इस जगत् में जितनी शक्तियाँ काम करती है पृथ्वी, आकाश के ग्रावरण में हर कही भी जिन शक्तियों से इस जगत् का चक्र चल रहा है उन सब शक्तियों का एक-एक बिन्दु एकत्र करके यदि कोई स्वरूप बने तो वहीं मेरी ग्रात्मा है ग्रौर बहीं में हूँ किन्तु उसमें सभी शक्तियां हर समय काम नहीं करती, कितनी ही उनमें दबी हुई है ( सर्वथा ) जो समय-समय पर बाह्य समग्री की उत्तेजना पर कार्य करने लगती है किन्तु कितनी ही शक्तियाँ उसमें सर्वथा उभरी हुई रहती हैं उन उभरी हुई शक्तियों ही को हम इन्द्रियां कहते हैं यह इन्द्रियां मेरी ब्रात्मा की भिन्न शक्तियां हैं जो ग्रात्मा के ग्रितिरिक्त नहीं रहती ग्रीर न ग्रात्मा से पृथक् होती हैं वे सब इन्द्रियां मिल जुल कर एक ब्रात्मा का स्वरूप वनता है। इस इन्द्रिय पर जो कि आत्मा का एक भाग है बाहर

के किसी पदार्थ का सूर्य ग्रादि प्रकाश के द्वारा योग होने पर उस बाहरी पदार्थ का ग्रौर इस इन्द्रिय का कुछ कुछ ग्रंश ग्रापस में मिलकर दोनों के विकार से एक नई चीज बन जाती है उसी को रूप, रस, गन्ध ग्रादि का ज्ञान कहते हैं। इन दोनों में रूप, रस आदि का जो भिन्न भाव मिलता है वह बाह्य पदार्थों का ग्रंश है ग्रीर जो उनका प्रकाश हमारी ग्रात्मा में कुछ मालुम होता है वही इन्द्रिय का ग्रंश है। इन दोनों में रो यदि एक भी हटा दिया जाय तो किसी भी ज्ञान का कोई भी स्वरूप कदापि नहीं बनेगा।

हम देखते हैं कि तेल में कोई भी दोप होने से दीपक की ज्योति फीकी और घुंघली हो जाती है ठीक इसी प्रकार बाह्य पदार्थ में यदि ग्रन्थकार, सूक्ष्मता ग्रादि कोई दोष मिला हुग्रा रहे तो उसके संसर्ग से उत्पन्न हुग्रा ज्ञान फीका ग्रीर घुंघला होता है ग्रत: उसको संशय या भ्रम कहा करते हैं।

एक बात ग्रौर भी ध्यान देने योग्य है कि इस ज्ञान में कुछ बाह्य पदार्थों का ग्रंश भी सम्मिलित होता है इसी कारण हमारा ज्ञान जो मेरी ग्रात्मा में होता है उसमें भी बैठे हुए भासते हैं मेरे ज्ञान के भीतर रहने पर भी जो उन वस्तुओं में बाह्यपन हमें भासता है वह बाहर से पदार्थ का ग्रंश ग्राने के कारण से ही होता है। यदि बहिर्जगत् नहीं होता तो बाह्य पदार्थों का ग्रंश कोई भी ज्ञान में सम्मिलित नहीं होता। उस समय मेरा ज्ञान मेरी ही ग्रात्मा के आधार पर होना माना जायगा तो ऐसी स्थिति में हमारे ज्ञान के ग्रन्दर प्रतीत हुई चीजों का जो बाह्य किसी देश काल से सम्बन्ध मालूम होता है वह हमारे ज्ञान के ग्रन्दर प्रतीत हुई चीजों का जो बाह्य किसी देश काल से सम्बन्ध मालूम होता है वह निर्मूल हो जाता है ग्रतः हमारे इस ज्ञान में अन्तर्जगत् ग्रौर बहिर्जगत् दोनों की ग्रावश्यकता स्पष्ट है।

इस प्रकार ज्ञानोत्पत्ति की व्यवस्था मानी जाती है किन्तु इसमें बहुतों की विप्रतिपत्ति है। वे कहते हैं कि किसी ज्ञान में भी बाहर के पदार्थ का कुछ भी ग्रंग सिम्मिलत नहीं होता क्योंकि ऐसा होने से जहाँ पर एक वस्तु को सहस्रों प्राणी देखते हैं तहाँ उन सहस्रों ज्ञानों में उस वस्तु के सिम्मिलत होने से जहाँ पर एक वस्तु को सहस्रों प्राणी देखते हैं तहाँ उन सहस्रों ज्ञानों में उस वस्तु के सिम्मिलत होने से जहाँ पर क्वित्व ग्राचात करता है उसी से मेरी इन्द्रियों का स्वरूप बदल जाता है उसी को हम मेरी इन्द्रियों पर केवल ग्राचात करता है उसी से मेरी इन्द्रियों का स्वरूप बदल जाता है उसी को हम मेरी इन्द्रियों पर केवल ग्राचात करता है उसी से मेरी इन्द्रियों का स्वरूप बदल जाता है उसी को हम जान कहते हैं। जिस प्रकार जल में वायु के अाघात से लहरें उत्पन्न हो जाती हैं किन्तु वे लहरें केवल ज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार जल में वायु का ग्रंग सिम्मिलत नहीं होता इसी प्रकार यह भी जानो। जो काला-जल ही का विकार है उसमें वायु का ग्रंग सिम्मिलत हो बिकार होते हुए सभी ज्ञान मेरे ग्रात्मा ही का विकार है यात: कहना होगा कि केवल इन्द्रियों के विकार होते हुए सभी ज्ञान मेरे ग्रात्मा ही का विकार है ये ग्रात करना होगा कि केवल इन्द्रियों में जो बाह्य प्रदेश का सम्बन्ध पाया जाता है उसमें वाहर किन्तु किर भी मेरे ज्ञान में भासती हुई चीजों में जो बाह्य प्रदेश का सम्बन्ध पाया जाता है उसमें वाहर किन्तु किर भी मेरे ज्ञान में भासती हुई चीजों में जो बाह्य प्रदेश का सम्बन्ध पाया जाता है उसी से ऐसा बाह्यपन का पहुंचता है उसमें समीपता ग्रीर दूरी के कारण कुछ विशेषता ग्रा जाती है उसी से ऐसा बाह्यपन का पहुंचता है उसमें समीपता ग्रीर दूरी के कारण कुछ विशेषता ग्रा जाती है उसी से ऐसा बाह्यपन का पहुंचता है हिन्त वाहर होना इन्द्रियों का स्वभाव है।

इसी तरह भ्रम या संगय होने में बाह्य वस्तुमों के भ्रंग का दोष कारण वताया गया है किन्तु इसी तरह भ्रम या संगय होने में बाह्य वस्तुमों के भ्रंग का दोष कारण वताया गया है किन्तु वास्तव में वह भ्राधात का दोष है। यदि इन्द्रियों की धरातल पर पूर्ण रीति में भ्राधात पहुंचे तो इन्द्रिय का परिगाम का परिगाम पूर्ण रीति से होगा और ज्ञान भी स्वच्छ होगा किन्तु भ्राधात में कमी होने से परिगाम की परिगाम दूर्ण रीति से होगा और ज्ञान भी स्वच्छ होगा किन्तु भ्राधात में कमी होने से परिगाम की परिगाम देशकर ज्ञान भ्रधूरा रह जाता है।

इस प्रकार ज्ञानोत्पत्ति की दो व्यवस्था हैं—एक में हमारी इन्द्रिय के ग्रंश के साथ बाह्य वस्तु के ग्रंश का मिल कर ज्ञान होना कहा गया है। ग्रौर दूसरे मत में बाह्य वस्तु के कुछ भी ग्रंश न मिल कर केवल उनके ग्राघात मात्र से इन्द्रिय के ग्रंश का विकार होना ही ज्ञान का होना कहा गया है। यद्यपि इस मत में ज्ञान होने में बाह्य वस्तु के कुछ अंश की भी ग्रावश्यकता नहीं होती है तो भी केवल ग्राघात पहुंचाने ही के लिए बाह्य वस्तु की सत्ता माननी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि चाहे कोई मत हो, सब मतों से ज्ञान की उत्पत्ति में बाहर की बस्तु की सत्ता ग्रौर आत्मा की सत्ता इन दोनों की आव- श्यकता है। इस प्रत्येक ज्ञान से बहिजंगत् की सत्ता सिद्ध होती है।

प्रत्येक ज्ञान का विषय तीन प्रकार का है—१. मौलिक, २. माण्डलिक, ३. प्रात्यियिक । मौलिक, जगह रोकने वाला और भौतिक है । किन्तु उसी मौलिक के चारों ग्रोर उसी के समान ग्राकृति वाले ऋक् मण्डल रूप की कोई ग्रदण्ट प्रतिकृति (image) दूर तक फैली हुई है जो ग्राँख पर ग्राने से काच के समान प्रतिविम्बत होती है वही माण्डलिक है यह भी भौतिक है किन्तु स्थान नहीं रोकता ग्रतः इसको प्राग्गमय कहते हैं । यह मौलिक से लेकर ग्राँख तक रहता है किन्तु ग्राँख से मस्तक तक एक तीसरा मनोमय विषय पैदा होता है उसको प्रात्यिक या मानस कहते हैं मौलिक एक है किन्तु प्राग्गमय ग्रौर मनोमय रूप ग्रनन्त हैं । मनोमय का सम्बन्ध ग्रन्तर्जगत् से ग्रौर भूतमय ग्रौर प्राणमय का बहिर्जगत् से है ।

यदि वाहर कोई वस्तु नहीं रहती है तो मेरे चाहने पर भी किसी वस्तु की सत्ता वाहर नहीं होने पाती इससे ज्ञात हुया कि वाह्य सत्ता मेरे ज्ञानाधीन नहीं है। इस लिए कोई स्वतन्त्र वहिर्जगत् मानना यावश्यक हुया वाहर किसी वस्तु के रहने पर जिस प्रकार मुभको उस स्थान पर उसका ज्ञान होता है उसी प्रकार जगत् के प्रत्येक मनुष्य को उस वस्तु का ज्ञान उसी स्थान पर हुया करता है। इसलिए भी बहिर्जगत् की स्वतन्त्र सत्ता माननी पड़ती है ग्रौर उसी के ग्राधीन ही मेरे ज्ञान का होना पाया जाता है। इतना होने पर भी हम कह सकते हैं कि जो वस्तु वहिर्जगत् के रूप में वाहर है वही मेरे ज्ञान के ग्रन्दर भी भासता है यह वात कदापि नहीं है क्योंकि इस ज्ञान के ग्रन्दर वाले पदार्थ में लेश मात्र भी गुरुता नहीं है और वाहर में है, इससे सिद्ध हुग्रा कि वहिर्जगत् के साथ हमारी ग्रात्मा का इन्द्रियों के द्वारा संयोग होने पर उसी वस्तु के रूप में हमारी ग्रात्मा का परिणाम होता है ग्रौर वही परिणाम चिरकाल तक मेरी ग्रात्मा में स्थिर रहता है उसी को हम ग्रन्तर्जगत् कहते हैं। इस प्रकार ग्रन्तर्जगत् ग्रौर वहिर्जगत् ग्रवश्य ही पृथक् मानने पड़ते हैं।

यहाँ एक बात ग्रौर भी जान लेना ग्रावश्यक है कि वहिर्जगत् का पदार्थ सूर्य किरएों द्वारा हमारी ग्रात्मा के ज्ञान घरातल में ग्राकर जितना ग्राघात करता है उतने ही ग्रंश का ज्ञान होता है । इन्द्रिय रूप के उस ज्ञान घरातल पर जो ग्रंश नहीं ग्राता है अथवा ग्राकर हट जाता है उसका ज्ञान नहीं हो सकता। इस ज्ञान घरातल पर उसका ग्राघात जैसा होता है ठीक उसका चिन्ह उस आत्मा के ज्ञान पर बन जाता है वह संस्कार (अतिशयाधान, बनावट) कहलाता है ग्रौर उसी के द्वारा पश्चात स्मरण हुग्रा करता है। ग्राधात ग्राधिक होने से ग्राधिक से ग्राधिक ज्ञान होता है तात्पर्य यह है कि स्पर्श के तारभ्य से ज्ञान उत्पन्न होने में भी तारतम्य हुग्रा करता है।

यहाँ पर कितने ही ग्राक्षेप किया करते हैं कि यह ग्रात्मा या ज्ञान कमल पत्रवत् निर्लेप हैं ग्रीर असंग हैं ग्रतः बाह्य वस्तुग्रों का ग्रात्मा या ज्ञान पर ग्राकर ग्राघात करना ग्रीर ग्राघात से चिन्ह होना दोनों ग्रसत्य हैं। किन्तु इस पर हम कहेंगे कि ग्रात्मा या ज्ञान ग्रवश्य ही निर्लेप या ग्रसङ्ग है किन्तु इसका यह है कि जिस प्रकार जल ग्रीर वायु मरकर एक नई वस्तु फेन पैदा होता है उसी प्रकार यह ज्ञान किसी के साथ इस प्रकार मिले कि मर कर नई वस्तु पैदा करे ऐसा सङ्ग उसमें नहीं होता। किन्तु जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं। कि हर्प, शोक होने का प्रभाव हमारे ज्ञान पर पड़ता है ग्रीर ज्ञान संकुचित ग्रीर विकसित होता है और इस संकोच, विकास का कारण बाह्य वस्तु का संयोग ही कहा जाता है तो हम ग्रवश्य कहेंगे कि बाहर की वस्तु का ग्राघात ग्रात्मा या ज्ञान पर ग्रवश्य पड़ता है किन्तु वह बाह्य वस्तु उस ग्रात्मा के स्वरूप के ग्रन्दर घुस नहीं जाता। इतने इतने ही से उसको निर्लेप या ग्रसङ्ग कह सकेंगे।

एक बात और जानना चाहिये कि इस आत्मा या ज्ञान पर बाह्य वस्तु का श्राघात आत्मा के अंशों को ब्याप्त करके नहीं होता किन्तु किसी न किसी प्रदेश में संयोग होकर उतने ही ज्ञान के अंश में उस वस्तु का ज्ञान प्रकट होता है यद्यपि आत्मा प्रकाश को ही हम ज्ञान कहते हैं इसलिये आत्मा ज्ञानमय है किन्तु यहाँ ज्ञान से अभिप्राय अर्थ-ज्ञान से है। जबिक आत्मा किसी वस्तु के रूप में परिणत होता है तो उसी को वस्तु ज्ञान कहते हैं। अतः आत्मा के जितने अंश से किसी वस्तु का प्रकाश हो रहा है वही भाग ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जितने आत्मा के अंश शेष हैं वे उस समय किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं करा रहे हैं। इसलिये उस अवस्था को हम अज्ञान कहेंगे।

प्रत्येक वस्तु के ज्ञान के समय ग्रात्मा का बहुत ग्रन्थ ग्रांश वस्तु के रूप में परिएत होकर ज्ञान का रूप धारए करता है ग्रीर शेष ग्रधिक अंश ग्रज्ञान के रूप में रहता है ग्रतः प्रत्येक समय ज्ञान का ग्रांश चारों ग्रोर ग्रधिक ग्रज्ञान के अंश से घिरा रहता है इस कारए यह जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं कहलाता ग्रौर ग्रज्ञान की मात्रा ग्रधिक रहने के कारए दुःख ग्रौर भय की मात्रा जीवात्मा में ग्रधिक रहा करती है ग्रतः गीता में भगवान् ने कहा है:—

#### ग्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः

यह बहुत ठीक है क्योंकि यह मेरी ग्रात्मा जो इस शरीर में इन्द्र है वह ग्रपने इन्द्रियवर्गों के द्वारा ही ग्रथंवर्ग का स्पर्श करती है। विना इन्द्रियों के किसी ग्रथं से साक्षात् सम्बन्ध नहीं करता। किन्तु ये इन्द्रियाँ सभी सब ग्रथों को स्पर्श करने की क्षमताया योग्यता नहीं रखती। इसलिये किसी विशेष इन्द्रिय से भी ज्ञान करते समय किसी विषय का ज्ञान ग्रात्मा को होता है किन्तु उसके ग्रातिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु का ज्ञान उस समय नहीं होता इसी से यह ग्रात्मा ग्रल्पज्ञ कहा जाता है। परन्तु इसकी यह ज्ञान योग्यता ग्रभ्यास से वढ़ाई जा सकती है। यदि विद्या के द्वारा ग्रथवा योगाभ्यास ग्रादि तपश्चर्या के द्वारा उस ग्रात्मा की शक्ति बढ़ाई जावे तो शनैः शनैः बढ़कर संभव है कि श्रनेक जन्म के पश्चात् यह जीव सर्वज्ञ होकर ईश्वर हो जाय। ग्रतः गीता में कहा है:—

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम् । एक वात ग्रौर जाननी चाहिये कि इस जगत् की बाह्य कामनाग्रों का त्याग करता हुग्रा यदि कोई ग्रंपनी ही ग्रात्मा की कामना रखता हुग्रा ग्रन्तर्मुख वृत्ति करे तो वह जिस प्रकार बाह्य पदार्थों को जान लेता था उसी प्रकार ग्रंब वह ग्रंपनी ग्रात्मा को ग्रन्तर दिन्ट से देखता हुग्रा जान लेता है। यदि यह ज्ञान उसको पूर्ण हो जावे तो वह केवल ग्रात्मज्ञान से संपूर्ण जगत् का ज्ञानी हो जाता है क्योंकि ऊपर कहा जा चुका है कि जगत की संपूर्ण शक्तियों का घन मेरी ग्रात्मा है ग्रतः ग्रात्मा का ज्ञान ही संपूर्ण जगत् का जानना है ग्रौर यही जानना सर्वज्ञ ईश्वर का लक्षण है, ग्रतः जो योगिराज बाह्य कामनाग्रों को त्याग कर ग्रात्मा की कामना करते हैं उनको ग्रन्त में संपूर्ण जगत् की प्राप्ति ग्रंपने ग्राप हो जाती है ग्रौर ग्रन्तर ग्रौर बाह्य जगत् एक हो जाता है किन्तु जब तक जीवात्मा ग्रौर ईश्वर का भेद है तब तक दोनों जगत् ग्रवश्य पृथक-पृथक रहते हैं

पराञ्चि खानि व्यतृग्तस्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्विमच्छन् ।। १ ।। (कठोपनिषद् - २।१)

ज्ञानोत्पादनसूत्र का सारांश

अन्तर्जगत् श्रौर वहिर्जगत् मनुष्य ज्ञान के प्रधान कारण हैं, इनमें जैसे बहिर्जगत् श्रन्तर्जगत् का कारण है वैसे ही अन्तर्जगत ज्ञान उत्पन्न करने का कारण है। देखिये -- ग्रनन्तशक्तियों के घन या समूह का नाम जीव या 'मै' हुँ ग्रथवा जीवात्मा या ग्रहम् ग्रनन्तशक्ति-सम्पन्न हैं। इन शक्तियों में से कितनी ही उदभत और कितनी ही तिरोहित रूप में रहती है। तिरोहित का उत्तेजना पर विकास होता है किन्तु कितनी ही सदा जन्म से मृत्य तक उद्भूत रहती हैं। ये उद्भूत शक्तियाँ तीन हैं - १ ज्ञान शक्ति, २ कियाशक्ति, ३ यर्थ या द्रव्यशक्ति। मूल ज्ञानशक्ति से पञ्च ज्ञानशक्ति शाखाएं हुई जो ज्ञानेन्द्रिय कहलाती हैं। ऐसे ही मुल किया-ग्रक्ति से पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं ग्रौर ग्रथंशक्ति से सव शरीर स्थित हुआ, जीवात्मा की उद्भत शक्तियों में से ५ जानेन्द्रियाँ ही बहिजंगत् के द्वार हैं विचारिये कि जगत् के पश्च महाभूतों की सूक्ष्म मात्राम्रों रूप, रस, गत्वादि का सूर्य वायु ग्रादि के द्वारा जब ज्ञानेन्द्रिय पर योग होता है तब इन दोनों के ग्रंश से एक नई विकारी वस्तु पैदा हो जाती है इसी का नाम रूप-रसादि का ज्ञान होना कहते हैं। इस ज्ञान में रूप, रसादि की भिन्नता तो बाह्य भौतिक वस्तु है ग्रौर इस भिन्नता का भास कराने वाला प्राति-भासिक इन्द्रियज्ञान है। इस भौतिक भिन्न भाव का ग्रंश ग्रीर प्रातिभासिक इन्द्रिय ग्रंश दोनों ग्रंशो के योग से ही किसी ज्ञान का स्वरूप संभव है। एक के ग्रभाव से ज्ञान का स्वरूप संभव नहीं। देखिये कि इस बाह्य ग्रौर ग्रन्तर के योग से ज्ञान का स्वरूप पैदा करने में परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि वाह्य पदार्थ सूक्ष्म या तम से ग्राच्छादित होने के दोष से ग्रस्पष्ट भान होता है। ऐसे ही इन्द्रिय ज्ञान में भी दोप होने से बहिर पदार्थ का स्पष्ट भान नहीं होता । इसी से इस ग्रस्पष्ट भासने को ही संशय या भ्रम कहते हैं। यह भ्रम कदापि नहीं होता यदि इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध न होता। ज्ञान में ग्रन्दर ग्रौर बाहर का भेद मालूम होने से स्पष्ट विदित है कि अन्तर और वाह्य जगत् का अंश ज्ञान में बाहर से अवश्य आया है जिससे कि यह भेद मालूम हुआ करता है बाह्यपन बाहर से और अन्तरपन अन्दर से उत्पन्न होकर बाह्य ग्रीर अन्तर का भेद बताते हैं। यदि ऐसा न होता तो ज्ञान के ही ग्राधार पर रह कर बाहरी-भीतरी वस्तु का जो देश, काल से भेद सम्बन्ध प्रतीत होता है वह निर्मूल हो जाता। ग्रतः हमारे इस ज्ञान में अर्थात् ज्ञान का स्वरूप उत्पन्न कराने में ग्रन्तर ग्रीर बाह्य उभय जगत की पूरी-पूरी ग्रावश्यकता निःसंदेह प्रतीत होती है।

ज्ञानोत्पत्ति के विषय में २ मत हैं—१ वस्तुग्रों का ग्रंण ज्ञान में सिम्मिलित होता है ( यह मत पहले कहा जा चुका है ) २ ग्रंणों के मिलने से वस्तु मात्रा कम हो जानी चाहिए थी किन्तु ऐसा नहीं होता। ज्ञानोत्पत्ति का वास्तविक कारण बाह्य वस्तुग्रों के प्रतिफल का इन्द्रियों पर ग्राघात होना ही है। वस्तुग्रों की समीपता, दूरी, सूक्ष्मता, विशालता आदि का भिन्न २ रूप से ग्राघात पड़ने से ज्ञान होता है। प्रत्येक वस्तु के विशेष ग्राघात से उसका विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। आघात में कमी होने से परिणाम ठीक नहीं होता। बाह्य वस्तु के ग्रभाव पर ग्राघात का होना संभव नहीं ग्रतः इस ग्राघात से बाह्य जगत् पूर्णरीति से सिद्ध होता है।

प्रत्येक ज्ञान का विषय ३ प्रकार का है:—१ मौलिक ग्रथींत् जगह रोकने बाला भौतिक है, २ माण्डलिक मौलिक की प्रतिकृति जो ऋक्-मण्डल रूप में है यह माण्डलिक है परन्तु यह भौतिक ग्रवण्य है पर जगह नहीं रोकता केवल प्राणमय है। यह रूप मौलिक से लेकर आँख तक रहता है, ३ प्रात्य-ियक या मानसिक यह विषय आँख से लेकर मस्तक तक रहता है।

इन में मौलिक तो एक ही है किन्तु शेष दोनों रूप ग्रनन्त रहते हैं। इनमें केंवल मनोमय का सम्बन्ध ग्रन्तर्जगत से है ग्रीर भूतमय और प्राणमय का बहिर्जगत से है।

बाह्य वस्तु मेरे चाहने पर उपस्थित नहीं होती। जिस बाह्य वस्तु को जिस स्थान पर मैं देखता हूं उसी स्थान पर दूसरे भी उसको वैसी ही देखते हैं अतः बाह्य वस्तुसत्ता स्वतन्त्र है। वह मेरे ज्ञान के ग्राधीन नहीं बिल्क मेरा ज्ञान उसके ग्राधीन है। बाह्य वस्तु ग्रात्मप्रकाश के सामने ग्राती है तब यह ग्रात्मप्रकाश ज्ञान कहलाता है ग्रीर जब कोई बाह्य वस्तु सामने ही नहीं ग्राती तो यह ग्रात्मप्रकाश प्रकाश होते हुए भी किसी वस्तु का रूप न धारण करने से ग्रज्ञान कहलाता है ज्ञान के स्वरूप के लिए बाह्य जगत् की ग्रावश्यकता है किन्तु ज्ञान का ग्राधार होने पर भी ज्ञान में स्वयं नहीं घुसता। बहिर्जगत् के केवल रूपमात्र में ग्रात्मा का परिणाम ही ज्ञान कहलाता है। यह रूप ग्रात्मा में चिरकाल तक रहता है। ग्रात्मा में बाह्यजगत् के रूप के परिणाम का ज्ञान ही ग्रन्तर्जगत् कहलाता है। बाह्यजगत् वस्तुतः साक्षात् है किन्तु ग्रन्तर्जगत् आत्मधरातल पर बाह्यजगत् का केवल चित्रमात्र है। बाह्यजगत् भूतमात्र ग्रीर ग्रन्तर्जगत् ज्ञानमय है। जगत् जैसा है वैसा ज्ञान के बाहर भूतरूप ग्रीर वही चित्ररूप से ज्ञान के ग्रन्दर है। ग्रन्तर्जगत् का मनोमय व्यापार है वह बाह्यजगत् के न रहने पर भी उसके चित्ररूपों के साथ क्रीड़ा किया करता है। इस तरह भूतमय बाह्यजगत ग्रीर ज्ञानमय ग्रन्तर्जगत् सिद्ध हुए।

ग्रन्तर्जगत के विषय में निम्न विषय स्मरणीय हैं:-

ग्रात्मा का एक ही मूल स्तम्भ पाँच भिन्न २ शाखाओं में विभक्त है। इनको ही इन्द्रियाँ कहते हैं। ग्रात्मा के ये पाँचों घरातल हैं किन्तु प्रत्येक का विशेष कार्य पृथक् २ नियत है। रूप का ग्राँख, शब्द का कान इत्यादि हैं। बाह्यजगत् का पदार्थ जितना सूर्य किरणों से ज्ञान घरातल पर आता है उतने ही का ज्ञान होता है विशेष का नहीं। ज्ञान धरातल पर उसके आधार से जो चिल्ल होता है उसको संस्कार कहते हैं इसके द्वारा पीछे स्मरण हुआ करता है। ग्राधात की न्यूनाधिकता पर ज्ञानो-त्पन्न होने की न्यूनाधिकता निर्भर है। ग्राधात के तारतम्य से ज्ञानोत्पन्न होने में तारतम्य हो जाता है।

कोई कहे कि कमलपत्रवत् ज्ञान पर जगत् का कोई प्रभाव नहीं होता तो यहाँ पर यही कहना है कि वायु और जल के मर जाने से फोन होता है वैसा ज्ञान के विषय में नहीं है। बाह्य वस्तु ज्ञान में न मिल कर केवल उसका ग्रांबात मात्र है ग्रतः वाह्यवस्तु से यह निर्लेष है।

ज्ञानोत्पत्ति के विषय में एक बात ग्रौर है कि ज्ञान के सकल प्रदेश में ज्ञान एक ही समय में नहीं होता। कुछ ग्रंश ज्ञान का एक समय में ज्ञान कराता है वही ज्ञान कहलाता है शेप ग्रज्ञान है ग्रतः गीता में कहा है:—

ग्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्वः ।

क्योंकि मेरी ग्रात्मा इन्द्ररूप है यह श्रपने इन्द्रियवर्गों द्वारा ग्रर्थवर्गों का स्पर्ण करती है किन्तु ये इन्द्रियां ग्रपना पृथक् २ कार्य करती हैं । एक इन्द्रिय से ज्ञान होते समय दूसरा ज्ञान उस समय नहीं होता इसी से ग्रात्मा ग्रल्पज्ञ कहलाती है ।

किन्तु विद्या ग्रौर तपस्या के ग्रभ्यास से ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। विद्या ग्रौर तपस्या से अन्तर्दर्शी या ग्रात्मदर्शी होकर सर्वज्ञ ईश्वरतुल्य हो सकता है। इसी ग्राशय को लेकर गीता में कहा है:-

# बहूनां जन्मनामन्ते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । ग्रथवा ग्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम् ।

य्यन्तर्मु ख वृत्ति से अपनी यात्मा को अन्तंदिष्ट से देखने से सम्पूर्ण जगत् को देखने की योग्यता हो जाती है। आत्मा में जगत् की सब शक्तियाँ विद्यमान् होने से आत्मदर्शी सर्वशक्ति सम्पन्न हो जाता है ग्रीर सकल जगत् को जान लेता है। सर्वज्ञ ईश्वर का यही लक्षण है। बाह्य और अन्तर जगत् का भेद दूर हो जाता है मुमेकि दृष्ट्रियों से तो अल्पज्ञान ही होता है किन्तु आत्मज्ञान से सर्वजगत् का जान हो जाता है क्योंकि सर्व जगत् आत्मा में विद्यमान रहता है। जीवात्मा में अन्तर और बहिजंगत् का भेद रहता है ग्रीर आत्मदर्शी होने पर यह भेद दूर हो जाता है ग्रीर जीवात्मा परमात्मा की कक्षा में हो जाता है।

पराञ्चि खानि व्यतृग्तत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्विमच्छन् ।। १।। (कठोपनिषद् २।१)

ईश्वर सिद्धिसूत्र

जो कुछ मेरे ज्ञान का प्रकाश है उसका मूलकेन्द्र मान कर 'ग्रहम्' ग्रर्थात् जीवात्मा की सिद्धि हुई। उसी जीवात्मा के विकास को ज्ञान कहते हैं और उसी ज्ञान के घरातल पर स्थित जो कुछ हमें

भासता है उसी को जगत् कहते हैं। किन्तु इस जगत् के निर्माण करने में हमारी ब्रात्मा अथवा हमारे ज्ञान को हम स्वतन्त्र नहीं पाते हैं ग्रतः एक दूसरा जगत् ब्रौर मानना पड़ता है। इन दोनों में एक को ब्रन्तजंगत् ब्रौर दूसरे को बाह्यजगत् या बहिजंगत् कहना होगा। जो जगत् मेरे ज्ञान के धरातल पर बैठा रहता है उस ही को अन्तजंगत् कहते हैं। किन्तु जो जगत् ज्ञान पर चढ़ा हुम्ना नहीं है जीव के ज्ञान के धरातल से बाहर है उसको बहिजंगत् कहते हैं। किन्तु यहां प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार अन्तजंगत् हमारे ज्ञान के धरातल पर है उसी प्रकार इस ज्ञान के बाहर वाला वह बहिजंगत् किस धरातल पर है। क्योंकि यह निश्चित हो चुका है कि हमारा अन्तजंगत् हमारे ज्ञान में से ही बनकर ज्ञान में ही रहता है ग्रौर ज्ञान ही में लीन हो जाता है। तो इसी प्रकार वह बहिजंगत भी एक जगत् है वह भी किसी ज्ञान से उत्पन्न होकर उस ही ज्ञान में रहता होगा ग्रौर उसी में उसका लय होगा ऐसा ज्ञान किसी जीवात्मा का नहीं हो सकता क्योंकि एक जीवात्मा के ज्ञान से उत्पन्न हुए जगत् को दूसरे जीवात्मा का ज्ञान कदापि सहयोग नहीं करता ग्रतः उसके संयोग से ग्रपने में जगत् नहीं बना सकता किन्तु बहिजंगत् के साथ संपूर्ण जीवात्माओं का ज्ञान संयोग करके उसी सांचे में ढ़ाल कर ग्रपने में जगत् बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं अतः अवश्य ही यह बहिजंगत् किसी ऐसे ज्ञान के श्राधार पर विचार किया जा सकता है जो ज्ञान किसी जीवात्मा का नहीं है।

यहाँ यदि कोई प्रश्न करे कि इस वहिर्जगत् के लिए किसी ज्ञान के धरातल होने की आवश्य-कता ही क्यों मानी जाती है, क्यों नहीं वह स्वतन्त्र रूप से मान लिया जाता ? इसके उत्तर में हम कहेंगे कि हमारा ज्ञान ग्रथवा ग्रनन्त जीवों का ज्ञान ही यह सब कुछ है उन ज्ञानों के ग्रतिरिक्त कौनसा स्थान खाली रह गया है कि जिसमें वहिर्जगत् का रहना माना जावे क्योंकि कोई भी जगत् यदि ज्ञान से बाहर नहीं दीखता तो बहिर्जगत् को बिना ज्ञान के आश्रय पाये स्वतन्त्र रूप से कहीं मान लेना असमंजस (गड़वड़) होगा। क्योंकि इस संपूर्ण जगत् को हम गम्भीर दिष्ट से देखते हैं तो ज्ञान और ज्ञान के वने हुए जगत् दोनों के ग्रतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं भासता । जबिक यह यही दोनों संपूर्ण विश्व मण्डल हैं तो कहना होगा कि संम्पूर्ण जगत् ज्ञानमण्डल में है और ज्ञानमण्डल ही विश्वमण्डल है। ऐसी स्थिति में इस ज्ञान के जगत् तथा ज्ञान मण्डल के अतिरिक्त उस बहिर्जगत् के लिये कोई स्थान ही खाली नहीं रह जाता कि जिस पर वहिर्जगत् की सत्ता मानी जावै। स्वतन्त्र रूप से जगत् की सत्ता हमारे ज्ञान वाले जगत् की यदि नहीं है तो उसी दृष्टान्त से उस बहिज गत् की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं मान सकते हैं ऐसी स्थित में एक ऐसा विशाल ज्ञानमण्डल मानना उचित होगा कि जिस ज्ञानमण्डल के धरातल में यह संपूर्ण बहि-र्जगत् प्रतिष्ठित है ग्रौर उसी ज्ञान से उत्पन्न होकर उसी ज्ञान में लीन भी हुग्रा करता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हमारे ग्रन्तर्जगत् का हमारे ज्ञान से सम्बन्ध है उसी प्रकार उन सब बहिर्जगतों का उस / एक विशाल मण्डल से सम्बन्ध है इस प्रकार जबिक एक महाव्यापक ज्ञानमण्डल सिद्ध हुआ तो उसका भी कोई केन्द्र होगा उसी को हम ईश्वर करते हैं। अथवा जिस प्रकार हमारा ज्ञान हमारी आत्मा का विणाल है अतः सम्पूर्ण ज्ञानमण्डल ही हम हैं इसी प्रकार वह विणाल ज्ञानमण्डल भी उस ईश्वर का ही विकास होगा अतः व सम्पूर्ण एक विशाल ज्ञानमण्डल ही परमेश्वर है।

जबिक सम्पूर्ण जीवों के भिन्न ज्ञानमण्डल उसी विशाल ज्ञानमण्डल के पदार्थों का संयोग करके ग्रयन जगत् बनाया करते हैं तो इससे सिद्ध हुग्रा कि सभी जीवों के सब ही ज्ञानमण्डल उस ही विशाल ज्ञानमण्डल के भीतर व्यिष्ट रूप से विद्यमान हैं तो इससे यह भी सिद्ध हुग्रा कि जिस प्रकार ईश्वर में सम्पूर्ण बहि-जंगत् है उसी प्रकार सब जीवों के ज्ञानमण्डल भी हैं, उससे बाहर ग्रौर कहीं कुछ भी नहीं हैं। ग्रौर न वहाँ भीतर-वाहर का कुछ भेद है क्योंकि जीवों का ज्ञानमण्डल परिमित होने के कारण सीमाबद्ध है ग्रतः उसके। बाहर कहाँ जा सकता है किन्तु इस विशाल ज्ञानमण्डल की कोई भी सीमा निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं होती ग्रतः वह ग्रसीम है इसलिए उससे बाहर कुछ भी कहा नहीं जा सकता तो सिद्ध हुग्रा कि यह सब कुछ एक ही ईश्वर का रूप है।

#### उदाहरगाः

जब हम इस जगत् की ग्रोर दिष्ट डालते हैं तो हमें चारों ग्रोर तारामण्डल से भरा हुग्रा एक ग्राकाशमण्डल दीलता है बस वहीं तक हमारी दिष्ट पहुँचती है उतने ही मण्डल को हम जगत् कह कर देख रहे हैं। किन्तु हमारी ग्रन्तरात्मा इस विषय की साक्षी दे रही है कि इतना ही नहीं ग्रिपतु जितने तारों से घरा हुग्रा जगत् मण्डल हमारे ज्ञान में भासता है उससे भी आगे, ऊपर-नीचे चारों ग्रोर ग्रन्त प्रदेश या ग्रनन्त लोक ग्रौर भी होवेंगे। यह कदापि सम्भव नहीं जितना हम देख रहे हैं या जहाँ तक हमारे ज्ञान की पहुँच है उतना ही बड़ा यह जगत् है। इस प्रकार ग्रपने ज्ञान के बाहर जो जगत् का विस्तार बाँघा जाता है अथवा ग्रनन्त सीमा तक माना जाता है यह ज्ञान हमारे जीव के ज्ञान के ग्रन्दर विम्तृत ईश्वरीय ज्ञान का ग्रंश है। ईश्वरी ज्ञान होने के कारण यद्यिप उस बाह्य जगत् के रूप को हमारी ग्रात्मा व ज्ञान स्पष्ट नहीं पकड़ता तथापि वह ईश्वरी ज्ञान हमारे ज्ञान ग्रन्दर है इसी कारण उस बाह्य जगत् की भलक पूर्ण विश्वास को बारे हुये सत्यरूपेण हमारे ज्ञान में है।

ग्राकाश में कितने ही तारे अथवा ग्रह चलते हुए ग्रौर कितने ही सैकड़ों वर्षों से एक स्थान में दिल्ट गोचर हैं। प्रत्येक मनुष्य ग्रपनी माता के गर्म में जब उत्पन्न होता है तब सब के ग्राँख, कान, नाँक, मुख, हाथ, पाँव आदि प्रत्येक ग्रंग यथा स्थान ग्रपने ग्राप उत्पन्न होते हैं उनमें कुछ भी ग्रन्तर नहीं पड़ता। तेज की लौ ऊपर को ग्रौर पानी सर्वदा नीचे को ग्रपनी दिशा बनाते हैं इन सब में इन सब किया ग्रों के लिये एक प्रकार का सत्य इन सब में स्थित प्रतीत होता है वही सब का नियन्ता है ग्रौर नियमानुसार वहीं प्रत्येक वस्तु को ग्रपने ग्रपने कार्य पर नियुक्त करता है। यही सत्य जो प्रत्येक वस्तु में भिन्न रूप से कार्य करता हुग्रा सर्वत्र व्यापक प्रतीत होता है वही सत्य ईश्वर का रूप है। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण जगत् में जहाँ जो कार्य होता है वह सब एक नियति के ग्रनुसार ही होता हुग्रा दीखता है। यह नियति ग्रकृतिम नियम है इस नियति को ही सत्य कहते हैं ग्रौर वही परमेश्वर का रूप है।

जीव जिस समय जाग्रत ग्रवस्था में रहता है उस समय वहुत कुछ चेष्टा करता है किन्तु में उसकी चेष्टायें इच्छानुसार होती हैं ग्रथींत् प्रथम मन में जैसा विचार ग्राता है वैसे ही प्रागा में यत्न होता है और तदनुसार शरीर में क्रिया होती है। इससे जाना गया कि उसकी सब क्रियायें उसकी ज्ञानाधीन हैं और उसीके ग्रनुसार हैं किन्तु जब मनुष्य सुप्तावस्था में रहता है उस समय उसके शरीर

जो २ चेण्टा होती है इसका क्या मूल कारण है क्योंकि वे उसकी इच्छानुसार नहीं हैं। जाग्रत् अवस्था में भी कितनी ही क्रियायें ऐसी हैं जो जीव की इच्छा के ग्राधीन नहीं हैं जैसे हृदय का स्फुरएा होना, खून का वहना, नाड़ियों का पकड़ना, भोजन का रस बनना ग्रौर फिर मल विभाग होना इत्यादि २। इन सब का सम्बन्ध जीव के ज्ञान से नहीं है और जितना जीव में ज्ञान होता है वह भी एक प्रकार के शरीर में स्नायु–यन्त्र द्वारा होता रहता है जिसको मनुष्य ज्ञान होने पर अनुभव करता है । किन्तु वह ज्ञान कैसे होता है इन सब विषयों के जानने में जीव ग्रसमर्थ है। जबकि जीव के शरीर में ही अनन्त कियायें ऐसी हैं जिनके जानने में न जीव की इच्छा है और न जीव उसका प्रयास ही करता है. न जीव को उसका ज्ञान ही है किन्तु उन कियाओं के द्वारा ही उसकी जीवन सत्ता है और सम्पूर्ण ज्ञान या चेष्टा है ग्रौर उनकी चेष्टाओं के ग्राधीन जीव का जन्म ग्रौर मृत्यु है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न होता है कि जिस किया के आधीन जीव की सत्ता है ग्रौर जीव की इच्छा या यत्न के विना ही जीव के शरीर में हुग्रा करती है वह क्रिया किसकी इच्छा से उत्पन्न होती रहती है क्योंकि जीव के ज्ञान के <mark>ग्रन्दर होने वाली कियाग्रों को जीव की इच्छा के ग्राघीन होते हुए देखते हैं ग्रतः यह ग्रनुमान बांघा</mark> जाता है कि वह दूसरी क़िया जो जीव की इच्छा के आधीन नहीं है वह भी किसी की इच्छा के आधीन है अवश्य होगी । वस वह इच्छा जिसकी हो सकती है वही ईश्वर है और वह ईश्वर का ग्रंश जो हमारे शरीर के यन्त्र को चला रहा है वह हमारे ही शरीर के अन्दर रहता है और वही हमारा कर्ता, हर्ता विधाता है ग्रौर वही हमारा ग्राराध्य देव है उन्हीं की हम सेवा या प्रार्थना करते हैं, उसी के ग्राधीन हम हैं। इसी ग्रभिप्राय को लेकर गीता का वचन है:—

## ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जु न तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि सायया ।।

( ग्र० १८ श्लोक ६१ )

ग्रथीत्-हे ग्रर्जुन सब प्राणियों के हृदय प्रदेश में ईश्वर निवास करता है। ग्रपनी माया से वह सब प्राणियों को माया से जगत् रूपी यन्त्र पर चढ़ा कर घुमाता है।

सभी प्राणियों के जन्म काल से लेकर अन्त तक प्रायः कितनी ही वातों में ऐसा ज्ञान देखने में आता है जो शिक्षा से सम्बन्ध नहीं रखता जैसे जानवरों के नये बच्चों को प्यास लगने पर पानी की ओर को भुकना और उस पानी से अपनी तृषा निवृत्ति का ज्ञान होना, कौ आ और घूघू तथा मैंस और घोड़ा इन जीवों में परस्पर विना किसी व्यवहार के भी वैर भाव का ज्ञान होना अथवा किसी ढेले या घोड़ा इन जीवों में परस्पर विना किसी व्यवहार के भी वैर भाव का ज्ञान होना अथवा किसी ढेले या अस्त्र-शस्त्र के आते ही उससे हटने का यत्न करना इत्यादि र । इस प्रकार के सभी ज्ञान जीव के अपने विचार से उत्पन्न नहीं होते किन्तु इस शरीर के अन्दर जो ईश्वरीय कला है उसी से ये सम्बन्ध रखते हैं अतः ये स्वभावसिद्ध धर्म कहे जाते हैं ।

प्राचीन काल में मनुष्य गङ्गा तथा हिमालय को देखते थे उसी स्थान पर ग्राज हम भी इनको देखते हैं। पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो जीवात्मा है सो ग्रपना ज्ञानगण्डल भिन्न-भिन्न वनाता है। किसी जीव के ज्ञानमण्डल से ग्रन्य जीव के ज्ञानमण्डल का अणुमात्र भी संसर्ग नहीं होने

पाता । प्रत्येक का ज्ञानमण्डल स्वतन्त्र रूप से ग्रपना कार्य करता है किन्तु इन हिमालय-गङ्गा आदि पदार्थों के ज्ञान में बिना किसी शिक्षा के भी एक ही स्थान पर सब का ज्ञान सामान्य रूप से हो जाता है इसका क्या कारण है। यदि यह ज्ञान किसी जीव के विचार से होता तो ग्रवण्य सम्भव है कि जीवों के विचार में ग्रंतर होने के कारए इनकी दिष्ट सब के ज्ञान में एक स्थान पर न होती। इससे ज्ञात होता है कि इस प्रकार के ज्ञान हमारे अन्दर ईण्वरी कला से सम्बन्ध रखते हैं जो ईण्वरी कला प्रत्येक जीवों के शरीर में एक रूप से वर्त्तमान रहती है तदनुसार प्रत्येक जीव में एक सा ही ज्ञान का उदय

जबिक हम कह चुके हैं कि प्रत्येक जीव का ज्ञानमण्डल भिन्न है तो प्रत्येक ज्ञानमण्डल में प्रत्येक इन्द्रिय से बना हुआ ग्रन्तर्जगत् भी ग्रवश्य ही भिन्न होगा। तात्पर्य यह है कि जहां हम एक हाथी को देख रहे हैं उस हाथी का अन्तर्जगत् वाला रूप देखने वाले १०० मनुष्यों के भिन्न १०० ज्ञान मण्डलों में भिन्न १०० हैं उनमें से कोई भी हाथी का रूप दूसरे हाथी के रूप से दिक् देश, काल, द्रव्य, संख्या सभी विषयों में भिन्न हैं तथापि वे हाथी के रूप भिन्न २ न दीख कर बाहर किसी एक ही स्थान में १०० या ग्रधिक मनुष्य उस एक हाथी को एक ही रूप से देखते हैं श्रीर ग्रपने देखे हुए हाथी को दूसरे के देखे हुए हाथी से तुलना करते हुए एक ही हाथी होने का विश्वास रखते हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न हाथियों में एक ही हाथी का ज्ञान जो प्रत्येक जीव में एक रूप से रहता हुआ ईप्वरी कला के कारण से है उनमें जो भिन्नता प्रतीत होती है वह जीवों के निज के ज्ञान से सम्बन्ध रखती है किन्तु जो एकता है वह ईश्वरीय ज्ञान से सम्बन्ध रखती है।

जब हम किसी बाह्य चीज को देखते हैं उस समय मेरी ग्रात्मा बहिर्जगत् से सम्बन्ध करती है किन्तु मेरी ब्रात्मा जिस प्रकार मन, प्राण और वाक् इन तीनों तत्त्वों से बनी है उसी प्रकार वहिर्जगत् भी इन तीन तत्वों से बना हुग्रा है ग्रतः जब उन दोनों का सहयोग होता है उस समय ग्रात्मा के तीनों तत्त्व वहिजंगत के तीनों तत्वों से सजातीय कम होकर इस प्रकार से मिल जाते हैं कि उन दोनों के भिन्न मन मिलकर एक मन, भिन्न प्राण मिल कर एक प्राण और दोनों वाक् की एक वाक् हो जाती है तात्पर्य यह है कि ग्रात्मा ग्रीर वहिर्जगत् दोनों परस्पर मिलकर एक मन, प्राण, वाक् का पदार्थ वन जाता है। ग्रत जो ईश्वर के मन, प्राण ग्रौर वाक् से वना हुग्रा वहिर्जगत् है उसके साथ जीव के मन, प्राण ग्रौर वाक् के मिलने से उस वस्तु की जीव के ज्ञान से पृथक्ता जाती रहती है। अतः वह वहिर्जगत् जीव के ज्ञान ह्य में परिणत होकर जीव के ज्ञान के ग्रभिन्न ह्य में एक अन्तर्जगत् वन जाता है जिसको कि जीव ग्रपति ज्ञान के ग्रन्दर की वस्तु को समभने लगता है।

जब हम घट को देखते हैं तो सर्व प्रथम उस घट का रूप ग्रथीत् उसका ग्राकार जिसको हम वस्तु सीमा कह सकते हैं दिखाई देता है। तत्पश्चात् उस आकार के भीतर उस आकार को भरने वाले कितने ही द्रव्यगुए दीखते हैं और इन दोनों पर जमी हुई वस्तु की सत्ता ग्रलग दींखती है बस इन तीन के स्वाय और कुछ नहीं है। इन पश्रक पश्रक कोने कर कि सत्ता ग्रलग दींखती है बस इन तीन के प्रतिति सिवाय और कुछ नहीं है। इन पृथक पृथक होने पर भी जिस किसी गूड़तत्व के द्वारा एकता की प्रतीति होकर हमें एक वस्तु का ज्ञान होता है वह तत्त्व हमारे ज्ञान में मिश्रित ईश्वरीय ज्ञान का भाग है। उस जगह सत्ता की बुद्धि घट की उपलिब्ध अर्थात् घट के ज्ञान से अलग नहीं है। तात्पर्य यह है कि घटसत्ता

का ज्ञान ही घट का ज्ञान है। अथवा घट का ज्ञान होना हो घट की सत्ता है और उस घटका या रूप के भीतर वाले द्रव्य गुए मेरे ज्ञान के बाहर होने पर भी सर्वदा स्थिर रहते हैं हमारे ज्ञानाधीन नहीं हैं। ग्रतः उन रूपों को रूप के ग्रन्दर वाले द्रव्यगुणों को ग्रौर वस्तुसत्ता को व इन तीनों को मिलाने वाले ए<mark>क</mark> तत्त्व को हम ईश्वरीय महाज्ञान कह सकते हैं।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो तेल पानी के आकार में था कितने ही उनके गुण पानी के समान थे किन्तु वह दीपक जलते समय अकस्मात् भिन्न रूप में परिएात हो जाता है अर्थात् उसमें ऊपर उठने की शक्ति, जलाने की शक्ति, श्वेत या स्वर्णमय रंगत ग्रादि कितने ही वर्म उसमें ग्रकस्मात् ऐसे ग्रा जाते हैं जिनका वहां भी प्रादुर्भाव न था। यदि ईश्वर न माना जावे तो यह शक्तियाँ कहाँ से स्राकर स्रकस्मात् उपस्थित हो जाती हैं इस प्रश्न का उत्तर ग्रत्यन्त कठिन होगा, तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण ग्रनन्तानन्त णक्तियों का घन सर्वव्यापक रूप से सर्वत्र कोई ग्रवण्य प्रतीत होता है उस ही खान में से जहाँ चाहें उस स्थान पर सव प्रकार की शक्तियाँ मिल जाया करती हैं और पश्चात् वे सब उसी घनशक्ति में लय होती रहती हैं। इसी सर्वशक्ति घन को हम विश्वमूर्ति परमेश्वर कहते हैं।

## नास्तिक प्रश्नों का उत्तर

नास्तिकों ने संशयोपनिषद् में ईश्वर खण्डन करते हुए जो प्रश्न किये थे उनका यहाँ सम्भव तब होता यदि ईश्वर भी मनुष्यों के अनुसार ही रचना करता किन्तु जीवों का किया हुआ वस्तुरचना का प्रकार ग्रौर ईश्वर की रचना का प्रकार भिन्न-भिन्न हैं प्रत्युत यों कहना चाहिये कि जिस प्रकार मनुष्य वस्तु की रचना करता है वह प्रकार भी जगत् का ढंग है जिसको जगत्की रचना करने वाले परमेश्वर ने एक ग्रसाधारण व्यवस्था के साथ नियत किया है किन्तु ईश्वर का किया हुया रचना का प्रकार सर्वथा निराला है ग्रतः उस पर यह प्रश्न करना कि परमेश्वर ने किस स्थान पर बैठ कर किस सामग्री को लेकर कैसी चेष्टा करके ग्रीर किस कामना से इस जगत् को कैसे रचा है इत्यादि प्रश्न सर्वथा व्यर्थ हैं, क्योंकि ये सब ढंग शरीर धारियों के और परतन्त्रों के हैं परन्तु ईश्वर जो किसी के परतन्त्र नहीं हैं शरीरघारी नहीं हैं जो सर्वव्यापक है स्वतन्त्र रूप से अपनी इच्छा मात्र से अनहोनी को होनी कर सकता है उसके उसके लिये न किसी सामग्री की अपेक्षा है और न किसी स्थान की। जब हम परमेश्वर के स्वरूप को ही मनुष्य के समान नहीं देखते हैं तो मनुष्य के समान किया करने का आक्षेप उस पर कैसे कर सकते हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि परमेश्वर विज्ञानरूप हैं या विज्ञान वाला है ? इसका उत्तर यह है कि यदि हम मानलें कि वह विज्ञानस्वरूप ही है तथापि उस पर जड़ होने का ग्राक्षेप नहीं हो मकता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के लिये दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं रखता। जो स्वयं प्रकाशित नहीं हैं वह दूसरे को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि विज्ञान जड़ हो तो उससे दूसरे का प्रकाश नहीं हो सकेगा, ग्रतः मानना होगा कि वह स्वतः प्रकाश है ग्रौर उसी विज्ञान-घन को हम ईश्वर कह सकते हैं ग्रौर यह कहते भी हम नहीं रुकते कि विज्ञान रूप होता हुग्रा परमेश्वर विज्ञानवान् भी है। तात्पर्य यह है कि हमारा परमेश्वर ग्रानन्द, विज्ञान और सत्ता इन तीनों का घन है, उसमें यद्यपि ये तीनों धर्मरूप से विद्यमान हैं तथापि उसका घन-धर्मी कहा जा सकता है। जिस प्रकार रिक्षों को ही हम वन कह सकते हैं ग्रौर मनुष्यों को ही सेना कहते हैं तथापि यह कहने में भी हमको संकोच नहीं है कि वन में वृक्ष हैं ग्रौर सेना में मनुष्य हैं, जिस प्रकार वृक्षमाला वन है ग्रौर मनुष्य वाली सेना है उसी प्रकार विज्ञान वाला ईश्वर है।

७५ ]

स्थवा यदि हम परमेश्वर को जड़ भी कहें तो कुछ हानि नहीं है क्योंकि इस जगत् में जितने विरुद्ध धर्म हैं कोई भी परमेश्वर से भिन्न चीज नहीं है। जड़ हो या चेतन, काला या श्वेत, छोटा या बड़ा तात्पर्य यह है कि जो कुछ जगत् का रूप है सब परमेश्वर है। स्रतः इस परमेश्वर के ऊपर किसी विषय होने न होने का कोई भी प्रश्न लागू नहीं हो सकता।

सम्पूर्ण जगत् जो कुछ भासित है परमेश्वर रूप है वह सम्पूर्ण शक्तियों का घन है एक है ग्रौर ग्रविनाशी है। कपड़े में जिस प्रकार रुई की सत्ता है वर्फ में जिस प्रकार जल की सत्ता है उसी प्रकार इस जगत् में परमेश्वर की सत्ता है।

परमेश्वर का इस जगत् के साथ षड्विकल्प सम्बन्ध है ग्रर्थात् परमेश्वर से इस जगत् का मिलाव ६ प्रकार का है:—

१-जगत् में ईश्वर है।

२-ईश्वर में जगत् है।

३-ईश्वर ही जगत् है या जगत् ही ईश्वर है।

४--जगत् से भिन्न ईश्वर या ईश्वर से ही भिन्न जगत् है।

५-ईश्वर से भिन्न जगत् है किन्तु जगत् से भिन्न ईश्वर नहीं है।

६-असली ईश्वर में प्रातिभासिक रूप से जगत् भासता है।

### ईश्वरसिद्धिसूत्र का सारांश

- १—जो ब्रह्माण्ड हमारी ग्राँख से पकड़ा जाता है उसके ग्रातिरक्त कई ग्रन्य ब्रह्माण्ड जिनकी गणना नहीं हो सकती उनको जब हमारा ज्ञान निश्चयात्मक बुद्धि से ग्रनुमान करता है तो इस अनन्तता ग्रथवा ग्रसीमता का ज्ञान में भान होना ईश्वरीय ज्ञान को हमारे ज्ञान में सिद्ध करता है क्योंकि ग्रल्पज्ञ मनुष्य के ज्ञान में ग्रनन्तता या असीमता का विश्वास होना सर्वज्ञता की भलक को प्रद-शित कर रहा है।
- २—समस्त विश्व के कार्य ऐसे नियमों से सदा संचालित रहते हैं कि उनमें कुछ भी कदाचित किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता। जैसे जो ग्रह चलते हैं तो नियमबद्ध चलते ही रहते हैं और जो ग्रह जिस नियम से अचल हैं तो अचल ही रहते हैं कभी नियममंग नहीं करते। माता के गर्भ में प्रत्येक जीव के नियमानुसार सब, अङ्ग, हाथ, पाँब, आँख, नाँक इत्यादि-इत्यादि सदा बनते रहते हैं। पानी सर्वदा नीचे को और अग्नि की लौ सदा ऊपर को नियमानुसार चलते रहते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण अनन्त हैं कि जिनमें नियमबद्ध सब कार्य होते रहते हैं। ये नियम सदा अचल, अमिट, अटल, सर्वत्र व्यापक एक ही रूप को धारण किए हुए संसार को चलाते रहते हैं। इन नियमों में कभी कोई भूल नहीं होती। इन नियमों की अचूक और निरन्तर दहता से इनका सत्यरूप प्रकट होता है। इन नियमों की सत्यता ही ईश्वर का रूप है। यही सब नियमों में सत्यरूप से विराजमान होकर सब क्रियाओं का नियन्ता हो रहा है समस्त विश्व को ऐसे अटल नियमों के

साथ चलाने वाला जो सत्यरूप है ग्रौर जो कभी ग्रसत्यता किंचित्मात्र भी नहीं दिखाता वहीं सत्यरूप ईश्वर का रूप है। ये विश्वव्यापक नियम सर्वव्यापी सत्यस्वरूप ईश्वर को प्रकट कर रहे हैं।

३—-मनुष्य में मानसिक, वाचिक ग्रौर कायिक व्यवहार करने वाली शक्ति को जीव ग्रात्मा कहते हैं। इन मानसिक, वाचिक और कायिक व्यवहारों को चलाने के निमित्त मनुष्य शरीर में एक बड़ा यन्त्रालय है जिस पर मनुष्य का कोई भी ग्राधिपत्य नहीं है। इस यन्त्र की ग्रद्भुत ग्रौर विलक्षण कियाग्रों को संचालित करने वाली जो ज्ञानरूप शक्ति है वही ईश्वर है। मनुष्य शरीर के यन्त्र की समग्र कौशल कलाग्रों का यथार्थ प्रेरणा करने वाला केन्द्र जो हृदय प्रदेश में स्थित हुग्रा विराज्यान है उसी को ईश्वर कहते हैं। यह ईश्वर ही जीवात्मा का ग्राधार है। यह ईश्वर शरीर यन्त्रों को इस प्रकार चला रहा है कि जिसके द्वारा जीवात्मा स्थिर रह रहा है। इस प्रकार मनुष्य जीवन का ईश्वर हेतु है ग्रतः हमारा कर्त्ता, हर्त्ता विधाता होने के कारण हमारा ग्राराध्य देव है उसी की हम सेवा, प्रार्थना करते हैं ग्रौर उसी के ग्रधीन हैं। इस ग्रभिप्राय को लेते हुए गीता का वचन है:—

### ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया।।

(गी० ग्र० १८ श्लोक ६१)

ईश्वर जिस प्रकार मनुष्य शारीर का आधार होकर शारीर के हृदय केन्द्र में स्थित है वैसे ही सब प्राणियों का आधारभूत है।

४—सकल प्राणियों के जीवन भर में कितने ही ज्ञान ऐसे हैं कि जिनका शिक्षा से सम्बन्ध नहीं है जैसे—जन्मते हुए बच्चों का पानी या दूध से तृपानिवृत्ति का ज्ञान होना, कौवे ग्रौर घूघू में जन्म से ही वैर भाव रहना, ग्रस्त्र शस्त्र से हटने की क्रिया करने का ज्ञान होना। ये सब ज्ञान जीवों के विचार से उत्पन्न नहीं होते ये सब जो ईश्वर की कला शरीर में है उससे सम्बन्ध रखते हैं ग्रतः ये सब ईश्वरोक्त हैं।

### १३ — जीव ग्रौर ईश्वर का साधम्यंवैधम्यं सूत्र

१—सबसे प्रथम ग्रात्मा के दो भेद जानने चाहिये—१ व्यिष्ट ग्रौर २ समिष्ट । ग्रनेक भेदों को व्यिष्ट कहते हैं ग्रौर उन सब को मिला कर यदि एक बुद्धि की जावे तो उसको समिष्ट कहेंगे। एक समिष्ट में ग्रनन्त व्यिष्टियाँ होती हैं। यदि ग्रात्मा की किसी समिष्ट में ग्रनन्त व्यिष्टियों को हम देखें तो वे ही जीव होवेंगे ग्रौर उन सब जीवों को यदि समिष्ट रूप से देखें तो उसी को ईश्वर कहेंगे।

- ्र जिस प्रकार एक ही सूर्य के ग्रनन्त स्थानों में ग्रनन्त प्रतिविम्ब हुग्रा करते हैं ग्रौर उन प्रतिबिम्बों का मूलस्वरूप विम्ववान् सूर्य एक होता है उसी प्रकार किसी एक बड़ी ग्रात्मा के अनन्त प्रतिविम्व हो गये हैं उन्हीं को जीव कहते हैं ग्रौर उन प्रतिविम्बों का विम्बी एक मूल ग्रात्मा
  - ३—जिस महाज्ञान का नाम ईश्वर है उसको 'ग्रोम्' शब्द से ग्रौर जिन ग्रनन्त ज्ञानों को जीव कहते हैं उनका 'अहम्' गब्द से व्यवहार होता है।
  - ४—जो जहाँ कुछ हम देखते हैं स्थूल पुद्गल हमें दिष्टगोचर होता है। इन पुद्गलों को शरीर कहते हैं। ये छोटे-बड़े अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उन सब को भिन्न-भिन्न शरीर कहेंगे। कितने ही शरीर कितने ही शरीरों से बनते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का एक शरीर है ऐसे कई शरीरों से एक सेना का शरीर बनता है ग्रीर कई शरीरों से एक जाति का शरीर बनता है ग्रीर कई जातियों के शरीरों से एक जमात या ग्राम बनता है। तात्पर्य यह है कि कितने पुद्गलों की हम एक दिव्य से देखें, वे एक वस्तु होने के कारण एक शरीर हो जाते हैं। इस प्रकार जितने इस जगत् में छोटे-बड़े शरीर है सब के अन्दर उस शरीर के चेट्टा करने का कोई शक्ति केन्द्र रहता है उसी शक्ति केन्द्र को उस शरीर की आत्मा कहते हैं। इस प्रकार छोटे-बड़े जितने शरीर है उनकी आत्मा को ग्रथित उनके प्रत्येक शक्ति केन्द्रों को हम जीव कहते हैं किन्तु यह सम्पूर्ण महा विशाल जी जगत् ग्रनादि काल से वर्तमान है जिसका शरीर श्रनन्त पुद्गालों से बना हुग्रा है उसको चलाने वाला भी अनन्तानन्त शक्ति वाला अवश्य ही कोई शक्ति केन्द्र हो सकता है, वही ईश्वर है इसमें विशेषता यह है कि जीवों का शरीर परिमत होने के कारण उसका शक्ति केन्द्र एक नियत स्थान में आ जाता है, किन्तु जो ग्रसीम ग्रनन्तरूप से जगत् को शरीर बनाता है उसकी ग्रात्मा कोई नियत शक्ति केन्द्र न रख कर प्रत्येक बिन्दु को ग्राना शरीर बनाये रहती है इसी से परमें श्वर के प्रत्येक स्थान में हृदय, मस्तक, पाँव, आँख, कान, आदि माने जा सकते हैं अत: महर्षियों

# सर्वतः पारिंग पादम् तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठित ॥

अर्थात् यह सब हाथ-पैर वाला, सब तरफ ग्राँख मस्तक ग्रीर मुख वाला ग्रीर सब तरफ कान

४—ज्ञान के स्वरूप में ग्रीर जगत् की कल्पना करने में ईश्वर ग्रीर जीव दोनों वरावर धर्म रखते हैं अपने ज्ञान रूप में केल्पने जीव दोनों वरावर धर्म रखते हैं प्रथात् जिस प्रकार जीव को हमने ज्ञान रूप में देखा है उसी प्रकार ईश्वर भी महा ज्ञान का धर्म है। यद्यपि जीव ज्ञान का एक छोटा यन है किन्तु ईश्वर अनन्त अपरिमित और सम्पूर्ण ज्ञानीं का भण्डार है। इतना अन्तर होने पर भी ज्ञान स्वरूप होने में कुछ भी भेद नहीं है इसी प्रकार दोनों ही ग्रपना-ग्रपना जगत् भी रखते हैं। जिस प्रकार जीव का ज्ञानमण्डल ग्रन्तर्जगत् से सर्वदा व्याप्त रहता है और अपने ही ज्ञान की सामग्री से नया-नया अन्तर्जगत् बनाया करता है भीर उस ग्रन्तर्जगत् को ग्रपने ही में रखता हुआ ग्रपने ही में लय कर लेता है। इसी प्रकार ईश्वर

भी ग्रपने ज्ञानमण्डल में सर्वदा बहिर्जगत् को बनाकर ग्रपने में रखता है ग्रौर ग्रपने ही में लय करता है । तात्पर्य यह है कि इन दोनों बातों में जीव की ग्रौर ईश्वर की समानता देखी जाती है किन्तु इन दोनों में वड़ा भारी अन्तर यह है कि जीव सर्वदा अपनी स्थिति के लिये किसी कोष की ग्रावण्यकता रखता है किन्तु ईश्वर को किसी कोष की ग्रावण्यकता नहीं। जीव के कोष इस प्रकार है — १ इन्द्रियवर्ग, २ ग्रर्थवर्ग, ३ मन ग्रौर ४ बुद्धि । इन ४ तहों के ग्रन्दर 'ग्रहम्' की मात्रा विहार करती है। इस प्रकार जीव चतुष्कोष के विना कदापि नहीं रहता। हमारा जीवात्मा ज्ञानमय है। ज्ञान का विकास इन्द्रियों द्वारा होता है। हम देखते हैं कि किसी इन्द्रिय के द्वारा जो कुछ स्रनुभव होता है वह भिन्न-भिन्न होने पर भी उसका स्रभिमान एक ही स्रात्मा अर्थात् मुफ्तको होता है। देखती ग्राँख है, सुनता कान है इन दोनों के कार्य में दूसरे का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है तथापि हम ग्रभिमान करते हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना ग्रतः निश्चित है कि देखने का फल या सुनने का फल दोनों एक ही केन्द्र में जाकर उसी का ग्रंश बनते हैं वही मेरी ग्रात्मा है। यह तब ही हो सकता है कि यदि सभी इन्द्रियों का उसी एक केन्द्र से सम्बन्ध माना जावे यह उस केन्द्ररूप ग्रात्मा का सबसे बाहरी कोण है किन्तु इसके ग्रन्दर दूसरा ग्रथं कोश है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये ५ ही भूतमात्रा है। ये पाँचों ही थोड़े बहुत अत्यन्त सूक्ष्म बीज रूप से ग्रात्मा में वर्तमान रहते हैं। जिस आत्मा में कदाचित् इनका कोई ग्रंण न रहे या किसी ग्राघात से पश्चात नष्ट हो जावे तो उस मात्रा का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा सिद्ध नहीं होता । कितने ही मनुष्य को लाल रंग बिल्कुल नहीं दीखता और किसी को किसी रंग का बोध नहीं होता तो यह रूपमात्रा के न होने के कारण से है। किसी के सिर में चोट लगने के कारण प्राचीन ज्ञान का कुछ भी स्मरण नहीं रहता ग्रतः जाना गया है कि इन्द्रियों के द्वारा जो रूप हमारे चक्षु में आते हैं वह इन्द्रिय के अन्दर वाले स्थायी रूप से संसर्ग करते हैं तब आत्मा के केन्द्र में पहुँच सकते हैं। यदि यह कोण न होता तो उस व्यक्ति को भी बाहर से रूप देखने पर उस रूप का ज्ञान ग्रात्मा को ग्रवश्य हो जाता। अतः इन्द्रिय कोश के भीतर ग्रर्थकोश का मानना श्रावश्यक हुश्रा। अब इस कोश के भीतर मनकोश की सत्ता है क्योंकि यदि मन किसी दूसरी अोर लगा हुआ रहे तो आँख के सामने आती हुई वस्तु का भी ज्ञान नहीं होता इससे जाना गया कि बाह्य पदार्थों का ज्ञान मन में पहुँच कर ब्रात्मा में पहुँचता है, मन यदि न पहुँचे तो ब्रात्मा के केन्द्र में न वह पहुँचने पाता है और न म्रात्मा को उसका ज्ञान होता है किन्तु मन, इन्द्रिय मर्थ को पकड़ कर ग्रपना कार्य आरम्भ करता है ग्रतः मन का तीसरा कोश है। इसके भी ग्रन्दर बुद्धिकोश है क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही बात १० मनुष्यों को सुनाई जाती है, गुरु का उप-देश एक ही भाव से एक ही रूप से होता है किन्तु उससे भिन्न-भिन्न मनुष्यों को भिन्न-भिन्न रूप से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसका कारण उन सब में बुद्धि का भेद है। जो ग्रधिक बुद्धिमान होता है उसका मन शीझता से यथार्थ अर्थ को ग्रहण करता है और स्थूल बुद्धि के मनुष्य का मन अधि-कतर प्रयत्न करने पर भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में भी समर्थ नहीं होता । ग्रतः जाना जाता है कि यह मन बुद्धि के आधार पर चलता है और उसी के अनुसार ग्रात्मा में ज्ञान उत्पन्न करता है। बुद्धि एक प्रकार का ज्ञान है ग्रौर ग्रात्मा भी ज्ञान स्वरूप है ग्रतः इन्द्रिय में बुद्धि तक जो जितना

यात्मा के समीप याता जाता है उसमें प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाती है। बुद्धि यात्मा के यत्थन्त समीप है इन दोनों के भीतर किसी दूसरे का व्यवधान (रोक) नहीं है यतः दोनों के स्वरूप एक ही प्रकार से हैं यथींत् ज्ञानमय है। इनमें यन्तर इतना है कि बुद्धि नाम का ज्ञान सर्वदा विषयक है अर्थीत् किसी विषय को पकड़े हुए ज्ञान का स्वरूप धारण करता है किन्तु यात्मा ज्ञान विशुद्ध निर्विषयक है वह जिस बुद्धि की योर होता है उसी बुद्धि का विषय यात्मा का विषय बन जाताहै। बुद्धि हमारी सीमाबद्ध है, बाल्यकाल से लेकर आज्ञातक शिक्षा के द्वारा जितनी बुद्धि हमने उपार्जित की है उतनी ही मेरे पास है किन्तु मैं वह ज्ञानरूप आत्मा हूँ कि जिसने इन बुद्धियों का का संग्रह किया है, करता है और करेगा। उसी के प्रकाश से बुद्धि, मन, अर्थ और इन्द्रिय में चारों जड़ होने पर भी प्रकाशमान् दीखते हैं, इन चारों में यात्मा वैधा हुआ रहता है और इनके साथ ही शरीर छोड़ने पर जाता है यतः ये चारों आत्मा के कोप कहलाते हैं यतः भगवान् का वचन है:—

### इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था स्रर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु पराबुद्धिर्योबुद्धेः परतस्तु सः ।।

अर्थात्—इन्द्रियों से परे ग्रथं याने व्याप है और उनसे परे मन है, मनसे परे बुद्धि है ग्रीर बुद्धि से

बुद्धि, मन, ग्रर्थ ग्रीर इन्द्रिय ये चारों आतमा के साथ इस प्रकार दृढ़ वन्धन से बंधे हैं कि इनमें एक के ग्राने से चारों ही प्रकट होते हैं ग्रीर एक के नाश होने से सब नष्ट हो जाते हैं। ग्रतः किसी का यह मत कि पशुग्रों में न ग्रात्मा है, न बुद्धि है ग्रीर न मन है सर्वथा भ्रम मूलक ज्ञात होता है क्योंकि इनमें काले-पीले रूपों का भी ज्ञान पाया जाता है ग्रीर साथ ही इनमें मन भी है क्योंकि इनमें विचार शक्ति भी पाई जाती है। चारा-घास नित्य देने वाले को ये शान्ति ग्रीर प्रेम की दिष्ट से देखते हैं, किन्तु ग्रस्त्र शस्त्रधारी को तथा हिंसक जीवों को देख कर भागते हैं, कोई अद्भुत वस्तु को देख कर ग्रकस्मात् चमक पड़ते हैं ग्रीर बड़े ग्रातङ्क तथा विचार की दिष्ट से देखने लगते हैं। ये सब इनमें मन के होने का प्रमाण है। बुद्धि भी इनमें पाई जाती है। बहुत से पशु-पक्षी ऐसे हैं जिनको शिक्षा कम पर लाने से लगभग मनुष्य के सदश शिक्षत होकर कार्य करने लगते हैं। शिक्षा का ग्रहण करना तथा उससे संस्कार का उत्पन्न होना किसी विद्या से ग्रात्मा का सम्बन्ध होना बुद्धि का काम है। ग्रीर जब इस प्रकार बाह्य सामग्री उपस्थित है तो इनको एक सूत्र में बाँधने वाला इन चारों का ग्राक्षय एक ग्रवश्य होना चाहिए, वहीं आत्मा है। इस प्रकार पांचों धर्म मनुष्यों के ग्रनुसार पशु, पक्षी, कोट ग्रादि सब जीवों में ग्रवश्य हैं किन्तु यह कहना ग्रनुचित न होगा कि मनुष्य की ग्रयेक्षा इन ४ की मात्रा न्यूनाधिक रहती है, किन्तु सर्वथा न होने का ग्रभिमान करना मिथ्या है।

ग्रतः जीव मात्र में चारों कोश ग्रवश्य ही सर्वत्र पाये जाते हैं किन्तु ईश्वर में इनका एक भी नहीं होता क्योंकि वह असीम है अतः दूसरे से उसका वन्धन नहीं हो सकता। परमेश्वर में न बुद्धि है, न मन है ग्रीर न इन्द्रियाँ हैं किन्तु इनकी ग्रनुपस्थिति में भी इनके कार्यों की हानि परमेश्वर में नहीं है। वह बस्तु के उत्पन्न करने में इस प्रकार स्वतन्त्र है कि विशेष इन्द्रिय न होने पर भी अपने गरीर के प्रत्येक स्थान से देखता है, सुनता है, विचारता है, समक्षता है—

### ग्रपाश्चिपादो जवनोग्रहोता, पश्यत्य चक्षुः स श्रुणोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यम् न च तस्य वेत्ता, प्राहुस्तमग्रचम् पुरुषं पुराणम् ।।

ग्रर्थात्—जिसके हाथ और पैर नहीं हैं किन्तु वेग वाला है, पकड़ने वाला है ग्रौर जिसके नेत्र नहीं हैं किन्तु देखता है जिसके कान नहीं है किन्तु सुनता है ग्रौर वह सब को जानता है किन्तु स्वयं जाना नहीं जाता, उसको ग्रादि परम पुरुष कहते हैं।

जीव की विचार णक्ति में दोप आ सकता है, कमी हो सकती है, गलती हो सकती है किन्तु ईश्वर का विचार निर्दोष ग्रीर सदा एकरूप में रहने वाला होता है। ग्रतः जीव के इन्द्रिय, मन, बुद्धि परिछिन्न है उसकी ग्रपेक्षा ग्रपरिमित बुद्धि, विचार ग्रीर इन्द्रियज्ञान रखने वाले ईश्वर में ग्रवश्य विशेष्ता पाई जाती है। यहाँ पर एक वात कहना ग्रीर ग्रावश्यक है कि जिस प्रकार मनुष्य में इन्द्रियों के द्वारा कभी ग्रथों का ज्ञान होता है ग्रीर कभी नहीं होता ग्रीर मन भी उस ग्रथं का निश्चय करने के लिए नया व्यापार ग्रारम्भ करता है किन्तु ईश्वर में इन्द्रिय या मन के द्वारा किसी ज्ञान का नवीन तौर से ग्रारम्भ नहीं होता। सृष्टि के ग्रादिकाल से ग्रन्तकाल तक जिस पदार्थ को परमेश्वर ने जैसा जान लिया है वह पदार्थ वैसा ही हो गया ग्रीर वैसा ही रहेगा। परमेश्वर का ज्ञान ही वस्तु की सत्ता है। उसकी कोई भी वस्तु न जानी हुई नहीं है ग्रतः जानने के लिए नया व्यापार नहीं करता। यह भी जीव से ईश्वर में वैद्यम्य है।

जीव के लिए जगत् में कितने ही पदार्थों का त्याग या ग्रहण करना आवश्यक होता है। बिना त्याग या बिना ग्रहण किये आत्मा की हानि होने की सम्भावना हो जाती है। किन्तु परमेश्वर इस प्रकार परिपूर्ण रूप है कि वह किसी वस्तु को त्याग नहीं सकता और न अपने से अलग कर सकता और न उसको कोई वस्तु अप्राप्य है कि जिसकी प्राप्ति के लिए वह यत्न करे किन्तु इतना होने पर भी बिना किसी ग्रावण्यकता के ज्ञान किया रूप होने के कारण सर्वदा जानता और करता रहता है ग्रतः गीता में लिखा है:—

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषुलोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एवच कर्मिए।।

(गी० ३।२२)

अर्थात्—हे म्रर्जुन ! यद्यपि तीनों लोकों में मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है ग्रौर न कोई पदार्थ ऐसा है कि जो मुक्तको प्राप्त नहीं होकर ग्रव पाने योग्य हो तथापि मैं कर्म करने में प्रवृत हूं।

संसार में जितने ग्रर्थ हैं वे स्वभावतः परिवर्तनशील हैं । उनके रूपों का परिवर्तन होने पर जीव की ग्रवस्था का परिवर्तन होना स्वभावसिद्ध है । ग्रवस्था परिवर्तन से ग्रथवा जीवों के ग्रर्थों के परिवर्तन से जीव का ही परिवर्तन कहा जा सकता है । इस प्रकार जीव प्रतिक्षण नाशवान् होने पर भी उनके श्रथों की उत्पत्ति या नाग का चिरकाल तक श्रनुवर्तन रहने से जीवों को संख्या में श्रनन्त कह सकते हैं किन्तु इनके विरुद्ध ईश्वर अविनाशी ग्रौर संख्या में एक है। जीव विनश्वर है ग्रौर ईश्वर ग्रविनश्वर है। जीव परिवर्तनशील है ग्रौर ईश्वर ग्रपरिवर्तनीय है।

यदि स्वरूप की ग्रोर विचारें तो जीव का स्वरूप त्रिवृत् ग्रथींत् तीन सामग्रियों से बना हुग्रा

है—उक्थ, ग्रर्क ग्रौर ग्रशीति । जिस प्रकार प्रकाशमय सूर्य का बिम्ब प्रकाश के मध्य में है और उसके चारों ग्रोर प्रकाशमण्डल उस विम्ब से बद्ध है ग्रौर उस प्रकाशमण्डल की सीमा के ग्रन्दर पृथ्वी, मङ्गल, शनि, वृहस्पति ग्रादि नाना प्रकार के पिण्ड उस प्रकाश के ग्राधीन विद्यमान हैं तो इन तीनों में बीच वाले विम्व को 'उक्थ' कहेंगे ग्रौर प्रकाशमण्डल को 'ग्रर्क' तथा उसके अन्तर्गत पृथ्वी ग्रादि पिण्डों को उसकी 'ग्रजीति' कह सकते हैं। इसी प्रकार जीव का भी स्वरूप समभना चाहिये। ज्ञानमय जीव के मध्य में जो एक चमकता हुआ बिन्दु है उसको 'उक्थ' कहते हैं किन्तु उसके ग्राधार से विद्यमान ज्ञान मण्डल को उसका 'ग्रर्क' कहते हैं ग्रीर उस मण्डल के ग्रन्तर्गत जो नाना जगत् के रूप भासते हैं वे सब मण्डल को उसका 'ग्रक' कहते हैं और उस मण्डल के अन्तर्गत जा नाना जगत् क रूप भासत है। उस मण्डल की 'अशीति' है। अशीति से मतलव ग्रन्न से है कि जिसके द्वारा ग्रात्मा का ग्रंश बनता रहता है। यह निश्चित हो चुका है कि शनि ग्रादि पिण्डों से सूर्य सर्वदा रस चूसता रहता है। इसी प्रकार यह म्रात्मा भी म्रपने मन्तर्जगत् से रस लिया करता है। जिस प्रकार पृथ्वी म्रादि पिण्डों के न होने पर उन पिण्डों के चारों ग्रोर वायुमण्डल भी न रहेगा तो सम्भव है कि इन्हीं वायुमण्डलों के ग्राघात या घर्षसा से उत्पन्न होता हुआ सूर्य का प्रकाश भी नहीं होगा प्रकाश के न होने पर रहता हुआ सूर्य भी प्रकाशित न होने से न होने के बराबर होगा। इसी प्रकार अन्तर्जगत् वाले विषयों से ही ज्ञान का रूप यनता है। यदि कदाचित् एक भी विषय ज्ञान में न ग्राव तो ज्ञान का स्वरूप ही नहीं बनेगा। ज्ञान का प्रकाश न होने पर जीव की सता भी होकर न होने के बराबर होगी। यतः पृथ्वी य्रादि पिण्डों के सदश्य अन्तर्जगर्व के रूप भी सणीति उने जा को के के रूप भी ग्रशीति कहे जा सकते हैं। ग्रशीति का यह भी ग्रथं है कि जो किसी ग्रकं में व्याप्त होकर उसका ग्रज्ञ वने ग्रथीत् जिससे ग्रर्कं की स्वरूप सिद्धि हो। सब ही ग्रात्मा स्वभावतः ग्रपने शरीर की ज्यां का त्यों वनाये रखने के जिए उस न ज्यों का त्यों वनाये रखने के लिए कुछ न कुछ ग्रन्न खाया करती हैं और वह ग्रन्न ग्राहमा के ग्राधीन हीं जाता है उसी को अभीति कहते हैं किन्तु अर्क वह वस्तु है कि जिसमें इन अन्नों को संग्रह करने के लिए यत्न पाया जाता है और स्वयम् किसी मध्य विन्दु के अधीन रहता है अथवा उसी मध्य विन्दु से उठता है, इससे उत्पन्न होकर अन के लिए अर्चना करने है, इससे उत्पन्न होकर अन्न के लिए अर्चना करता है, अर्थात् व्यापार करता है इसीसे उसको अर्क कहने हैं। यह अर्क जिससे उठता है उसे ही जक्ष करने हैं। के अर्थात् व्यापार करता है इसीसे उसको अर्क कहने हैं। यह अर्क जिससे उठता है उसे ही उक्थ कहते हैं। जैसे सूर्य के विम्ब से उठ कर चारों ओर प्रकार्ण के जाता है अरा चारों कोर है । जैसे सूर्य के विम्ब से उठ कर चारों ओर प्रकार्ण के उसकी की फैलता है ग्रतः वह उक्थ है ग्रौर चारों ग्रोर फैल कर ग्रन्न को पकड़ने वाला ग्रौर उस ग्रन्न के रस

 <sup>※</sup> ग्रर्क—ग्रर्थ=स्तुति करना, प्रस्ताव करना, किसी उद्देश्य को कार्यक्षेत्र में लाना ।
 十 ग्रशीत—ग्रश = भोजन करना; ग्रशू—व्याप्त होना, फैलना ।

उक्थ तक पहुंचाने वाला प्रकाशमण्डल ही ग्रकं है अथवा जीव का मध्य विन्दु जिसको ग्रहम् कहते हैं उसी से ज्ञानमण्डल उठ कर दूर २ तक विषय रूपी ग्रज्ञों को ग्रहण करके उक्थ ग्रथीत् ग्रात्मा तक पहुंचता है ग्रतः ज्ञान ग्रकं है ग्रौर वह ज्ञान जहाँ से उठता है वही आत्मा उक्थ है इसी प्रकार सूर्य के ग्रनुसार जीवात्मा भी ग्रपना त्रिवृत्रूप रखता है।

यहाँ एक बात ग्रौर भी जानना चाहिए कि सूर्यमण्डल में रहते हुए जितने पिण्ड हैं वे सब सूर्य से ही बने हुए हैं इस विषय का किसी अन्य प्रकरण में विस्तार पूर्वक निर्णय किया गया है । इसी प्रकार यह अन्तर्जगत् भी जो स्रात्मा के ज्ञान में बने हुए दीखते हैं वे स्रात्मा की इच्छा से बने हुए हैं। उनके बनने में इच्छा अर्थात् आत्मा का काम प्रधान कारण है क्योंकि जीव आत्मा में मन, प्राण, वाक ये भाग सदा बने रहते हैं उनमें सब से प्रथम मन से इच्छा करता है, पीछे प्रागा से यत्न करता है तत्प-श्चात् वाक् ग्रर्थात् भूत भाग में क्रिया उत्पन्न हो जाती है तो सिद्ध हुग्रा कि ग्रात्मा से जो कुछ उत्पन्न कार्किन होता है उसमें प्रथम काम ही प्रधान कारण है ग्रतः ज्ञान के ग्रन्तर्जगत् जो कुछ जगत् का रूप दीखता है उसको काम कहते हैं। महर्षियों का मत है कि यह जीवात्मा काममय है अर्थात् चारों ग्रोर कामों से व्याप्त है। ये सब काम जीवात्मा के रूप हैं ग्रौर ग्रन्न भी हैं ग्रतः निष्काम कर्म करते २ जविक ग्रात्मा से सब काम निवृत्त हो जाते हैं तो स्रकाम होने पर जीवात्मा का रूप ही नहीं रहता वह अपने मूलाधार ईश्वर के रूप में लीन हो जाता है। जिस प्रकार किसी कारए से पानी भाग के रूप में स्राता है स्रौर उस कारण के निवृत्त होने पर वह भाग ग्रपने पानी के रूप में फिर ग्रा जाता है इसी प्रकार काम के निवृत्त होने पर ग्रकाम ग्रात्मा ईश्वर हो जाता है ग्रौर काम रूप ग्रन्न न मिलने से फिर जीव का रूप नहीं वनने पाता ग्रर्थात् जन्मादि बन्धन जो जीवात्मा के लक्षण हैं जिनके उत्पन्न होने का कारण काम है, काम के निवृत्त होने पर फिर जन्म बन्धन नहीं होता। इसी को मोक्ष कहते हैं। इस मोक्ष को क्षीणो-दर्क और इससे अतिरिक्त दूसरे मोक्ष को भूमोदर्क कहते हैं। यह सब धर्म जीव के हैं किन्तु ईश्वर में यह सब कुछ नहीं हैं। प्रथम उसके रूप में उक्थ, अर्क, अशीति का भेद नहीं है क्योंकि जीव में जो उक्थ का भाग है वह प्रज्ञा ग्रथीत् बुद्धिरूप है उसी प्रज्ञा पर जो ईश्वर का रूप प्रतिविम्यित होता है उसी को चिदा-भास कहते हैं यही चिदाभास जीव कहलाता है। परन्तु यह प्रतिबिम्ब ईश्वर में नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर से नरें कोई दूसरा ईश्वर नहीं है कि जिसके प्रतिबिम्ब से ईश्वर बनता ग्रौर ग्रपना प्रतिबिम्ब ग्रपने पर नहीं पड़ता। ग्रतः ईश्वर के रूप में उक्थ नहीं हो सकता। उक्थ के न रहने से ग्रर्क ग्रौर ग्रशीति भी नहीं हो सकते अतः जीव के अनुसार ईश्वर का त्रिवृत् रूप नहीं हैं यह दोनों में भेद सिद्ध हुआ।

दूसरी बात यह है कि जीव को जिस प्रकार काममय कहा गया है उसी ही प्रकार ईश्वर भी क्सामय है किन्तु विशेषता यह है कि जीव का काम ग्रानित्य है ग्रीर सर्वदा सभी काम ज्ञान में रहते की नहीं ग्रायां उनका ग्राविभाव, तिरोभाव होता रहता है ग्रीर सभी काम उसमें उत्पन्न भी नहीं हो सकते क्यों कि वह ग्रालपज्ञ भी हैं किन्तु ईश्वर के काम नित्य है और सर्वदा एक रूप हैं उनके कामों का सकते क्यों कि वह ग्रालपज्ञ भी हैं किन्तु ईश्वर के काम ज्ञान में एक साथ वर्तमान हैं जिसकों कि तिरोभाव नहीं होता ग्रीर सर्वज्ञ होने के कारण सभी काम ज्ञान में एक साथ वर्तमान हैं जिसकों कि जगत् कहते हैं। यदि ईश्वर ग्रापने काम को भूलता तो जगत् ही नष्ट हो जाता। अतः कहना चाहिए कि वह सर्वदा ग्राप्त काम है। काम के प्राप्ति होने से इच्छा की निवृत्ति हो जाती है ग्रतः ईश्वर में इच्छा नहीं वह सर्वदा ग्राप्त काम है। काम के प्राप्त होने से इच्छा की निवृत्ति हो जाती है ग्रतः ईश्वर में इच्छा नहीं

मानी जा सकती। उसके सब काम इच्छा के ही सर्वदा परिपूर्ण रहते हैं ग्रथवा किसी नियम के बद्ध रहते हैं अतः इच्छा न होने के कारण उस ग्राप्त काम को भी हम ग्रकाम कह सकते हैं। यही जीव से ईश्वर में भेद है।

सभी जीव अपने ज्ञानमण्डल के भीतर के जगत् को ग्रहण करते हैं और दूसरे जीव के ज्ञान मण्डल के भीतर वाले जगत् को कदापि ग्रहण नहीं करते। किन्तु ईश्वर के ज्ञान मण्डल में जो जगत् विद्यमान है उससे सभी जीवों का संपर्क होता है इससे भी ईश्वर को जीव से भिन्न कहते हैं। जीवों में जन्म-मृत्यु सुख-दुःख ग्रादि व्यवहारों का इस प्रकार भेद प्रतीत होता है कि जिससे जीवों का भेद स्पष्ट दीखता है किन्तु इस प्रकार का कोई भेद ईश्वर को ग्रनेक मानने के लिए नहीं पाया जाता ग्रतः हम कह सकते हैं कि जीव ग्रनेक हैं ग्रीर ईश्वर एक है।

सभी भूत ग्रात्मा में रहते हैं ग्रीर सब भूतों में ग्रात्मा रहती है इस प्रकार आत्मा ग्रीर भूत का परस्पर सम्बन्ध जीव ग्रीर ईश्वर दोनों में बराबर है क्योंकि दोनों ही ग्रपने ग्रपने जगत् के साथ इसी सम्बन्ध रखते हैं। दोनों के ज्ञान मण्डल से उनके जगत् वनते हैं। वे जगत् उस ज्ञान से कदापि पृथक् नहीं रहते। ग्रतः कहा जा सकता है कि ज्ञान में जगत् है ग्रीर जगत् में ज्ञान है। परन्तु इसके ग्रतिरिक्त एक बड़ा ग्रन्तर यह है कि जीवात्मा का ग्रन्तर जगत् एक जीव का नहीं प्रत्युत ग्रनन्तानन्त जीवों का पृथक्नपृथक् ग्रनन्तानन्त जगत् मण्डल सभी ईश्वर, के ज्ञान मण्डल में सदा विद्यमान रहते हैं। यह ईश्वर जिस प्रकार ग्रपने जगत् को अपने ज्ञान मण्डल में रखता है उसी ही प्रकार जीवों के ज्ञान मण्डलों को भी रखता है कारण यह है कि जड़ पदार्थों के ग्रनुसार जीव विभाग भी ईश्वर के ज्ञानमण्डल का एक जगत् है जब सभी जीव ईश्वर के ज्ञानमण्डल के ग्रन्तर्जगत् हैं तो जीवों का ग्रन्तर्जगत् कदापि ईश्वर के ज्ञान से बाहर नहीं रह सकता ग्रतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि जीव दूसरे जीव के ज्ञान विषय को नहीं देखता तथापि ईश्वर सम्पूर्ण जीवों को ग्रपने ज्ञान में रखता हुग्रा उनकी चेष्टायें, उनका ज्ञान, उनके मन का विषय ग्रादि सभी को सर्वदा देखता रहता है ग्रतः ईश्वर को साक्षी कहा जाता है।

बहिर्जगत् जिस प्रकार का होता है उसके योग से ठीक उसी प्रकार की सृष्टि अन्तर्जगत् में हुम्रा करती है जिस नाम ज्यान बहिर्जगत् से हमारी अन्तरात्मा मिलती है उस अन्तरात्मा की कल्पना की हुई अन्तर्जगत् की वस्तु का भी वही रूप वही नाम उत्पन्न (साबित) होता है किन्तु कहीं कहीं हमारा अन्तरात्मा बाह्य के जगत् वाली वस्तु के सब धमों का सहन न करने के कारण अथवा वहिर्जगत् के बिना ही नये पदार्थ की कल्पना करने के कारण कभी-कभी बहिर्जगत् के विरुद्ध भी अन्तर्जगत् का रूप बना लिया करता है उसको अम या संशय कहते हैं। इसमें कुछ अँश तो बहिर्जगत् के अनुसार है और कुछ रूप नया कल्पित रहता है अतः इस को ज्ञान कहते हैं।

कित्तु कहीं-कहीं हमारा अन्तरात्मा बहिर्जगत् के अनुसार अन्तर्जगत् न बना करके स्वतन्त्र अपनी इच्छानुसार अन्तर्जगत् बनाया करता है। किन्तु फिर ऐसी चेष्टा करता है कि उस अन्तर्जगत् के अनुसार बहिर्जगत् का नया रूप बन जावे जैसा घर, रथ, छत्र, आसन आदि आदि में सब प्रथम बहिर्जगत् में न थे किन्तु प्रथम अन्तर्जगत् में स्नाकर पीछे बहिर्जगत् में चले गये हैं। जो प्रथम जीव की सम्पत्ति थी वह पीछे से ईण्वर की सम्पत्ति हो गई।

किन्तु कभी-कभी यह अन्तरात्मा बहिर्जगत् के अनुसार सूर्य, चन्द्र, पर्वत, वृक्ष, गाय, घोड़ा आदि पदार्थों का अपने अन्तर्जगत् में रूप कल्पना करके अपनी चेष्टा से फिर अपनी उस आत्मसंपत्ति को ईश्वर के जगत् में दे दिया करता है और फिर वह ईश्वर की सम्पत्ति हो जाती है किन्तु स्मरण रहे कि यह दोनों प्रकार जिल्प के है ऊपर के पैरे में जो प्रकार लिखा है उसको अपूर्व णिल्प कहते हैं जैसे —कपड़ा वर्तन, तस्ता, बिछायत, काच आदि किन्तु इस पैरे के प्रकार की प्रतिरूप णिल्प कहते हैं जैसे हाथी, घोड़ा, पर्वत आदि की प्रतिमा या चित्र बनाया जाय। ये दोनों ही प्रकार अन्तर्जगत् के प्रश्वात् बहिर्जगत् के हुये हैं।

श्रव एक प्रकार ऐसा भी है जहाँ हमारी ग्रन्तरात्मा बहिर्जगत् से विशेष रूप से सम्बन्ध न करके स्वतन्त्र श्रपनी इच्छा से ग्रन्तर्जगत् बनाया करती है जैसे किसी किव के मन में नये नये भाव उत्पन्न होते हैं ग्रौर कभी कोई विक्षिप्त नया २ मनोराज का संगठन किया करता है ग्रथवा सोता हुग्रा मनुष्य स्वप्नावस्था में नये २ ग्रन्तर्जगत् की कल्पना किया करता है कभी ग्राकाश में उड़ता हुग्रा चलता है, कभी स्वयं को मरा देखता है, कभी सर्प में हाथी का मस्तक देखता है। तात्पर्य यह है कि जो बहिर्जगत् में कहीं नहीं है वह ग्रन्तर्जगत् में भासता रहता है यह जीव का सामर्थ्य है सौर यह उस की निज की सम्पत्ति है।

जीव के ज्ञान मण्डल का जीव से उसी प्रकार सम्बन्ध है जैसे दीपक की लौ से दीपक के प्रकाश का है। दीपक के प्रकाश को साफ करना, चलाना या ढकना तभी हो। सकता है कि दीपक की लौ जब उस प्रकार की जाव। इसी प्रकार जीवात्मा का ज्ञान भी तब ही पकड़ा जा सकता है यदि मूल बिन्दु अन्तरात्मा संस्कार के द्वारा अपने अधीन किया जावे जिस प्रकार अनेक दीपकों के रहते किसी एक दीपक के विगाड़ने या बुक्ताने से दूसरे दीपक न बिगड़ते हैं और न बुक्तते हैं अर्थात् इक दीपक का धर्म दूसरे दीपक पर लागू नहीं होता इसी प्रकार जीव अनन्त हैं अतः किसी एक जीव के मूर्ख या विद्याहीन होने से रोग या मृत्यु पाने से दूसरे जीव कदापि वैसे नहीं होते। एक दीपक के बुक्तने पर दूसरा दीपक जला करता है उसी तरह एक जीव के मरने से दूसरा जीव जीवित रहता है जैसे बुक्ते हुए दीपक का प्रकाश मण्डल नष्ट हो जाता है उसी प्रकार मरे हुए जीवात्मा का ज्ञानमण्डल या अन्तजंगत् भी नष्ट हो जाता है किन्तु यह वहिर्जगत् ईश्वर के ज्ञानमण्डल की वस्तु है, यदि ईश्वर नष्ट होता तो सम्भव होता कि जगत् भी नष्ट हो जाता कि जु ईश्वर के नित्य सनातन होने के कारण बहिर्जगत् की कोई वस्तु न अपने स्थान से च्युत होती है और न नष्ट होती है और न जीवों की इच्छा से उसमें कोई अन्तर पड़ता है। जीव के ज्ञान का उसमें कुछ सम्बन्ध नहीं है अतः किसी जीव के मरने से भी यह जगत् अनादि काल से नित्य सनातन रूप से इसी प्रकार भासता हुआ चला आ रहा है अर्थात् ईश्वर और जगत् दोनों ही नित्य सनतन हैं और वास्तव में दोनों ही एक हैं।

जीव ग्रौर ईश्वर का साधम्यं वैधम्यं सूत्र का सारांश

१-समिब्ट ग्रात्मा ईश्वर है ग्रीर व्यब्टि ग्रात्मा जीव है।

- २—एक सूर्य के ग्रनन्त प्रतिविम्बों के समान एक मूलात्मा के ग्रनन्त प्रतिविम्ब ग्रात्माग्रों को जीव और मुलिबम्बी ग्रात्मा को ईश्वर कहते हैं।
- ३—महाज्ञानरूप ईश्वर को 'ग्रोम्' ग्रौर ग्रनन्त ज्ञानरूपी जीवों को 'ग्रहम्' कहते हैं।
- ४-जीव पृथक-पृथक परिमित पुद्गल होने से अपना शक्तिकेन्द्र नियत स्थान में रखता है। किन्तु ईश्वर ग्रसीम अनन्त न होने के कारण अपना शक्तिकेन्द्र किसी नियत स्थान पर न रखकर प्रत्येक स्थान में हृदय, मस्तक, पाँव, ग्राँख, कान ग्रादि माना जा सकता है महर्षियों ने उसका स्वरूप कहा है:-

सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्यितिष्ठिति ।। १।। (गीता १३।१३।)

पारिणपाद शिर ग्राँख मुख, कररण सहित सब ठोर। सकल जगत घरे हुए, वह न्यापक सब और ॥१॥

४—जीव ग्रौर ईश्वर, ज्ञान ग्रौर जगत् कल्पना में समान हैं अन्तर इतना ही है कि जीव ग्रल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव ग्रन्तर्जगत् की कल्पना करता है ग्रीर ईश्वर वहिर्जगत् की। ज्ञान स्थित के समान होने पर भी इनमें वड़ा स्नान है। जीव अपनी स्थिति के लिए कोशों की आवश्यकता रखता है और ईश्वर नहीं रखता। जीव के ४ कोशा हैं—इन्द्रिय, प्रथं, मन और बुद्धि । जीव इन चतुष्कोशों में विहार करता है । इनके बिना स्थित नहीं रह सकता। स्रातमा ज्ञान स्वरूप है। पाँच इन्द्रियों का जित्त २ ज्ञान होने पर भी इनका सकता। आत्मा काम कहलाता है। पाँच इन्द्रियों का पाँच भिन्न २ ज्ञानफल यनुभव एक है। कार्य से कि कार्य ये पाँचों इन्द्रियाँ उस ग्रातमा का एक प्रकार का कोश या एक ही स्नारमा के स्व से वाह्य को शहरमा को एक प्रकार का कारा स्तर है। इन्द्रियों के भीतर सर्थकोश है। स्तर है। इान्द्रथा लगा लगा लगा लगा लगा के भीतर ग्रथकाश ए पाँचों इन्द्रियों के भीतर ग्रथकाश ए किसी इन्द्रिय के भीतनी के अत्यन्त सूक्ष्म पाँचों इान्द्रथ। जा स्तिमा इन्द्रिय के भीतरी अर्थमात्रा के अत्यन्त धूपः के निष्ट होने से उस मात्रा का रूप की तह अवरप ए जान ग्रीर ग्रांथ में शास्त्र के नहिंद होने से उस मात्रा के नहिंद होने से उस मात्रा के नहीं होता । श्रांथ में शास्त्र ग्रीर क्ष्म मात्रा के न रहने से ग्राहमा को इन दोनों का ज्ञान नहीं होगा। ग्रहा बिद्ध है कि इन्द्रिय कोश के पश्चात् ग्रर्थकोश ग्रवश्य है। ग्रथंकोणान्तर गनकोण की सत्ता है जिस इन्द्रिय मन का प्रादुर्भाव न होवे तो ग्रात्मा को ज्ञान नहीं होता ग्रतः जाना गया है कि इन्द्रियों से ग्रर्थ में ग्रीर ग्रर्थ से मन में वाह्य वस्तु ज्ञान होकर ब्रात्मा में पहुँचता है। इस प्रकार तीसरा मन कोश है। इसके पण्चात् चौथा कोशा बुढि का है। मन, बुद्धि के ग्राधार पर कार्य करता है। तीव्र, मन्द और नष्ट बुद्धि ग्रनुसार मन वस्तुग्रों को पकड़ता है। बुढि ग्रपने धरातल पर चञ्चल मन के व्यापारों के ज्ञानों को एकत्र करती है। ग्रात्मा के ज्ञानरूपी प्रकाश से ये ४ जड़ होने पर भी चैतन्य ग्रीर प्रकाशित रहते हैं।

य्रात्मा के निकटस्थ रहने से बुद्धि भी ज्ञानमय है। अन्तर केवल इतना ही है कि बुद्धि सविषयक है यौर आत्मा गुद्ध, निविषयक है यौर य्रात्मा जिस बुद्धि की थोर होती है उस बुद्धि का विषय य्रात्मा विषय वन जाता है। बुद्धि सोमाबद्ध है-बाल्यकाल से यव तक शिक्षा द्वारा जितनी बुद्धि उपार्जन की है वह तो मेरे पास है ही किन्तु मैं वह ज्ञानरूप ग्रात्मा हूँ जिससे यह बुद्धिज्ञान उत्पन्न हुए हैं यौर ग्रागे भी होते रहेंगे। इस ग्रात्मा से ही चारों कोश प्रकाशमान् हैं। आत्मा ये ४ बँघे रहते हैं ग्रौर इनके साथ शरीर छोड़ने पर ग्रात्मा जाती है ग्रतः चारों ग्रात्मा के कोश कहलाते है यतः भगवान् ने कहा है:—

इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थभ्यश्च परं मनः इत्यादि ।

इन्द्रिय पर तो अर्थ है अर्थ पर मन जान ।
मन के आगे बुद्धि है, फिर है आतम ज्ञान ।।१।।
इन्द्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि के, कोश आतमा मान ।
इनसे आतम जीव है, इन बिन ईश्वर जान ।।२।।
कोश सहित जो आतमा जीवसात्र का रूप ।
कोश रहित जो आतमा, ईश्वर रूप अनूप ।।३।। (पु॰ गोपीनाथ जोशी)

श्रात्मा के साथ चारों कोशों का दढ़ सम्बन्ध है। एक के रहते से सब रहते हैं श्रौर एक के नष्ट होने से सब नष्ट हो जाते हैं। जीव जन्तुश्रों में ४ कोश पाये जाते हैं तो उनमें श्रात्मा का होना भी सिद्ध है किन्तु ईश्वर स्वयं श्रात्मास्वरूप है उसका नियमन किसी कोश से नहीं है वह सर्वदर्शी श्रौर सर्वज्ञ है विना इन्द्रिय के सब कार्य करता है। जैसा कि महर्षियों का वाक्य है:—

अपाणिवादो जवनोग्रहोता, पश्यत्य चक्षुः सन्धृणोत्यकर्णः । स वेत्ति विद्यम् न च तस्य वेत्ता, प्राहुस्तमग्रथं पुरुषं पुराणम् ।। (उपनिषद्)

पाणिपाद बिन पकड़ता ग्रोर दौड़ना दूर।
चक्षु करण बिन देखता, सुनता सब भरपूर।।
वह नहीं जाना जा सकत, वह सकता सब जान।
ऐसे को ऋषि कहत हैं, ग्रग्रयं पुरुष पुराण।। (पु॰ गोपीनाथ जोशी)

जीव की बुद्धि ग्रादि परिख्तित हैं किन्तु ईश्वर की ग्रपरिखित ग्रौर ग्रपरिमित बुद्धि ग्रादि हैं। मनुष्य जानते जानते कुछ जानने लगता है किन्तु ईश्वर ग्रादि अन्त तक सब कुछ जानता है उसके सवंज्ञ जान में नवीन पुरातन का भेद नहीं है। जीव ग्रपनी रक्षा निमित्त कुछ त्यागता है कुछ ग्रहण करता है

किन्तु ईश्वर परिपूर्ण होने से ऐसा नहीं करता । परिपूर्ण होने के उपरान्त भी अपने ज्ञान क्रियारूप के अनुसार सदा जानता रहता है और सब कुछ करता रहता है। जैसा गीता में कहा है:—

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं, त्रिषुलोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं, वर्त एवच कर्मार्ग ।। (गीता)

पार्थ मुफ्तको है नहीं करना कोई कर्म। ग्रप्राप्य वस्तु कोई नहीं कर्म होत यही मर्म ।। (पुर्गोपीनाथ जोशी)

परिवर्तन से जीव के क्षिण-क्षण रूप अनेक माने जाते हैं किन्तु ईश्वर में अदल-वदल कुछ नहीं होता, वह निरन्तर एक है।

जीव का स्वरूप त्रिवत् है किन्तु ईश्वर का त्रिवत् नहीं है। संसार की समस्त वस्तुग्रों के स्वरूप त्रिवत् हैं। जीव का त्रिवत् होना सूर्यं के समान जानों। सूर्यं त्रिवत् इस प्रकार है-पहले सूर्यं विम्ब, दूसरे उसका प्रकाश, तीसरे उस प्रकाश में ग्रहों ग्रादि तथा बहुत सी वस्तुग्रों का होना । सूर्य विम्व की 'उक्य', प्रकाश को 'ग्रकं', प्रकाश की वस्तुश्रों को 'ग्रशीति' कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानमय जीव के मध्य में जो एक चमकता हुम्रा बिन्दु है उसको 'उक्य' ग्रीर उसके ग्राधार से विद्यमान ज्ञानमण्डल को 'ग्रकं' ग्रीर इस ज्ञानमण्डल के अन्तर्जगत् जो अन्तर्गत है उसको 'अशीति' कहते हैं। अशीति के द्वारा आत्मा का अंश वनता रहता है। ग्रात्मा ग्रन्तर्जगत् से रस लिया करता है। ग्रन्तर्जगत् से ही ज्ञान का स्वरूप बनता है ग्रीर ग्रन्त जंगत् सहित ज्ञान प्रकाश से ही ग्रात्मा की सत्ता भी है। यदि ग्रन्तर्जंगत् न रहे तो ज्ञान का कोई स्वरूप ही नहीं बनेगा और ग्रात्मा की सत्ता रहने पर भी न रहने बराबर है। इस प्रकार ग्रन्तर्जगत् ही ग्रज़ीति है ग्रर्थात् ज्ञान के द्वारा ग्रात्मा का भोजन ग्रा ग्रन्न है। ग्रण् धातु का ग्रर्थं व्याप्त होना भी है ग्रत: ग्रणीति अन्य साम अन्य व्याप्त होकर उसका ग्रन्न बनता है। कई अपने मध्य विन्दु से उठकर इसके लिए ग्रन्न व्याप्ति के अर्थ यत्न करता है। जिस बिन्दु से यह उठता है उसको उक्य कहते हैं। जीव के मध्य बिन्दु को जी 'ग्रहम्' या 'ग्रात्मा' कहलाता है जिससे ज्ञानमण्डल उठता है ग्रौर वँवा हुआ है 'उक्थ' कहते हैं। जो ज्ञानमण्डल इससे उठा हुम्रा है उसी मर्क ग्रीर ज्ञानमण्डल के ग्रन्तर्जगत् को ग्रशीति कहते हैं। इस प्रकार

ऋषियों ने जीव को काममय कहा है। जीव में इच्छा पैदा होती है ग्रौर इच्छा ही से ग्रन्तर्जगत पैदा हो जाता है। इसी जगत् को काम कहते हैं। यह इच्छा या काम धीरे-धीरे ग्रात्मा में से हटा दिया जावे तो ग्रात्मा निष्काम होकर ईश्वर रूप हो जाता है। काम सहित ग्रात्मा जीव है ग्रीर काम रहित श्रात्मा ईश्वर है। काम बन्धन से जन्म-मर्ग होता है। श्रीर इसके न रहने से मोक्ष मिल जाता है (क्षीगादिक मोक्ष) ये सब जीव के धर्म है। ईश्वर में रूपे (क्षीगादिक मोक्ष) ये सब जीव के धर्म हैं। ईश्वर में यही धर्म नहीं है उक्थ, अर्क, ग्रशीति जीव का धर्म हैं ईश्वर का नहीं क्योंकि उक्थ वास्तव में वह प्रज्ञा का रूप है जिस पर ईश्वर का रूप प्रतिविभिन्नत होता है और जिसको चिंदाभास कहते हैं। यह चिंदाभास ही जीव का स्वरूप है। यह ईश्वर नहीं है ग्रतः ईश्वर

के रूप में उक्थ नहीं है ग्रौर जब उक्थ की सत्ता नहीं तो ग्रर्क और अशीति भी नहीं हो सकते ग्रतः जीव के सदश ईश्वर त्रिवत् रूप नहीं है। यह दोनों में भेंद सिद्ध हुग्रा।

जीव काममय है और ईश्वर भी काममय है किन्तु विशेषता यह है कि जीव का काम ग्रनित्य है क्यों कि वह ग्रल्पज्ञ है किन्तु ईश्वर के काम नित्य हैं ग्रौर सर्वदा एक रूप हैं। इनका तिरोभाव नहीं होता और सर्वज्ञ होने के कारण सभी काम ज्ञान में एक साथ मौजूद रहते हैं ग्रतः ईश्वर ग्राप्त काम है। ईश्वर को बिना इच्छा ही सब प्राप्य हैं ग्रौर सब काम सर्वज्ञ होने से परिपूर्ण तथा ग्रचल नियमों से बद्ध रहते हैं ग्रतः ईश्वर ग्राप्त काम होकर भी ग्रकाम कहा जा सकता है। ग्रतः जीव कामगय है ग्रौर ईश्वर ग्रकाम है।

एक जीव का ज्ञानमण्डल दूसरे जीव के ज्ञानमण्डल को नहीं जानता किन्तु ईश्वर के ज्ञानमण्डल में जो जगत् है उसको सभी जीव जानते हैं। जीव ग्रापस के ग्रन्तर्जगत् को नहीं जानते किन्तु ईश्वर के ज्ञान पर ठहरे हुए बहिर्जगत् को सब जानते हैं।

जन्म-मरणादि के कारण से जीव अनेक हैं किन्तु भेद न होने से ईश्वर एक है। जीवों का अन्त-जंगत् जीवों के ज्ञान से इस प्रकार बना है कि उनके ज्ञान में अन्तर्जगत् है और उनके अन्तर्जगत में उनका ज्ञान है। इसी प्रकार ईश्वर का बहिर्जगत् है अर्थात् सकल पाञ्चभौतिक विश्व ईश्वर के ज्ञान में है और ज्ञान है। इसी प्रकार ईश्वर का बहिर्जगत् है अर्थात् सकल पाञ्चभौतिक विश्व ईश्वर के ज्ञान में है और ईश्वर का ज्ञान विश्व में है जैसे घड़े में मिट्टी और मिट्टी में घड़ा कहा जा सकता है। जीव और ईश्वर का ज्ञान विश्व में है जैसे घड़े में मिट्टी और मिट्टी में घड़ा कहा जा सकता है। जीव और ईश्वर, ज्ञान में जगत् और जगत् में ज्ञान होने के सम्बन्ध से साधिमिक हैं किन्तु भेद इतना सा है कि ज्ञान तो अपने अन्तर्जगतों को आपस में नहीं जानते किन्तु ईश्वर के ज्ञानमण्डल में सब जीवों के अन्त-जीव तो अपने अन्तर्जगतों को आपस में नहीं जानते किन्तु ईश्वर के ज्ञानमण्डल में सब जीवों के अन्त-

बहिर्जगत् के अनुसार अन्तर्जगत् बना करता है किन्तु कभी—कभी बहिर्जगत् का अंश या कभी विहर्जगत् के विरुद्ध अन्तर्जगत् हो जाता है। इन दोनों अवस्थाओं को संशय और भ्रम कहते हैं। दोनों को ही अन्यथा ज्ञान भी कहते हैं। जीव बहिर्जगत् के अनुसार तो अपने अन्तर्जगत् बनाया ही करता है किन्तु प्रायः बहिर्जगत् के पदार्थों से विलक्षण वस्तुएं अपने अन्तर्जगत् बना कर उसके अनुसार बहिर्जगत् के पदार्थों को तोड़—मोड़ कर नये २ स्वरूप जगत् में अपनी इच्छानुसार निर्माण कर देता है जैसे घर, नगर, घड़ी, रेल, कपड़े इत्यादि जितनी मनुष्य की बनाई हुई वस्तुएं हैं और जो मनुष्य उन्नति की सामग्री हैं। ये सब नवीन निर्माण की हुई वस्तुएं जीव के अन्तर्जगत् में तो जीव संपत्ति है किन्तु बाहर सकट रूप में होते ही ईश्वरी सम्पत्ति हो जाती है। बहिर्जगत् के पदार्थों को हेर—फेर कर नवीन वस्तु मिर्माण को ही शिल्प कहते हैं। यह दो प्रकार का है एक अपूर्व शिल्प जैसे घर, कुर्सी, विमान इत्यादि सिरा प्रतिरूप शिल्प है जैसे कृत्रिम घोड़ा, हाथी, मनुष्य इत्यादि। ये दोनों ही जीव सम्पत्ति ईश्वर दसरा प्रतिरूप शिल्प है जैसे कृत्रिम घोड़ा, हाथी, मनुष्य इत्यादि। ये दोनों ही जीव सम्पत्ति ईश्वर दसरा हो जाते हैं। अन्तर्जगत् में जीव की और बहिर्जगत् में ईश्वर की सम्पत्ति है।

जीव वहिर्जगत् के अनुसार तो अन्तर्जगत् बनाया ही करता है किन्तु प्रायः बहिर्जगत् से भिन्न २ जीव वहिर्जगत् के अनुसार तो अन्तर्जगत् बनाया ही करता है। अपनी कल्पनाशक्ति से अपने निये भावों की घटना करके अपने अन्दर जगत् रचना किया करते हैं यह संगठन उसका मनोराज है यह मनुष्य मन में नया जगत् रच लेता है जैसे किव आदि किया करते हैं यह संगठन उसका मनोराज है यह मनुष्य की निजी नवीन सम्पत्ति है।

दीपक का प्रकाश दीपक की लौ के अनुसार अपना काम करता है। ऐसे ही जीवात्मा के मूल विन्दु के संस्कारानुसार ही उसके ज्ञानप्रकाश का व्यवहार है। जीव के नष्ट होने से उसकी ग्रन्तरात्मा नष्ट हो जाती है किन्तु जीवों का वहिर्जगत् ज्यों का त्यों रहता है। बहिर्जगत् ईश्वर के नष्ट होने पर नष्ट हो सकता है किन्तु ईश्वर नित्य ग्रीर सनातन है ग्रतः उसके ज्ञान का वहिजंगत् नष्ट नहीं होता। यह जगत् भी नित्य ग्रौर सनातन है, ईश्वर ग्रौर जगत् दोनों ही नित्य ग्रौर सनातन हैं और वास्तव में दोनों ही एक हैं वयोंकि जगत ईश्वर के ज्ञान का ही रूप है।

# १४. जीव ईश्वर की पृथक् सत्ता

चित्त की सत्ता के ग्राश्रय से जितनी वस्तुएं हैं उनकी सत्ता चित्त की सत्ता से भिन्न कहनी चाहिए जैसे कि प्रज्ञा एक वस्तु है जो कि चित्त की सत्ता के ग्राक्षय से विद्यमान है उसकी सत्ता पृथक है अतः वह चित्त के अंश को धारण करके कितने ही अहं तत्व अर्थात् जीवों को उत्पन्न करती है। यदि प्रज्ञा की सत्ता चित्त से पृथक न होती तो वह चित्त को ग्रयने पर धारण नहीं कर सकती। जिस प्रकार मिट्टी की सत्ता ही घट की सत्ता है तो उस घट के ऊपर वहीं मिट्टी चढ़ नहीं सकती। जहाँ वस्तु की सत्ता भिन्न २ होती है जैसे सर्ग की महा की सत्ता भिन्न २ होती है जैसे सूर्य की सत्ता ग्रीर जल की सत्ता भिन्न २ है तो वहां जल पर सूर्य का प्रति विम्ब होना सम्भव होता है। जब प्रज्ञा पर चित्त का प्रतिम्बिम्ब है तो प्रज्ञा की सत्ता चित्त की सत्ता से पृथक माननी चाहिए। मैं ग्रथित जीव भी ग्रपने ज्ञानमण्डल से जो ग्रपने जगत् की कल्पना किया करता हूं वह भी मिट्टी के घड़े के सदण नहीं किन्तु अपनी सत्ता से उनमें पृथक् सत्ता उत्वन्न की जाती है। वें मेरी सत्ता से ही सत्ता वाले नहीं हैं यही कारण है िये के किन्तु में मेरी सत्ता से ही सत्ता वालें नहीं हैं यही कारण है कि वे अन्तर्जगत् संस्कारहूप से हमारे अन्त:करण में विद्यमान रहते हैं जिनका स्मरण करता हमा केर विद्यमान रहते हैं जिनका स्मरण करता हुया मेरा ज्ञान पृथक रूप से पकड़ता और देखता है। यदि ग्रन्त की सत्ता मेरे ज्ञान की सत्ता से पथक न होती हो। र्जगत् की सत्ता मेरेज्ञान की सत्ता से पृथक् न होती तो ज्ञान अपने को आप पकड़ने में असमर्थ हो जाता। मेरे ज्ञान में वैठी हुई वस्तु दीखती है जिसको ज्ञान ग्रहण करता हुग्रा पृथक् रूप से देखता है सो ऐसा कदापि नहीं होता ग्रत: विश्वास करना चाहिए कि यह मार्किन हैंग पृथक् रूप से देखता है सो ऐसा कदापि नहीं होता ग्रतः विश्वास करना चाहिए कि यह सम्पूर्ण अन्तर्जगत् जो ग्रात्मा के ज्ञानमण्डल से उत्पन्न हुन्ना है वह म्रात्मा से ही उत्पन्न होने पर भी म्रात्मा से सर्वेदा पृथक्ष्प में आत्मा में भरा रहता है अर्थात् अन्तर्जगत् के बनने के पूर्व अत्मा की जितनी मात्रा थी आज अनन्त जगत् बनने पर भी या बनते देश होती। - अर्था अनन्त जगत् बनने पर भी या बनते रहने पर भी उस मात्रा में कुछ भी कभी नहीं होती। वह अपने स्वरूप में अपने प्रमाण में ज्यों की त्या किन्तु त्यों बना हुआ है। यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि इस आत्मा से अनन्तानन्त जगत् बन गया किन्तु जन्मी है कि म्रात्मा उससे पृथक् ग्रपने स्वरूप में ज्यों का त्यों मौजद है। दूसरा माश्चर्य का विषय यह भी है कि वह अन्तर्जगत् ज्ञानमण्डल से इस अनार विषका हुआ है। दूसरा आश्चर्य का विषय यह भी छ कोई स्थान नहीं है किन्तु आत्मा उस अन्तर्जगत के पर्वत अससे पृथक एक क्षण के लिए भी उसका के अन्तर्जा कोई स्थान नहीं है किन्तु ग्रात्मा उस ग्रन्तर्जगत् से सर्वथा श्रसङ्ग है। जिस प्रकार ग्राकाश में ग्रनन्ती नन्त जल की बारा रात दिन रहने पर भी माकाश कभी नहीं भीगता भीर माकाश के सिवाय जल के लिये स्थान नहीं है किन्तु याकाश उन जलों से सदा पृथक असङ्ग रहता है, यह वस्तु धर्म है, इसी प्रकार अन्तर्जगत् का भी सम्बन्ध जानना चाक्ति । ज्ञान ग्रौर ग्रन्तर्जगत् का भी सम्बन्ध जानना चाहिये। यह सम्बन्ध जीव के साथ जिस प्रकार ग्रन्तर्जगत् का है उसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान के साथ भी बहिर्जगत् का सम्बन्ध है ग्रतः कहा जाता है कि जगत्

जब घट हम देखते हैं तो घट का ज्ञान घट से मिला हुग्रा हमें भासता है यहाँ तक कि ज्ञान ग्रीर घट को पृथक करना भी कठिन है तथापि जब वह ज्ञान घट को छोड़ कर हाथी पर जाता है तो घट को इस प्रकार वेलाग छोड़ता है कि जैसा उसका घट से कोई सम्बन्ध ही नहीं था। इसी प्रकार स्फिटिक के पास जिस प्रकार गुडहल का फूल रखने से स्फिटिक जो निरा सफ़ेद होता है वह सर्वथा लाल दीखने लगता है यहाँ तक कि स्फिटिक की वह लाली ग्रपनी निज की मालूम होती है परन्तु जब गुडहल को हटाते हैं तो वह लाली इस प्रकार वेलाग छुट जाती है कि जैसे वह लाली स्फिटिक में थी ही नहीं। इसी प्रकार ज्ञान का ग्रीर अर्थ का सम्बन्ध जानना चाहिये।

यदि जगत् की सत्ता ज्ञान की सत्ता से पृथक् है तो यह प्रश्न उठता है कि ज्ञान से उत्पन्न होंते हुए जगत् में वह सत्ता कहाँ से ग्राई। इसके उत्तर में तीन मत होते हैं पहला यह है कि ज्ञान ही से जगत् में सत्ता ग्राई है ग्रर्थात् ज्ञान की सत्ता ही जगत् की सत्ता है क्योंकि ज्ञान के नाश में जगत् का नाश देखते हैं, जगत् ही ज्ञान का ग्राकार है न जगत् बिना ज्ञान रहता है और न ज्ञान बिना जगत्, ग्रतः जगत् ज्ञान का ही विकार है, ज्ञान की सत्ता वाला है। दूसरा मत है कि ज्ञान की सत्ता ही जगत् की सत्ता तव मानी जाती कि यदि घास से दुग्ध, दुग्ध से दही ग्रथवा सूत से कपड़ा और मिट्टी से घड़ा इनके सदश ज्ञान से जगत् बना होता किन्तु जैसा हम देखते हैं कि दुग्ध बनने पर घास नहीं रहता उसी प्रकार जगत् बनने पर ज्ञान का रूप न रहे ऐसा नहीं होता। ज्ञान में ही बैठा हुम्रा जगत् भासता है अतः कहना होगा कि जल में बुद्बुद् या भाग के अनुसार ज्ञान में जगत् की उत्पत्ति है किन्तु इसमें भी विशेषता यह है कि भाग के बनने में खर्च हो जाने से पानी अवश्य घट जाता है और पानी अपने स्वरूप से विगड़ कर भाग बनता है किन्तु ज्ञान में वह दोनों वातें नहीं। जगत् के बनने से न ज्ञाने में कोई विकार ग्राता है न उसकी भात्रा की कमी होती है ऐसी स्थिति में ज्ञान की सत्ता से जगत् की सत्ता कहना असंगत है। हम कह सकते हैं कि ज्ञान में जो जगत् उत्पन्न हुम्रा है उसमें नाम, रूप ग्रौर कर्म ये तीनों ही अकरमात् उत्पन्न हो जाते हैं। जो वस्तु लाल या काली दीखती है उसकी वह रंगत वह आकार ज्ञान में न थी वह उस जगत् के ग्रर्थ में कहाँ से ग्रा गया इसका उत्तर केवल ग्रनिवंचनीय है जिस प्रकार ज्ञान में न रहता हुआ रूप अर्थात् रंग तथा आकार उस वस्तु में अकस्मात् आ गया उसी प्रकार सत्ता का भी आ जाना सम्भव हो सकता है। ज्ञान के भेद से जैसे वस्तु का रूप नष्ट हो जाता है उसी प्रकार उस वस्तु की सत्ता भी नष्ट हो जाती है यही मत यथार्थ ज्ञात होता है। तीसरा मत यह भी है कि जैसे रस्सी में सर्प उत्पन्न हो जाता है वह सर्प मिथ्या है उसकी सत्ता भी मिथ्या है केवल रस्सी की सत्ता से प्रातिभासिक सत्ता सर्प की बन गई है सो मिथ्या है इसी प्रकार ज्ञान पर जगत मिथ्या बन गया है उसकी सत्ता मिथ्या है केवल ज्ञान की सत्ता से ही जगत् की प्रातिभासिक सत्ता बन गई है वह भ्रम है और मिथ्या है। यह मत आजकल दार्शनिकों में प्रचलित है किन्तु यह विचार ग्रधिक प्रबल नहीं है।

# जीव ईश्वर की पृथक् सत्ता का सारांश

चित्त सत्ता ग्रर्थात् ईश्वर की ज्ञानसत्ता ग्राश्रय से जगत् वस्तुग्रों की सत्ता स्थिर है। किन्तु चित्त सत्ता वस्तु सत्ता से भिन्न है। चित्त सत्ता के ग्राश्रय से जगत् सत्ता की रचना होने पर भी चित्त सत्ता कम नहीं होती ग्रीर चित्त सत्ता के ग्राश्रय सम्पूर्ण जगत् सत्ता रहने पर भी चित्त सत्ता जगत् सत्ता से असंग है। तात्पर्य यह है कि ईएवर जगत् को पेट में रखते हुए भी जगत् से भिन्न है जगत् की रचना करते हुए भी घटता नहीं और जगत् को ग्रपने आश्रय रखता हुग्रा भी सदा ग्रसङ्ग रहता है। निम्न-लिखित उदाहरण से इस सिद्धान्त को समभना चाहिए—दो समान सत्ता में प्रतिविम्ब सम्भव नहीं किन्तु भिन्न सत्ता में ही आभास देखा जाता है। इस नियमानुसार प्रज्ञा पर जो चित्त से भिन्न है चिदाभास हुआ करता है। चिदाभास सहित प्रज्ञा ही को जीव या अहम् कहते हैं। प्रज्ञा पर चिदाभास ही मनुष्य की आत्मा है। इस आत्मा के प्रकाश का नाम ही ज्ञान है। इस ज्ञान में जो अन्तर्जगत् पैदा होता है उसकी सत्ता और इस ज्ञान की सत्ता सर्वथा भिन्न है क्योंकि ग्रन्तर्जगत् मेरे ज्ञान में केवल संस्कार रूप से रहता है वह ज्ञान की सत्ता में परिएात कभी नहीं होता। ये दोनों पृथक् २ हैं ग्रतः ज्ञान ग्रन्तर्जगत् को पकड़ने में समर्थ है यदि एक होते तो ज्ञान अन्तर्जगत् को पृथक् देखने में असमर्थ होता और ज्ञान में भरा हुआ अन्तर्जगत् कुछ भी भान नहीं होता अतः सिद्ध है कि ज्ञान सत्ता अन्तर्जगत् सत्ता से भिन्न है । ज्ञाना श्रय में अन्तर्जगत् अनन्त हो जाने पर भी ज्ञान की मात्रा कुछ भी कम नहीं होती क्योंकि अन्तर्जगत् का ज्ञान केवल प्रकाश करने वाला है और अन्तर्जनत् के अनन्त रूपों को घारण करता हुआ सा दीखता हुआ भी उस अन्तर्जगत् से सर्वथा पृथक् और ग्रसङ्ग है। जैसे ज्ञानसत्ता ग्रन्तर्जगत् सत्ता से पृथक् है, अन्तर्जगत् के अनन्त रूपों को धारण करने पर भी परिपूर्ण मात्रा वाला है ग्रीर ग्रन्तर्जगत् को अपने उदर में रखते हुए भी ग्रसङ्ग है वैसे ही ईश्वर की ज्ञान सत्ता जगत् से पृथक् है, जगत् रचने पर भी पर

जग-सत्ता से पृथक है, ईश्वर ज्ञान ग्रपार । परिपूर्ण निलेंप है, जग रचना भण्डार ।।१।।

जिमि है अन्तर्जगत् का, जीव ज्ञान आगार।

तिमि सारे संसार का ईश्वर ज्ञानाधार ।।२।।(पु० गोपीनाथ जोशी) ज्ञान ग्रौर ग्रर्थ का सम्बन्ध स्फटिक ग्रौर गुडहल के फूल के सदश ग्रसङ्ग है । ज्ञान ग्रौर ग्रन्त र्जगत् की सत्ता जब पृथक् २ है तो जगत् की सत्ता के विषय में तीन मत हैं—१ ज्ञान जगत् का उपादान कारण है। ऐसे मतानुसार जगत् की सत्ता का विषय में तीन मत हैं—१ ज्ञान जगत् का उर्द्ध, दही, मिट्टी, घड़ा, भाग, बदबदे के जहानरण के निर्देश में श्राती है। २. उपर्युक्त पहले मत की दूध, दही, मिट्टी, घड़ा, भाग, बुदबुदे के उदाहरणा से काट कर दूसरा मत कहता है कि बहिर्जगत के नाम, रूप, कर्म जैसे ज्ञान में आकर अन्तंजगत् बनाते हैं वैसे ही अन्तर्जगत् की सत्ता भी आ जाती है भीर उनके साथ-साथ चली भी जाती है। यह मत गणार्ज कर दूसरा मत कहता है कि बाहण की उनके साथ-साथ चली भी जाती है। यह मत गणार्ज कर है अन्तर्जगत् की सत्ता भी आ जाती है और उनके साथ-साथ चली भी जाती है। यह मत यथार्थ ज्ञात होता है। यह मत यथार्थ ज्ञात होता है। ३. ज्ञान पर ज्ञान से ही जगद् की प्रातिभासिक सत्ता रस्सी में सर्प के समान बन गई है। यह मत आजकल दार्शनिकों का प्रचलित है

१५. ज्ञान ग्रौर सत्ता का पौर्वापर्य सूत्र

ज्ञान और सत्ता में पहले कौन, पीछे कौन इस प्रश्न का उत्तर भी जगत् के दो होने से सरल ही गया है। हम कह सकते हैं कि जगत् जबिक सत्तामय है अर्थात् 'है' इस बुद्धि ही को जगत् कहते हैं भीर यह जगत् ज्ञान से बना हुग्रा है तो माना गया कि ज्ञान पहले है ग्रीर सत्ता पीछे है। वहिर्जगत् की सत्ता ईंग्वरीय ज्ञान के ग्राधीन है ग्रीर ग्रन्तर्जगत् की सत्ता जीव रूप ज्ञान के आधीन है तात्पर्य यह है कि बिना ज्ञान के सत्ता नहीं ग्रतः ज्ञान पहले है ग्रीर सत्ता पीछे।

किन्तु स्मरण रहे कि जिस प्रकार बहिर्जगत् ईश्वर के ज्ञान के आधीन है उसी प्रकार जीव की सत्ता भी ईश्वर के ग्राधीन है क्योंकि जीव भी एक प्रकार का बहिर्जगत् है ग्रथात् प्रज्ञा के ऊपर चिदा-भास होता है उसी को जीव कहते हैं। प्रज्ञा बहिर्जगत् है। प्रज्ञा के न होने से चिदाभास नहीं हो सकता ग्रतः कहा जा सकता है कि चिदाभास का ज्ञान ग्रथात् जीव का ज्ञान की सत्ता के ग्राधीन है ग्रथात् सत्ता पहले है ग्रौर जीव का ज्ञान पीछे है।

श्रथवा यों समक्तना चाहिए कि अन्तर्जगत् का ज्ञान बाह्य जगत् की सत्ता के आघीन है, यदि वाहर घट की सत्ता नहीं है तो हमको घटका ज्ञान कदापि नहीं होगा। हम को जो कुछ भी ज्ञान होता है उस ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए बाहर किसी न किसी बस्तु की सत्ता आवश्यक है अर्थात् पहले सत्ता रहती है तत्पश्चात् ज्ञान होता है।

तीसरी बात यह है कि इस प्रकार बहिर्जगत् की सत्ता के ग्राधीन ग्रन्तर्जगत् का ज्ञान भले ही हो किन्तु ईश्वरीय ज्ञान के ग्राधीन बहिर्जगत् की सत्ता ग्रौर जीव के ज्ञान के ग्राधीन ग्रन्तर्जगत् की सत्ता पहले कही जा चुकी है उस पर किसी का मत है कि ज्ञान ग्रौर सत्ता इन दोनों में पहले-पीछे का विचार वांधना ग्रसमंजस है क्योंकि जो वस्तु का ज्ञान होता है वही वस्तु की सत्ता है-घट है-यही घट का ज्ञान है। 'है' को बिना पकड़े ज्ञान का रूप नहीं बनता ग्रौर ज्ञान के बिना वस्तु की सत्ता कुछ भी नहीं कही जा सकती ग्रतः वस्तु ज्ञान ग्रौर वस्तु सत्ता दोनों एक है। इनको ग्रागे-पीछे कहना भ्रम है इसी तात्पयं को लेकर एक महिंप का वचन है:—

नैन वाचा न मनसा, प्राप्तुं शक्योन चक्षुषा।
ग्रस्तीति बुवतो ऽन्यत्र, कथं तदुपलभ्यते।।
ग्रस्तीत्येवोपलब्धस्यस्तत्व भावेनचोभयोः।
ग्रस्तीत्येवोपलब्धस्य, तत्वभावः प्रसीदित ।।

अर्थात् न तो वाणी से न मन से न नेत्रों से वह प्राप्त हो सकता है। जो 'है' यह कहता है उससे हैं जगह वह कैसे प्राप्त हो सकता है। है इसीलिए वह प्राप्त हो सकता है दोनों के रहने से ही 'है' इस किप में प्राप्त होने पर सत्ता भाव सिद्ध हो जाताहै।

## ज्ञान और सत्ता पौर्वापर्य सूत्र का सारांश

ज्ञान तो प्रकाशमय है ग्रीर समस्त जगत् ज्ञान का विषय है। ज्ञान का जो विषय हो वहीं सत्तामय है ग्रीर समस्त जगत् ज्ञान का विषय है। जगत् 'है' बुद्धि के सिवाय ग्रीर कुछ नहीं है या सत्ता का रूप है। 'है' बुद्धि का नाम सत्ता है। जगत् 'है' बुद्धि के सिवाय ग्रीर कुछ नहीं है ग्रतः जगत् सत्ता मय है। जगत् २ प्रकार का है—ग्रन्तर ग्रीर वहिर्। ग्रन्तर्जगत् का कारण

ज्ञान है-ऐसे ही बहिजंगत् का भी कारण ईप्रवरीय ज्ञान है। ग्रतः दोनों जगत् का कारण ज्ञान है ग्रीर जगत् सत्तामय है अतः ज्ञान सत्ता का कारण है अतः ज्ञान सत्ता से पहले है वयों कि कारण कार्य है पहले होता है।

प्रज्ञा पर चिंदाभास का नाम जीव है। प्रज्ञा बहिजंगत् है अतः सत्तामय है। प्रज्ञा की सत्ता चिंदाभास का दोना स्वयन है होने से चिदाभास का होना सम्भव है अर्थात् प्रज्ञा बहिजंगत् है अतः सत्तामय ह। असा है अतः पहले सत्ता और चार होते हैं है ग्रतः पहले सत्ता और ज्ञान पीछे है। दूसरी तरह समभी कि ग्रन्तर्जगत् का ज्ञान बहिर्जगत् की सत्ती के आधीन है ग्रतः सत्ता पहले ग्रीर ज्ञान पीछे कहा जा सकता है।

जो यह बात कही गई कि ज्ञानाधीन अन्तर्जगत् है और अन्तर्जगत् का ज्ञान बहिर्जगर्व के हैं और बहिर्जगत् की मना जिल्ही श्राधीन है और बहिर्जगत् की सत्ता ईश्वरीय ज्ञानाधीन है और अन्तर्जगत् का ज्ञान बाहण पी विशेष वर्ताई जाती है तो इस पर यह विचारणीय है कि प्राप्त इससे ज्ञान पहले और सत्ता है और वताई जाती है तो इस पर यह विचारणीय है कि ज्ञान का स्वरूप ही सत्ता से कायम होता है और सता का भास ज्ञान से ही हो सकता है कि ज्ञान का स्वरूप ही सत्ता से कायम होता है और सत्ता का भास ज्ञान से ही हो सकता है अतः कोई ज्ञान कभी भी विना मत्ता के नहीं होता अतेर कीई सत्ता विना ज्ञान के स्थिर नहीं होती ग्रहा न सत्ता विना ज्ञान के स्थिर नहीं होती अतः कोई ज्ञान कभी भी विना सत्ता के नहीं होता अरिक्षा कभी नहीं रहते। ऐसी स्थित में ज्ञान की स्थार की कमी नहीं रहते। ऐसी स्थित में ज्ञान की कभी नहीं रहते। ऐसी स्थिति में ज्ञान और सत्ता दोनों ऐसे अविनाभूत हैं कि एक अ

मन वागा ग्रह चक्षु से नहीं पकड में ग्रात। 'हैं' उपलब्धि के परे, कछु न समभा जात।।

(पु॰ गोपीनाथ जोबी)

## उपसंहार

इन प्रकरणों से यह सिद्धान्त निकला कि एक जगत् स्वतन्त्र रूप से है जो जीव के ग्राधीत नहीं जो जगत के उन से बना लगा के एक जगत् स्वतन्त्र रूप से है जो जीव के ग्राधीत नहीं है और दूसरा जगत जीव के ज्ञान से वना हुआ उसके आधीन है और इन दोनों जगतों से अतिरिक्त कि अनुसार जह नहीं है कि या काल के मंत्र जीव है जो जगत जीव के ज्ञान से वना हुया उसके आधीन है और इन दोनों जगतों से अतिरिक्ष के अनुसार जड़ नहीं है। इन सबका प्रभ पश्च कि छोटी सत्ता रखता है और छोटी सत्ता रखता है और छोटी स्व के अनुसार जड़ नहीं है। इन सबका प्रमु पृथक एक ईश्वर है वह चेतन है। चेतनता में जीव तुल्य है और छोटी सत्ता या अनन्त संख्या में जीव जगत् के तुल्य है।

ऐसी स्थित में न विश्व को सत्य कह सकते हैं ग्रौर न जीव ग्रथवा ईश्वर को। वस इत तीतों में महार प्रथम और कह सकते हैं ग्रौर न जीव ग्रथवा ईश्वर को। वस इत तितों में महार करते हैं किन्तु सत्यता की परीक्षा में जीव की कक्षा प्रथम है क्योंकि ग्रापामर सभी को 'में हूँ किर्य कि कित्र की निर्मा के कार्या जीव की कक्षा प्रथम है क्योंकि ग्रापामर सभी को 'में हूँ किर्य कि किर्य की किर्य की सत्यता जीव जान के कार्या जीव की क्या प्रथम है क्योंकि ग्रापामर सभी को 'में हूँ किर्य किर्य कि किर्य की किर् जंगत् की सत्यता जीव ज्ञान की सत्यता पर निर्भर है। अन्तर्जगत् की सत्यता बहिर्जगत् की सत्यता के सत्यता के सत्यता के सत्यता पर निर्भर है। अन्तर्जगत् की सत्यता बहिर्जगत् की सत्यता के सत्यता पर निर्भर है। अन्तर्जगत् की सत्यता बहिर्जगत् की सत्यता के सत्यता कि सत्यता स निर्भर है और बिर्जिगत की सत्यता पर निर्भर है। अन्तर्जगत की सत्यता वहिर्जगत की सत्यता पर निर्भर है। अन्तर्जगत की सत्यता के बारा ईश्वर की सत्यता पर निर्भर है। इस प्रकार जीव की परीक्षा प्रधान के सत्यता पर निर्भर है। इस प्रकार जीव की परीक्षा प्रधान के कि सत्यता पर निर्भर है। इस प्रकार जीव की परीक्षा प्रधान के कि परीक्षा पर निर्भर है। इस प्रकार जीव की परीक्षा प्रधान के कि परीक्षा के कि पर करके ही जगत की सत्यता पर निर्भर है। अन्तर्जगत की सत्यता बहिर्जगत की सत्यता की विनों ही एक से एक इस प्रकार की सत्यता पर निर्भर है। इस प्रकार जीव की परीक्षा प्रधान के सत्यता तक हम पहुँचते हैं अतः जीव की परीक्षा पर निर्भर है। इस प्रकार जीव की परीक्षा प्रधान के सत्यता तक हम पहुँचते हैं अतः जीव की परीक्षा पर निर्भर है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार जीव की परीक्षा पर सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार सिम्मिलित सिम्मिलित रहते हैं है। इस प्रकार सिम्मिलित सिम् वे तीनों ही एक से एक इस प्रकार की सत्यता तक हम पहुँचते हैं ग्रत जीव की परीक्षा प्रकार जीव की परीक्षा प्रकार सिम्मिलित रहते हैं कि एक के विना ग्रन्य दोनों नहीं

तीनों का संयुक्त रूप होने के कारण इसको विशिष्ट त्रिसत्य कहते हैं इसी विशिष्ट त्रिसत्य सम्मिलित सिद्धान्त को ग्राधार मान कर उपासक लोगों के नाना प्रकार के उपासना धर्म प्रचलित हुए हैं।

### उपासना सूत्र

कितने ही वल किसी एक बिन्दु में मिलकर संयोग से ग्रापस में गूंथ जावे तो उसका हुद् ग्रन्थि कहते हैं। वल एक ऐसी वस्तु है जो विना ग्राश्रय के नहीं रहता। उसके ग्राश्रय को हम यहाँ 'रस' शब्द से व्यवहार करेंगे। रस एक ऐसी वस्तु है कि जो सदा शान्त एक रूप पर रहता है क्योंकि वह किया रूप नहीं है केवल सब बलों का वह ग्राश्रय है परन्तु वल वह वस्तु है जो क्रिया के रूप में परिणत हुग्रा करता है किया ही उसका रूप हैं। बिना किया के ग्रर्थात् बिना परिणाम के कभी रहता ही नहीं। जैसे रस शान्त रूप है उसी प्रकार उसके विरुद्ध बल क्षुब्ध रूप है। बिना वल के रस नहीं रहता और बिना रस के बल भी नहीं रहता। यही कारण है कि बल ग्रपना क्षोभ करके नष्ट हो जाता है किन्तु उस क्षोभ का फल रस पर छोड़ जाता है और वह रस का संस्कार होकर रस के स्वरूप में परिवर्तन बन जाता है। इसी कारण से एक बिन्दु पर बलों के परस्पर मेल से जो हुद् ग्रन्थि बनती है उस में रस ही हो जाता है। इस रस को हम ग्रात्मा कहते हैं। यह आत्मा यद्यपि क्रिया रूप न होने से बन्धन में कदापि नहीं ग्रा सकती तथापि ग्रपने बल के कारण बँधी हुई सी हो जाती है। इस ग्रन्थि के कारण यह ग्रात्मा का बन्धन कहलाता है। इसी बन्धन के छुटकारे को मोक्ष कहते हैं और मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ है।

जहां हृद्ग्रन्थि से रस में बलों की गांठ एक प्रकार की बँध चुकी है उस ही बिन्दु में उस गाँठ पर जब दूसरा बल लगाया जाता है तो उससे दूसरी गांठ फिर बनती है। दूसरा बल पहले बल से न मिलने के कारगा दूसरी गाँठ ग्रलग ही बनती है ग्रौर ग्रलग ही ढंग से खुलती है। बल जब किसी वस्तु पर लगता है तो उसकी दो गित होती है कभी पहले ही रस पर केवल शुद्ध नया बल ग्राता है तो वहाँ गाँठ नहीं बनती केवल बल अपना क्षोभ दिखा कर नष्ट हो जाता है किन्तु जबकि रस पर बैठा हुआ बल अपने रस को साथ लिए हुए किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वहाँ वह नवीन गाँठ पैदा करता है जैसा कि कोई तीर या गैंद ऊपर या तिरछा फैंक दिया जावे तो वहां बल उस तीर या गैंद में पैदा किया गया किन्तु उसमें नया रस नहीं मिलाया गया है अतः गैंद या तीर बल के अनुसार कुछ दूर चलकर फिर ज्यों का त्यों हो जाता है उसमें सदा के लिए उस बल से कोई नया परिवर्तन नहीं होता किन्तु एक मिट्टी को भट्टी पर चढ़ा कर जब औटाया जाता है तो वह विशेष प्रकार के बल को पाकर काँच बन जाता है उस में उस बल से सदा के लिए एक नया परिवर्तन हो जाता है। पानी के परमाणुश्रों में विशेष प्रकार के बल लगने से बलों की एक गाँठ बँध गई थी उस ही गाँठ को मिट्टी कहते हैं अब उस गांठ पर दूसरा बल लगाने से दूसरे प्रकार की गाँठ बँधी गई है जिसको काँच कहते हैं। उस काँच वाली गाँठ को यदि भयत्न से खोलें या प्रकृति के अनुसार अपने आप खुल जावे तो संभव है कि काँच फिर मिट्टी हो जावे उस ही प्रकार मिट्टी की भी गाँठ खोल देने से वह पानी के रूप में ग्रा जाती है। यही गाँठ का वँधना ग्रीर खुलना है।

इस प्रकार हृद् ग्रन्थि के मुक्ति से ग्रात्मा के बन्धन की मुक्ति हुग्रा करती है जिसमें रस, वल का आश्रय होने के कारण अपने आप बंध कर जगत् के रूप में आ जाता है और फिर अपने आप खुल कर ब्रात्मा के रूप में ग्रर्थात् स्वरूप में ग्रा जाता है। इस प्रकार एक ही ग्रात्मा कभी जगत् वनता है ग्रौर कभी अपने रूप में रहता है। दोनों भेद एक ही तत्व के हैं। जो आत्मा पहले सर्वथा अखण्ड था, व्यापक था ग्रीर एक रूप था उसी में बल के बन्धन से हृद्ग्रन्थि बन कर भिन्न रूप ग्रा जाता है ग्रीर परिमाण ग्रथित् वल की न्यूनाधिकता के ग्रनुसार परिछिन्न वस्तु वन कर उसी ग्रात्मा के भिन्न २ ग्रनेक खण्ड वन जाय करते हैं। पहली ग्रन्थि से जो वस्तु बनी थी उस पर दूसरी ग्रंथि से दूसरी वस्तु, तीसरी से तीसरी वस्तु इस प्रकार नाना वस्तुम्रों की सृष्टियाँ एक ही वस्तु के रस में हुम्रा करती हैं जैसे एक पानी की वूंद से श्रंकुर, शाखा, पत्र, पुष्प, फल, बीज होते हैं श्रौर उस बीज का गऊ के पेट में जाने पर दूध, दही, मलाई, मनखन ग्रादि नई २ सृष्टियाँ एक ही रस की हुई हैं इन सब में रस नहीं बदला है केवल बल नया २ चढ़ता गया है। यह ही बन्धन का सिलसिला जगत् का रूप है। ज्यों २ इन वस्तुग्रों से वल का बन्धन खुड़ाया जावे त्यों २ वस्तु अपने कारए। के रूप में कम से आते २ अन्त में सब बलों का बन्धन मुक्त होने पर गुद्ध रस रह जाता है और उस पर विना वन्धन के वल सब धरे रहते हैं। यही ग्रात्मा की मुक्ति कहलाती है। इस मुक्ति की दशा में ग्रात्मा या रस ग्रपने स्वरूप में ही रहता है।

ब्रात्मा कम से वन्धन पर बन्धन पाकर मन, प्राण, वाक् अर्थात् ब्राकाण वायु, तेज, जल, मिट्टी, खनिज, उद्भिज, वृक्ष ग्रौर जीव तथा जीवों के शरीर तक बन्धन में ग्रा जाते हैं ग्रौर ये सब ग्रर्थ कह लाते हैं जो प्रथम न; के रूप में कुछ २ ज्ञान रखता था वही ग्रव वल की मात्रा बढ़ने से ग्रत्यन्त जड़ के रूप में ग्रा गया है किन्तु शरीर में फिर ग्रपने स्वरूप से प्रवेश करके अपने उद्धार की चेष्टा के लिए ज्ञान स्वरूप का विकास करता है। यदि यह ज्ञान की मात्रा क्रम से बढ़ाई जावे तो भूमोदर्क क्रम से ग्रथवा क्षीगादिक के क्रम से बन्धन सब खुलते खुलते गरीर से वृक्ष, खिनज, मिट्टी, पानी, ग्रानि, वार्युः वाक्, प्राम्म, मन के रूप में आकर गुद्ध रस वन सकता है और जगत की संज्ञा मिट कर गुद्ध सिंच्विदी नन्द की दशा मिल सकती है। जो गारीर के पकड़ में ग्राकर परिछिन्न रूप में रह कर ग्रल्पज्ञ, सुखी, दुखी हो गया था वही ग्रब परमानन्द के रूप में ग्रा गया है। इस प्रकार इस ग्रात्मा का बन्धन पाकर जगत् वनना और मुक्ति पाकर निज स्वरूप में ग्राना प्रवाहसिद्ध होने के कारण स्वाभाविक प्रतीत होता है किन्तु यदि विशेष प्रयत्न किया जाय तो वन्धन का ब्रात्यन्तिक मुक्ति के कारण स्वाभाविक अवार्य निकल जाने से सम्भावना की जाती है कि किर्याण बन्धन का बीज सर्वथा जाती है कि फिर बन्धन न ग्रावे इसी यहन को जिल्ला की जाती है कि फिर बन्धन का बीज सर्वेथा निकल जाने से सम्भावना की जाती है कि फिर वन्धन न स्रावे इसी यत्न को विज्ञान कहते हैं। पूर्ण रीति से आत्मज्ञान होने पर यह विशुद्ध मुक्ति होना सम्भव है किन्तु यह ग्रात्मज्ञान का प्रयत्न ग्रत्यन्त कठिन है ग्रतः उसका एक सुर्गम

जीव का मन अर्थात् ज्ञान चञ्चल है किन्तु परमेश्वर का मन ग्रथित् ज्ञान नितान्त शान्त है क्योंकि जीव का ज्ञान अल्प या परिछिन्न होने के कारण अज्ञान से घरा रहता है। इसी अज्ञान के वर्ष नाना प्रकार के भय, शोक ग्रादि दु:ख के कारण जीव के ज्ञान में उपस्थित हुग्रा करते हैं इसीसे जीव को ज्ञान के उपस्थित हुग्रा करते हैं इसीसे जीव का ज्ञान चञ्चल है किन्तु परमेश्वर का ज्ञान ज्यापक होने के कारण उसमें ग्रज्ञान का संबन्ध हो नहीं

सकता ग्रतः ग्रजानजन्य भय शोकादि दुःख को कोई भी कारण उपस्थित नहीं होता इसीसे ईश्वर का ज्ञान सदा एक रूप है ऐसी स्थिति में यदि जीव भी अपने मन से चञ्चलता मिटा कर मन की वृक्ति को रोक कर योगाम्यास के द्वारा यदि अपने मन को स्थिर कर सके तो चिंदाभास का मन और ईश्वर का मन दोनों ही शान्त रूप होने से एकतान हो जाते हैं ग्रौर इस प्रकार जीव का मन धीरे २ ईश्वर के मन में लीन हो जाता है ग्रौर धीरे २ ईश्वर के मन की कला बढ़ाने लगती है यह ही उपासना का मन में लीन हो जाता है ग्रौर धीरे २ ईश्वर के मन की कला बढ़ाने लगती है यह ही उपासना का रहस्य है। इस उपासना किया में जीव का मन ईश्वर के मन से इतना समीप होकर ठहर जाता है कि ग्रन्त में जीव का मन भी ईश्वर के मन की शक्ति अर्थात् ग्रवयव बन जाता है। पास रहने से उपासना ग्रीर भाग वन जाने से भक्ति कहते हैं।

जिस प्रकार चक्षु को स्थिर करें किन्तु पानी में प्रतिबिम्ब चञ्चल हो तो दोनों का पूरा एकतान योग नहीं हो सकता किन्तु यदि प्रतिबिम्ब भी स्थिर किया जाय तो वह प्रतिबिम्ब चक्षु के समीप में अच्छी तरह आ जाता है इसी केल को योग कहते हैं। इसी पास आने को उपासना कहते हैं और इसी प्रतिबिम्ब का आँख पर फिर प्रतिबिम्ब हो जाने को भक्ति कहते हैं; यदि यह क्रिया संयम शक्ति से प्रतिबिम्ब का आँख पर फिर प्रतिबिम्ब हो जाने को भक्ति कहते हैं; यदि यह क्रिया संयम शक्ति से प्रतिबिम्ब का आँख पर फिर प्रतिबिम्ब के प्रत्येक भाग पर अपना प्रकाश डालती है उसी प्रकार स्थिर की जावे तो जिस प्रकार आँख प्रतिबिम्ब के प्रकाश खूब पड़ता है जिससे अट्टिसिद्ध नाम का भक्ति होने पर जीव के ज्ञान में ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश खूब पड़ता है जिससे अट्टिसिद्ध नाम का योग बल प्रत्यक्ष प्राप्त होते हुए दीखता है। यह प्रकृति का नियम है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से योग योग बल प्रत्यक्ष प्राप्त होते हुए दीखता है। यह प्रकृति का नियम है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से योग करती है तो अल्प माझा की शक्ति में अधिक मात्रा की शक्ति भीरे २ आने लगती है जैसे एक ठण्डी करती है तो अल्प माझा की शक्ति में अधिक मात्रा की शक्ति भीर गरमी का प्रवेश हो जायगा। वस्तु के पास गरम वस्तु का योग किया जावे तो उस ठण्डी वस्तु में भी गरमी का प्रवेश हो जायगा। इसी नियम के अनुसार अल्पज्ञ जीव का सर्वज्ञ ईश्वर में योग करने पर अल्पज्ञ जीव के ज्ञान की मात्रा वह जाया करती है यही योगवल कहलाता है।

योग तीन प्रकार का है—कियायोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग। क्योंकि किया और ज्ञान में ही परभिश्वर के दो मुख्य स्वरूप है अतः जीव यदि चाहे तो किया द्वारा परमेश्वर में प्रवेश कर सकता है अथवा
ज्ञान के द्वारा उसमें लीन हो सकता है। इसी प्रवेश करने को योग कहते हैं। यदि केवल किया के द्वारा
योग किया जाय अथवा केवल ज्ञान के द्वारा तो उसे कियायोग या ज्ञानयोग कहेंगे। किन्तु यदि ज्ञान
संयुक्तिकिया के द्वारा अथवा किया संयुक्त ज्ञान के द्वारा योग किया जावे तो उसे भक्ति योग कहते हैं
संयुक्तिकिया के द्वारा अथवा किया संयुक्त ज्ञान के द्वारा योग किया जावे तो उसे भक्ति योग कहते हैं
संयुक्तिकिया के द्वारा अथवा किया संयुक्त ज्ञान के द्वारा योग किया जावे तो उसे भक्ति योग कहते हैं
संयुक्तिकिया के द्वारा अथवा किया संयुक्त ज्ञान का कर्म भक्ति अर्थात् भाग वन जाता है। इन तीनों योगों
संगेंकि भक्तियोग में कर्म का ज्ञान अथवा ज्ञान का कर्म भिक्त अर्थात् भाग वन जाता है। इन तीनों योगों
से कर्मयोग से सहत्व की प्राप्ति है क्योंकि कर्म की शक्ति जीव में वढ़ जाती है और शक्तिमान् होने
के कारणा महत्व बढ़ता है और भक्तियोग अत्यन्त सरल उपाय है जिसके द्वारा ज्ञानयोग प्राप्त करने की
सामर्थ्य या जाती है और ज्ञानयोग से जीव अपने अल्पज्ञान को परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान में लय कर देने के
कारणा ईश्वर तुल्य हो जाता है इसी को सार्व्य सोक्ष अर्थात् सायुज्यमोक्ष कहते हैं।

स्वार्थ की लिप्सा (लोग) न करके अथवा किसी खास व्यक्ति के पदार्थ की लिप्सा से कर्म न स्वार्थ की लिप्सा (लोग) न करके अथवा किसी खास व्यक्ति के पदार्थ की लिप्सा से कर्म न किया जावे, केवल सामान्यभाव से संपूर्ण जगत् की जनता के हित करने वाला कर्म यदि निष्कारण बुद्धि। से किया जावे तो उसे योग कहते हैं। एकदम स्वार्थ का कोई भी विचार न करके विश्वहितकारी कर्म

करने से विश्व के रूप में पुष्टि होती है जिससे विश्वमूर्ति परमेश्वर से हमारा योग उत्पन्न होता है। यही कर्मयोग का मुख्य तात्पर्य है। उपासना का मुख्य लक्ष्य जीव का ईश्वर में योग करना है और यह दो प्रकार से होता है अपने आतमा के अंश को परमात्मा के अंश में योग करना अथवा परमात्मा के अंश को जीवात्मा के अंश में योग करना। इन दोनों अल्प मात्रा के जीव का पूर्ण मात्रा के ईश्वर में तुल्य रूप से आत्म समर्पण हो जाता है और यही आतम समर्पण उपासना का मुख्य स्वरूप है। यह संपूर्ण जगत् परमेश्वर का शिल्प है इसमें यदि जीव अपने निज के ज्ञान से उत्पन्न शिल्प को यदि वहिर्जगत् के रूप में समर्पण कर दे तो वह जीव के ज्ञान का ईश्वरीय ज्ञान में आतम समर्पण होगा। यह प्रथम उपासना है।

जैसे वन का उत्पन्न होना प्राकृत होने के कारण ईश्वरीय शिल्प है किन्तु एक वगीचा लगाने में मनुष्य की बुद्धि खर्च होती है और बहिर्जगत् के रूप में परिणत हो जाती है। इससे कहना होगा कि जीव ने अपनी ज्ञान की मात्रा को बहिर्जगत् रूप ईश्वरीय ज्ञान की मात्रा में सदा के लिये आत्म समर्पण कर दिया है। जब तक जगत् में वह जीव का शिल्प विद्यमान रहेगा तब तक जीव का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित है। यह ही जीव की ईश्वर उपासना है।

जितने पदार्थ इस जगत में दीखते हैं उन सब की विद्या पृथक् २ है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति और नाश ग्रौर परस्पर के संबन्ध का ज्ञान ही विद्या कहलाता है। जो एक महाज्ञान परमेश्वर का स्वरूप है। इन भिन्न-भिन्न पदार्थों का भिन्न-भिन्न सभी ज्ञान भी उसी महाज्ञान का ग्रुङ्ग प्रति ग्रङ्ग है। ग्रतः यह सभी विद्या रूपी ज्ञान परमेश्वर के ग्रङ्ग होने से परमेश्वर का स्वरूप कहे जाते हैं। जितना ही इन विद्याओं का उपार्जन किया जावे उतना ही ईश्वर के स्वरूप का हम स्पर्श करते हैं अथवा यों समभो कि परमेश्वर की आत्मा से अपनी आत्मा का स्पर्श कराते हैं। यदि संभव होता की जगत् के समस्त पदार्थों का हम ज्ञान कर लेते तो परमेश्वर की संपूर्ण ग्रात्मा ग्रीर मेरी ग्रात्मा एक हो जाती। किन्तु ऐसा कदापि नहीं । क्योंकि कोई भी मनुष्य संपूर्ण जगत् के पदार्थों का ज्ञान या अनुभव नहीं कर सकता ग्रतः बहुत ग्रच्छा उपाय यह है कि जगत् के सभी पदार्थों को छोड़ कर केवल ग्रपनी ग्रात्मा को बाह्य जाने क्योंकि संपूर्ण जगत के पदार्थी की रचना में जितनी शक्तियाँ लगी हुई हैं उन सब शक्तियों का एक-एक बिन्दु लेकर ही हमारी आत्मा बनी है जो सर्व शक्तियों का छोटा घन है। उस हमारी एक आत्मा को जान लेना सम्पूर्ण जगत् को जान लेने के बराबर है। यदि हम अपने ही आत्मा को यथार्थ रीति से जान लेवें तो संपूर्ण जगत् को हमने जान लिया। और जगत् से पृथक् कोई ईश्वर का स्वरूप नहीं है ग्रतः जगत् को जानना ही ईश्वर को जानना है। तो इससे सिद्ध हुग्रा कि ग्रपनी ग्रात्मा का यथार्थ ज्ञान होने से हमारी जीवात्मा ईश्वरज्ञानमय हो जाती है ग्रौर जीव ईश्वर में भेद-भाव नहीं होने पाता । इसी को सायुज्यमुक्ति कहते हैं ग्रौर यह सायुज्यमुक्ति ग्रात्म ज्ञान रूपी ज्ञानयोग द्वारा सिद्ध होती है। इस प्रकार यह ज्ञानयोग की उपासना हुई।

इस प्रकार कर्मयोग, भक्तियोग ग्रौर ज्ञानयोग तीन उपासना के मार्ग बतलाये गये हैं। इन मार्गों में यदि हम संपूर्ण मनोयोग न दे सके तो बहुत थोड़ा भी चलना परम लाभदायक है क्योंकि उस मार्ग में जाने का संस्कार श्रात्मा में हो जाने से दूसरे जन्म में उतनी गित स्वभावतः सहज ही में हो जाती है

स्रौर स्रागे भी उसी मार्ग में चलने के लिए प्रबल इच्छा स्रौर प्रकृति होती है। इस प्रकार स्रनेक जन्म में कभी न कभी सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। यही विषय गीता में भगवान् ने कहा है;—

### बहूनां जन्मनामन्ते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । ग्रनेकजन्मसंसिद्ध, स्ततो याति परां गतिम् ।।

अर्थात् बहुत जन्मों के ग्रन्त में ज्ञानी मेरे को प्राप्त कर लेता है। ग्रनेक जन्मों में ग्रच्छे प्रकार ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पा जाता है।

ऐसी कोई भी उपासना नहीं है कि जिससे जीव का आत्मवल न बढ़े किन्तु उपासना करता हुआ मनुष्य यदि दुःखी रहे यदि उसका हृदय दुर्बल हो तो निःसन्देह समक्षना चाहिए कि वह उपासना नहीं करता है और उसकी उपासना विधियुक्त नहीं होती वयोंकि प्रकृति नियमानुसार तीनों प्रकार की उपासना मनुष्य के आत्मवल को बढ़ाने वाली है।

### उपासनासूत्र का सारांश

रस ग्रीर बल दो तत्वों से सकल जगत् बना हुआ है। रस बारतव में शान्त ग्रीर एक रूप में रहने वाला है किन्तु बल उसके विरूद्ध कुब्ध ग्रीर बहुरूपा है। रस ग्रीर बल वैधम्मी होकर भी जुदे-जुदे नहीं रहते वे सदा मिले हुए रहते हैं। रसबल संयोग का नाम ही जगत् है। जब रस पर बलों के ढ़ेर मिलते हैं तब वह रसवलों सहित एक प्रकार की ग्रन्थि सी हो जाती है इसी को हृद् ग्रन्थि कहते हैं। रस को ग्रात्मा कहते हैं। हृद्ग्रन्थि के कारण ग्रात्मा का बन्धन है ग्रीर इस ग्रन्थि के छुटकारे या खुलने का नाम ही मोक्ष है मोक्ष ही सब से बड़ा पुरुपार्थ कहलाता है हृद्ग्रन्थि पर केवल बल के ग्राने से क्षोभ मात्र होता है किन्तु रससहित बल के ग्राने से दूसरी ग्रन्थि बन जाती है जैसे जल पर रससहित बल ग्राने से मिट्टी ग्रीर फिर मिट्टी से काच बन जाता है। इन गाँठों के खुलने से फिर वस्तु ग्रपने पूर्वरूप में चली जाती है। वही गाँठ का बंधन या खुलना है।

या बहा के नाम से कहते हैं। इनके विरुद्धम वाला सादि, सान्त, सीमाबद्ध, परिछित्त, क्षुब्ब, ग्रन्थकारमय, बहुरूपा, ग्रनेक ग्राधार रस में तिरोहित, उद्भूत होने वालों, जो निराला एक तत्व है उस को वल, जड़, या माया कहते हैं। रस में बल के उद्भूत होने का नाम सृष्टि है ग्रीर रस में बल के तिरोहित होने का नाम प्रलय है। सृष्टिदशा में बल, रस में ऐसा लिपट जाता है कि रस बल से बँधा हुग्रा सा प्रतीत होता है। रस में बलों के इतने ढेर के ढेर एकत्र हो रहे हैं कि साधारण दृष्टि में सकल जगत् जड़ ही जड़ दीखता है। किसी न किसी कारण से कहीं कहीं बल इतना निर्वल हो जाता है कि वहाँ ज्ञानमय रस का भान होने लगता है। ऐसी दशाशों को ही चेतना कहते हैं। बल का जोर कम होने से ही जड़ ही चेतना कहलाता है, ये चेतन वस्तुयें हीं जीवन कहलाते हैं। इन जीवों में वल का जोर घटते 2 इतना घट जाता है कि ज्ञान जो रसस्वरूप है भली प्रकार दीखने लगता है ग्रीर ऐसे जीव ही

abai 1

**(**नेक्राम

मनुष्य कहलाते हैं। जड़ से चेतन में बल आधार रह जाता है और जीवों की ग्रपेक्षा मनुष्य में बल ग्रौर भी न्यून हो जाता है ग्रौर ज्ञान की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि अपने शेप बलवन्धन से मुक्त होने का उपाय कर सकता है। इस उपाय का नाम ही बिज्ञान हैं। पूर्ण रीति से ग्रात्मज्ञान होने पर बल का बन्धन, बल के रहते हुए भी टूट जाता है इसी को मुक्ति कहते हैं किन्तु यह ग्रात्मज्ञान का प्रयत्न ग्रत्यन्त कठिन है अतः उसका एक सुगम मार्ग निकाला गया है, जिसको उपासना कहते हैं।

विशिष्टित्रिसत्योपनिषद् के निरुपण के अनन्तर और भी अधिक सूक्ष्म विचार करने के पश्चात् जीव और ईश्वर के अतिरिक्त एक परमेश्वर भी ज्ञात होता है। यह जगत् इन तीनों के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। अतः जीव, ईश्वर और परमेश्वर इन्हीं तीनों को सत्य मान कर यह गुक्लित्रसत्य नाम का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। इस में निम्न परिच्छेद हैं।

१ प्रजापतिपरिच्छिद । ४ ग्रात्मगतिपरिच्छेद ।

२ व्यूहानुव्यूहपरिच्छेद ।

३ ग्रात्मपरिच्छेद ।

# <u> गुक्लितसत्योपनिषत्</u>

[4]

१-प्रजापति-परिच्छेद का प्रथम 'मूलैकत्वसूत्र'

प्रजापितपरिच्छेद का प्रथम सूत्र 'मूलैकल्व' है अर्थात् इस जगत् का एक ही मूल है। इस विषय

जो जहाँ कुछ हम देखते हैं इन्हीं सब को जगत कहते हैं। यह जगत् यद्यपि नाना प्रकार की वस्तुओं का समूह इिट्मोचर होता है तथापि इन सब को एक ही वस्तु से उत्पन्न हुम्रा समभना चाहिये। एक ही वस्तु क्रम से पण्चात् अनेक रूपों में परिगात हो गई है। वह वस्तु जिससे यह सब कुछ उत्पन्न स्नादि है। वह एक है, इसके जोड़ का कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। वह सब का आदि है और वह ही यह सब कुछ है। ब्रह्म से अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं जाना गया है

एक ही वस्तु से यह सब भिन्न २ पदार्थ वन कर इस प्रकार विस्तृत हो गये हैं जिनको हुम अनल भिन्न २ क्यों में देखते हैं। इन सबको एक ही किसी तत्व से उत्पन्न होना मानने में मुख्य प्रमाण अत्यन्त भिन्न अवस्था में हैं समय पाकर आपस में परिर्वतनशील पाते हैं। अग्नि, आप और मृत्तिका जी हो जाता है और पापाए पानी। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे कहीं होगा परन्तु इससे इतना अवध्य और कुण्डलादि भूत्रणों के अनुसार आपस में परिवर्तनशील हैं उनका आपस में पर्याय हैं। जो कड़ा (एक भूवण) हो सकता और जब बदलते हैं तो कार्य है और कार्य का कारण होना आवश्यक है। अत: मानना होगी कि इन पर्यायों से भिन्न इन सब का मूल कारण कोई एक ही पदार्थ है।

जिस प्रकार एक ही बीज से उत्पन्न होकर ग्रंकुर, पिण्ड, शाखा, पत्र, पुष्प, फलादि भिन्न २ प्रकार के पदार्थ बन कर उनके समूह से एक वृक्ष का रूप हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म रूपी एक तत्त्व से शनै: शनैनानन्त भाव उत्पन्न होकर उनके समूह से यह जगत् का रूप खड़ा हो गया है।

जिस प्रकार एक ही पिता के गुक्रबिन्दु से गरीर के नाना प्रकार के भिन्न २ भाव जैसे रुधिर, ग्रस्थि, मज्जा, वसा (चरवी), स्नायु ग्रादि वनते हैं ग्रौर इनमें एक ही प्रकार के बिन्दु से इस प्रकार के भिन्न २ भाव कैसे बने ग्रौर क्यों वने यह जाना नहीं जा सकता, ठीक इसी नियम के अनुसार एक ही ब्रह्म से जगत् के ग्रनन्त भिन्न २ भाव बन गये हैं, ऐसा जानना चाहिए।

जैसे उसी शुक्रविन्दु से चक्षु, श्रोत्र, वाक् ग्रादि भिन्न २ इन्द्रियां वनी हैं परन्तु चक्षु का काम श्रोत्र से नहीं होता ग्रौर श्रांत्र का कार्य वाक् नहीं करती, इस प्रकार शिक्तयों में ग्रन्तर क्यों पड़ गया; एक ही वस्तु से उत्पन्न होकर क्यों नहीं सब का कार्य सब करते हैं यह ज्ञात नहीं होता वैसे ही एक ही ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले अग्नि, आप, वायु, शब्द आदि में भिन्न २ प्रकार की शक्तियां कैसे उत्पन्न हुई यह विषय ग्रचिन्त्य है किन्तु इसमें संदेह नहीं कि उस एक वस्तु से भिन्न २ प्रकार की शक्तियों का भिन्न २ प्रकार की वस्तुग्रों का विकास हुग्रा है। हम यदि इस पर विचार करें तो चक्षु में क्या शक्ति है वा श्रोत्रादि इन्द्रियों की शक्तियों में क्या भिन्नता है ग्रथवा जल, वायु, ग्रविन प्रभृति में क्या २ शक्तियां हैं इन वातों की भली प्रकार परीक्षा कर सकते हैं ग्रौर सम्भवतः उन शक्तियों को यथार्थ रीति से जान सकते हैं किन्तु फिर भी उन शक्तियों के निज के वास्तविक रूप क्या हैं, उनका विकास कैसे हुग्रा इत्यादि विषय ग्रब भी हमारे ज्ञान की सीमा से बाहर हैं ग्रर्थात् किसी मनुष्य की भी विचार शक्ति ग्रहए। नहीं कर सकती।

यहाँ पर किसी २ दार्शनिक का ऐसा विश्वास है कि वृक्ष का मूल (बीज) जिससे वृक्ष उत्पन्न होता है स्थूलरूप से देखने पर एक ही वस्तु प्रतीत होती है किन्तु वह बीज, ग्रंकुर, पिण्ड, डाल, पात, फल भिन्न २ पदार्थों का संग्रह रूप है उसी का क्रमशः विकास होकर ये सब पृथक् २ दृष्टिगोचर होते हैं। मनुष्य का ग्रुक्त भी रुधिर, ग्रस्थि, मज्जा, चक्ष, कर्गा ग्रादि ग्रत्यन्त सूक्ष्मरूप से विद्यमान भिन्न २ पदार्थों का एक संग्रह है जिसमें से क्रमशः विकास होकर भिन्न २ ग्राति के पदार्थ पृथक् २ उत्पन्न रूप प्रकट होता है। ये सब जो पहले भिन्न—भिन्न थे उन्ही से भिन्न २ जाति के पदार्थ पृथक् २ उत्पन्न रूप प्रकट होता है। ये सब जो पहले भिन्न—भिन्न थे उन्ही से भिन्न २ जाति के पदार्थ पृथक् २ उत्पन्न रूप प्रकता। ग्रतः संपूर्ण जगत् में जितने प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं उन सब का ग्रत्यन्त सूक्ष्मरूप का नाम सकता। ग्रतः संपूर्ण जगत् में जितने प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं उन सब का ग्रत्यन्त सूक्ष्मरूप का नाम सकता। ग्रतः संपूर्ण जगत् में जितने प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं उन सब का ग्रत्यन्त सूक्ष्मरूप का नाम सकता। ग्रतः संपूर्ण जगत् में जितने प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं उन सब का ग्रत्यन्त स्थास की वस्तुएं मिश्रित हों ग्रीर उसमें से एक बूंद ली जावें जो देखने में एक बिन्दु के समान है किन्तु विश्वास करना होगा कि उस एक बूंद में भी उन सौ (१००) वस्तुग्रों का ग्रंग मुक्ष्मरूप से मिश्रित है। इसी करना होगा कि उस एक बूंद में भी उन सौ (१००) वस्तुग्रों का ग्रंग सुक्ष्मरूप से मिश्रित है। इसी करना होगा कि उस एक बूंद में भी उन सौ (१००) वस्तुग्रों का ग्रंग सुक्ष्मरूप से कि प्राणी के ग्ररीर के का विश्वास है। ऐतरेय ऋषि के कथनानुसार विश्वास करने का कारण यह है कि प्राणी के ग्ररीर के का विश्वास है। ऐतरेय ऋषि के कथनानुसार विश्वास करने का कारण यह है कि प्राणी के ग्ररीर के का विश्वास होता है। उसका संनिवेश उसी

प्राणी के प्रङ्ग के प्रनुसार होने से उस प्राणी के ग्राकार का एक कीट पैदा होता है जिसको भ्रूण कहते हैं वह जल विन्दु के समान ग्रत्यन्त मृदु और तरल होता है ग्रतः सहस्रों भ्रूणों का समूह एक तरल गुक के रूप में प्रतीत होता है। इस गुक्र में जो ग्रसंख्या भ्रूण कीट हैं उनका एक २ मनुष्य के आकार का होने से चक्षु, श्रवण, मुखादि सभी ग्रङ्ग प्रति ग्रङ्ग सूक्ष्मता से विद्यमान रहते हैं जिनका ही पश्चात् में विकास होकर प्राणी का वड़ा भारी शरीर वनता है ग्रतः कहना होगा कि वह एक ही किसी ग्रमिश्रित विन्दु से बना हुम्रा नहीं है। यदि कोई प्रश्न करे कि यह प्रिक्तिया प्राणी से प्राणी उत्पन्न होने पर संभव हो सकती है किन्तु इस सृष्टि में जो सर्व प्रथम प्राणी उत्पन्न हुग्रा वह ग्रपने पिता के शुक्र से उत्पन्न न था ग्रतः वह भ्रूण से उत्पन्न न होकर किसी एक ही जाति के अमिश्रित बिन्दु से ग्रवश्य बना होगा, ती इसके उत्तर में हम बौद्ध सिद्धान्तरूप से यह निर्णय करते हैं कि ऐसा कभी कोई समय ही न था जबकि प्राणी अपने पिता से उत्पन्न न हुम्रा हो । यह सृष्टि स्रनादि है जैसे बृक्ष का बीज स्रवश्य ही दूसरे बृक्ष से पैदा हुन्ना है उसी प्रकार दूसरे के शरीर में उत्पन्न हुए शुक्र से ही दूसरे प्रांगी का शरीर बनने के नियम का सदा से प्रारम्भ है अतः गुक्त के अनुसार ब्रह्म का भी नाना विजातीय पदार्थों का संग्रहरूप एक मिश्रित पदार्थ होना ही निश्चित किया जा सकता है।

अब इस उपर्युक्त सिद्धान्त पर यह विचार करना है कि शुक्र के विषय में यद्यपि यह कहना बहुत कुछ सत्य ठहरता है किन्तु हम देखते हैं कि संसार में सभी प्राणी योनिज ही नहीं है बहुत से अयोनिज भी है। जैसे गोवर, केले का रस ग्रीर दही मिलाकर वन्द घड़े में रखने से विच्छू उत्पन्न होते हैं, किसी देश में संदूक भर कर सब प्रकार के मेवे बन्द करके घूप में ताप देने से हजारों कीटाणु उत्पन्न होकर पीछे उन सब का एक कीड़ा बन जाता है, लकड़ी में घुन पैदा होते है, फलों में कीड़े पैदा होते हैं। यहाँ देखना है कि फलों का रस जो सर्वथा एक ही प्रकार का है उससे ग्रस्थि, मज्जा, चक्षु, श्रवणादि भिन्न २ ग्राकार के पदार्थ बनते दिखाई देते हैं यह कोई विश्वास नहीं कर सकता कि उन रसों में ग्रांख ग्रीर कान, हड्डी ग्रीर माँस भिन्न रूप में वर्तमान हैं। जिस रस से ग्रस्थि बनी है उस ही रस से चक्ष भी बना है अतः यह कहा जाता है कि इस जगत् में एक ही किसी पदार्थ से भिन्न २ प्रकार के पदार्थ भी उत्पन्न हो सकते हैं ग्रतः ब्रह्म को ग्रमिश्रित पदार्थ मान सकते हैं।

श्रव हम को वृक्ष के वीज पर भी कुछ विचार करना है । बौद्धों का विश्वास है कि एक वट के बीज में सारा बटबृक्ष ज्यों सूक्ष्मरूप से विद्यमान है जिस का पीछे विकास होता है किन्तु यह विश्वास निरा अज्ञानता से भरा हुआ है किसी वृक्ष के बीज में उस वृक्ष का कोई भी अवयव गहले से विद्यमान नहीं रहता । प्रायः करके वृक्षों का वीज के डिब्बे के तौर पर दो पाट के संपुट से जुड़ा हुआ है। दोनों पाटों के ग्रन्दर केवल दो पत्ते बत्तौर सांचे के विद्यमान रहते हैं ग्रौर उन दोनों पत्तों की जोड़ने वाला एक वृत्त ( डाँड ) भी होता है । इस वृत्त ग्रीर पत्तों के जोड़ के स्थान पर तीन प्रकार का प्राम्म सि रहता है। एक प्राम्म वृत्त के द्वारा पृथ्वी में से मिट्टी चुला हुग्रा पानी खींच कर ऊपर चढ़ाता है जिन से पत्ते, डाली वगैरह बनते रहते हैं। दूसरा प्राण दोनों पत्तों की अग् के द्वारा भ्राकाण का रस अर्थात् सूर्य, चन्द्र की अभी पीता रहता है, श्रीर तीसरा प्राण दोनों पत्तों की अग्री के द्वारा अर रस को लेकर प्रथम वृन्त और पत्तों को मांचे में रस को लेकर प्रथम वृन्त ग्रौर पत्तों को साँचे में ढाल कर उनकी सूरत बनाता है ग्रौर पीछे किसी न

किसी अङ्ग को फोड़ कर पत्ते की सूरत में बने हुए उस रस को बाहर निकाल देता है। बाहर निकलने पर मिट्टी मिश्रित पानी में से पानी के भाग को सूर्य और वायु चूँस लेता है किन्तु मिट्टी के भाग को ऊपर जाने से पृथ्वी का ग्राकर्षण रोक लेता है अतः फिर पानी सींचने की ग्रावश्यकता हो जाती है। यह एक प्रकार का नियम है इसी में कुछ न कुछ न्यूनाधिक परिवर्तन करके भिन्न-भिन्न प्रकार का नियम देखा जाता है जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन करना यहाँ ग्रावश्यक नहीं है परन्तु इतना कहना ग्रावश्यक है कि इन बीजों में कुछ साँचे के ग्रांश के ग्रातिरक्त और होने वाले वृक्षों के ग्रवयव कुछ भी नहीं रहते। उसी साँचे के द्वारा मिट्टी पानी से पिण्ड, पत्ते, डाल, फल, फूल, रस, गुठली ग्रादि भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे ब्रह्म से सम्पूर्ण जगत् के भिन्नभिन्न पदार्थों का उत्पन्न होना माना जा सकता है।

यह एक दृष्टान्त केवल इसीलिये दिखाया है कि एकजातीय वस्तु से अनेक भिन्न जातीय वस्तुएँ उत्पन्न हो सकती हैं किन्तु वास्तव में जब देखा जाय तो ब्रह्म के लिये कोई दृष्टान्त देकर किसी विषय को सिद्ध करना सर्वथा ग्रयोग्य है क्योंकि दृष्टान्तों से सिद्ध किया हुग्रा नियम भी सृष्टि का ही एक स्वरूप है। नियमों का बनाना ही सृष्टि का रूप है। सृष्टि होने पर ये नियम स्थान स्थान पर दिष्टिगोचर होते हैं किन्तु जब हम सृष्टि के मूलतत्व का निरीक्षण कर रहे हैं तो वह तत्त्व अवश्य ही सृष्टि से पहले होगा। सृष्टि से पहले उस मूलतत्त्व में उन नियमों का जो सृष्टि के पश्चात् उत्पन्न हुए हैं जानना असंभव है अतः सृष्टि के पश्चात् के पदार्थों का दृष्टान्त देकर मूलतत्त्व का निरूपए करना एक प्रकार अनुचित प्रतीत होता है, अतः इस सृष्टि का हम किसी एक ही मूलतत्त्व से होना ग्रारम्भ करते हैं। इसमें संभव-ग्रसंभव का प्रश्न उठाना निरी अज्ञानता है। यदि हम मृष्टि की रचना पर गम्भीर दिष्ट डालें तो छोटी से छोटी मृष्टि का ढंग आश्चर्य-जनक श्रीर श्रसंभव प्रतीत होता है किन्तु जिनको हम बारबार होते हुए देखते हैं उनका श्रसंभव स्वभाव संभव में परिणत हो जाता है। केवल जिन नियमों को हमने नहीं देखा है उन्हीं को मनुष्य ग्रसंभव करके त्यागने को तत्पर हो जाता है किन्तु इस प्रकार का ग्रहण ग्रौर त्याग व्यवहार मार्ग में किसी सीमा तक ठीक है किन्तु पारमाधिक विज्ञानमार्ग में कोई भी ग्रसम्भव नहीं माना जा सकता। मनुष्य की बुद्धि सीमा-बद्ध है अतः उसके जानने न जानने से संभव अग्नंभव की व्यवस्था करना उचित नहीं हो सकता अतएव हम यहाँ सिद्धान्तरूप से यह स्थापित करते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि एक ही मूलतत्त्व से बनी है ग्रीर वह मूलतत्त्व विजातीय भेद, सजातीय भेद और स्वागत भेद इन तीनों से रहित है, पूर्ण, अखण्ड, अद्वितीय है। इससे किसी प्रकार सृष्टि हुई यही दिखाने के लिए हम अग्रसर होते हैं। ग्रलवत्ता मुक्तको इसमें बिना संकोच के इतना कहना ग्रावश्यक है कि ब्रह्मा की सब कार्यवाही हरटान्त के ग्रनुकूल नहीं हैं क्योंकि सुब्धि में बीज आदि से बुक्षादि के उत्पन्न होने में कितने ही नियम दीखते हैं। यह कि बीज से श्रंकुर उत्पन्न होने में पृथ्वी की गरमी, उसकी उर्वरता, जल का सींचना, हवा, सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की ग्रमी ग्रौर ऋतु आदि बहुत से सहयोगी कारण होते हैं, इनके एक के भी न होने पर अंकुर नहीं होता और अंकुर उत्पन्न होने पर बीज का ग्रसली स्वरूप सर्वथा नष्ट हो जाता है परन्तु बहा में ये सब कुछ भी नहीं होते ग्रर्थात् बहा के अतिरिक्त न किसी सहयोगी करण की ग्रावश्कता होती है ग्रौर न इतने बड़े जगत् की सृष्टि होने पर भी इस मूलतत्त्व ब्रह्म के ग्रमुली स्वरूप में किसी प्रकार का फर्क ग्राता है वह ज्यों का त्यों वना हुग्रा रह



कर अत्यन्त अद्मुत मृष्टि की रचना कर देता है। यही उसकी महिमा है। यदि हम से कोई प्रश्न करे कि इस मृष्टि के अन्दर सहकारी कारण का आवश्यक होना और ब्रह्म में उसका न होना, अथवा मृष्टि के अन्दर कारण में विकार होना और ब्रह्म में विकार न होना इस प्रकार के भेद होने में कारण क्या है तो इसका यथार्थ उत्तर मेरे पास नहीं हैं क्योंकि इस मृष्टि की विद्या के दो विभाग हैं पर और अपर। पर विभाग इस प्रकार का जटिल है कि प्राणीके मन और बुद्धि की सीमा से वाहर है उसके जानने का दावा करना अज्ञानता है और अनिर्वचनीय है केवल अपर विभाग को मनुष्य बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर जान सकता है अर्थात् उस एक मूलतत्त्व से इतनी विशाल मृष्टि किस रीति से उत्पन्न हुई, क्या क्या उत्पन्न हुए, जगत् का क्या रूप है इत्यादि विषय जानना ही अपर विद्या है उसी का विचार करने लिए हम यहाँ पर कुछ वर्णन करते हैं।

मूलैकत्वसूत्र का सारांश

इस सूत्र में इस विषय का निरूपण किया जाता है कि इस समस्त जगत् का एक ही मूल है। यह जगत् भ्रनन्त भिन्न भिन्न पदार्थों का एक समृह है। इस धरीम भिन्नतामय जगत् का कारण या बीज या मूलतत्त्व एक ही पूर्ण, अखण्ड, अद्वितीय, भेदणून्य पदार्थ है जिसको 'ब्रह्म' कहते हैं इसका कुछ विचार करने से विदित होगा कि जगत् के समस्त भिन्न पदार्थ परस्पर वदलते रहते हैं। जैसे पृथ्वी से घास और घास, दूध, रक्त, गोबर ग्रौर फिर दूध से दही, मक्खन इत्याद बदल जाते हैं और फिर समय पाकर घास, द्ध ग्रादि पृथ्वी में परिणत हो जाते हैं। ऐसी दशा में न पृथ्वी घास, दूध का कारण कहीं जा सकती है ग्रीर न घास दूध पृथ्वी का कारण कहा जा सकता है। ऐसे ही पृथ्वी पानी में छौर पानी पृथ्वी में बदल जाया करते हैं यहाँ पर कीन किसका कारण है. नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार जगत् के समस्त पदार्थ भ्रापस में बदलते रहते हैं। ये सब श्रापस में कार्य पर्याय हैं ये एक दूसरे के कारएा नहीं कहे जा सकते। क्योंकि जगत् परिवर्तनशील है ग्रतः कार्य है। ग्रौर जब कार्य है तो कारण ग्रवश्य होना चाहिये। जगत् का कारण होने में मुख्य प्रमाण इस जगत् का कार्य होना ही है और जय कार्य सिद्ध हुन्ना तो इसका कोई न कोई कारण होना स्वतः सिद्ध हो गया। कार्य, रूपधारी और सीमाबद्ध है किन्तु कारण ग्ररूप ग्रीर ग्रसीम है ग्रतः केवल अनुभवगम्य हैं। जैसे स्वर्ण ग्राभूषणों का कारण है वैसे ही इस जगत् कार्यरूप का कोई आधारभूत कारएा है और वह ग्ररूप, ग्रसीम है किन्तु अनुभवगम्य ग्रवश्य प्रतीत होता है । इस कार्य रूप जगत् का ग्राधार भूत कारण, वीज मूलतत्त्व ही 'ब्रह्म' कहलाता है। यह ग्ररूप, ग्रसीम, पूर्ण, ग्रखण्ड ग्रद्वितीय ग्रादि सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ जैसे एक ही बीज से कई पदार्थों के पश्चात् एक बुक्ष बनता है उसी प्रकार 'ब्रह्म' रूपी एक तत्त्व से धीरे धीरे ग्रनन्तानन्त भाव उत्पन्न होकर उनके समूह से यह एक जगत् का रूप खड़ा हो गया है जैसे एक ही पिता के शुक्रविन्दु से शरीर के श्रनेक भाव, रस, खून, आदि वन जाते हैं ग्रौर एक ही विन्दु से ये अनेक भाव कैसे वन गए और क्यों वन गये कोई नहीं कह सकता, वैसे ही एक ही बह्म से जगत् के नाना भाव वन गये हैं। जैसे एक ही शुक्रविन्दु से भिन्न भिन्न इन्द्रियाँ भिन्न भिन्न शक्तियों के साथ बन गई हैं ग्रौर ये शक्तियां एक विन्दु से कैसे बन गई यह नहीं जाना जा सकता वैसे ही पृथ्वी, जल, तेज ग्रादि में भिन्न भिन्न शक्तियां कैसे पैदा हो गई, नहीं कहा जा सकता। ग्रलबत्ता ये क्या हैं श्रीर क्या कार्य करते हैं यह कहा जा सकता है किन्तु इनका वास्तविक रूप श्रीर उनका विकास कदापि नहीं कहा जा सकता।

किसी किसी दार्णनिक का ऐसा विश्वास है कि बीज में वृक्ष के समस्तभाग सूक्ष्मरूप से रहते हैं जैसे बृक्ष और मनुष्य, बीज और वीर्य में सूक्ष्मरूप से विद्यमान हैं वैसे ही यह स्थूल जगत् अपनी समस्त शक्तियों सिहत ब्रह्म में सूक्ष्मरूप से रहता है। अतः ब्रह्म एक भांति का पदार्थ नहीं है वह मिश्रित पदार्थ है। इस मत में बीद्ध और बैदिक दोनों का ही विश्वास है। ऐतरेय ऋषि के कथनानुसार बैदिक विद्वानों का विश्वास करने का कारण यह है कि बीर्य भ्रूणों का समूह है और भ्रूण मनुष्य के शरीरानुसार सब अङ्गों से परिपूर्ण है ग्रतः वीर्य एक मिश्रित पदार्थ है और क्योंकि मनुष्य वीर्य से बना हुग्रा है ग्रतः वह भी मिश्रित पदार्थ से बना हुग्रा है। यदि कोई ग्राक्षिप करे कि ग्रादिम पुष्प भ्रूणों से बना हुग्रा नहीं कहा जा सकता तो उत्तर में यह कहेंगे कि ऐसा कोई ग्रादिम पुष्प नहीं हो सकता क्योंकि जब यह जगत् अनीद काल से है ग्रीर ग्रनत काल तक ऐसा ही रहेगा तो ऐसा कोई समय नहीं था कि जब प्राणी अपने पिता से उत्पन्न न हुग्रा हो। जैसे बृक्ष का बीज अवश्य ही दूसरे बृक्ष में पैदा हुग्रा है वैसे ही दूसरे के गरीर से ही उत्पन्न हुए गुक्र से ही दूसरे प्राणी के गरीर बनने का नियम सदा से है। इसी प्रकार 'ब्रह्म' भी गुकानुसार नाना विजातीय पदार्थों का संग्रहरूप एक मिश्रित पदार्थ होना ही निश्चित किया जा सकता है।

उपर्युक्त विषय शुक्र के तथा योनिज प्राणियों के विषय में ठीक हो सकता है किन्तु अयोनिजों में कभी ठीक नहीं रहता, जैसे विच्छ् का पैदा होना, मेवे से कीड़ों का पैदा होना और फिर उन सब से एक कीड़ें का बनना, लकड़ी में घुन का पैदा होना आदि। यही विचार करने पर विदित होगा कि एक ही रस से कीट के हाड़, मांस, आँख आदि कैसे उत्पन्न हो गये। यह कोई नहीं कह सकता कि एक ही रस में हड्डी, माँस, आँख आदि वर्तमान हैं। अतः संभव हो गया कि रस से नाना भाँति की चीजें बन सकती हैं और एक ही ब्रह्म से अनेक रूप जगत हुआ है।

बौद्धों का विचार है कि एक वट बीज में संपूर्ण वृक्ष ज्यों का त्यों सूक्ष्म रूप से विद्यमान है किन्तु यह उनकी भूल है क्योंकि बीज में न डाल है, न पात है ग्रीर न कोई वट के अवयव है बिल्क वृक्षों का बीज डिब्बे के सदश दो पाट के संपुट से जुड़ा हुग्रा है ग्रीर दोनों पाटों में दो पत्ते ग्रीर वतौर साँचे के रहते हैं ग्रीर उन दोनों को जोड़ने वाला एक बृन्त भी होता है। इस बृन्त ग्रीर पत्तों के जोड़ के स्थान पर तीन प्रकार का प्राण नियम से रहता है। एक नीचे के रस को खींचता है दूसरा ऊपर के रस को ग्रीर तीसरा दोनों रसों के पहले के बृन्त ग्रीर पत्तों को साँचे में ढाल कर उनकी सूरत बनाकर बीज के किसी ग्रंग को छेदन कर उस रस को बदल कर बृन्त तथा पत्तों की सूरत में बाहर निकाल देता है। वस इन बीजों में कुछ ऐसे साँचे के सिवाय बृक्ष के ग्रीर ग्रवयब कुछ भी नहीं रहते। उसी साँचे के द्वारा इसी मिट्टी पानी से नत्ते, डाल, फूल इत्यादि उत्पन्न हो जाया करते हैं। इसी प्रकार हमारे ब्रह्म में से भी जगत् के भिन्न-भिन्न पदार्थों का बनना माना जा सकता है। यह एक इण्डान्त इसीलिये दिखाया गया है कि एक ही वस्तु से नाना प्रकार के भाव बन सकते हैं। जब जगत् में यह संभव है कि एक से ग्रनेक बनते हैं तो फिर एक ब्रह्म से जगत् की ग्रनेक बस्तु क्यों नहीं वन सकती ग्रर्थात् ग्रवयय ही बन सकती है। किन्तु वास्तव में देखा जाय तो जगत् के नियमों का इप्टान्त देकर ब्रह्म की किसी बात का सिद्ध करना सर्वथा अयोग्य है क्योंकि सृष्टि के नियम सृष्टि के ही रूप हैं जगत् रूपी कार्य के इप्टान्त देकर

कारण रूप मूलतत्व ब्रह्म का निरूपण करना एक प्रकार से अगुद्ध प्रतीत होता है। ग्रतः इस मृष्टि का एक ही मूलतत्व कारण दिखा कर हम इसका आरम्भ करते हैं इसमें संभव-असंभव का प्रश्न करना अज्ञानता है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमा बद्ध है कभी संभव असंभव हो जाता है और कभी असंभव संभव। अतः इस व्यवस्था को छोड़ कर यह सिद्धान्त स्थापित करते हैं कि यह समस्त जगत् एक ही मूलतत्व से बना है और वह मूलतत्व सकल प्रकार के भेद अर्थात् सजातीय, विजातीय और स्वगत से रहित है, भेदरहित, पूर्ण, अखण्ड और अद्वितीय है। ऐसे मूलतत्व से यह जगत् कैसे उत्पन्न हुआ है। इस विषय को सिद्ध करने को हम उद्यत हुए हैं। इस ब्रह्म में न सहयोगी कारण की आवश्यकता है और न जगत् के बनने पर उस मूलतत्व में किसी प्रकार का अन्तर पड़ता है। वह जगत् से पहले और पीछे ज्यों का त्यों सदा एक पूर्ण अवस्था में रहता है। यह उसकी अद्भुत महिमा है। यदि कोई प्रश्न करे कि जगत् में सहकारी कारण का होना और ब्रह्म में न होना अथवा मृष्टि के अन्दर कारण में विकार होना और ब्रह्म में विकार न होना वयों है तो इसका उत्तर मनुष्य की बल, बुद्धि से वाहर है क्योंकि मृष्टि की विद्या के देखने पर जाना जा सकता है अर्थात् उस एक मूलतत्व से यह जगत् किस प्रकार उत्पन्न हुआ, बया-वया उत्पन्न हुए, जगत् का क्या रूप है? इत्यादि विषय जानना ही अपर विद्या है और उस ही का विचार करने के लिये हम यहाँ पर कुछ वर्णन करते हैं।

संक्षेप

१. जगत् का मूल कारण 'ब्रह्म' है।

२. जगत् व्यिष्टि व समिष्टिरूप से परिवर्तनशील है स्रतः कार्य है स्रौर कार्य होते से कारण स्वतः सिद्ध होता है।

सृष्टि ग्रौर इसके मूल कारण ब्रह्म इन दोनों का ग्रापस में षड्विकल्प सम्बन्ध

जहां किसी वस्तु से कोई वस्तु उत्पन्न होती है वहाँ एक ही तो कारण से कार्य पृथक् होता है को से पिता का पुत्र; और कहीं कारण विगड़ कर कार्य होता है जैसे बीज का बुक्ष, परन्तु इसमें कारण है ग्रीर कहीं पर कारण ही वदलकर कार्य हो जाता है जैसे द्रुध का वही । परन्तु कहीं पर कारणों से लिया गर्या वदलता है और न विगड़ता है और न कारणों से वह कार्य पृथक् ही होता है तथापि कारण के ज्यों के ज्यों का त्यों वना रहता है जैसे पिट्टी में घड़ा और सूत में कपड़ा और जैसे कहीं पर कारण के ज्यों के उद्यों का त्यों वना रहता है जैसे पिट्टी में घड़ा और सूत में कपड़ा और जैसे कहीं पर कारण से कार्य रहता जैसे मकड़ी से जाल का तार। तात्पर्य यह है कि जगत् में कारण कार्य की प्रक्रिया ग्रीन कारण से कार्य विना है। इसमें कारण से कार्य प्रक् बनता है पर कारण से कार्य की है। इसमें कारण से कार्य से कार्य प्रक् बनता है पर कारण से कार्य की प्रक्रिया ग्रीन कारण कार्य की प्रक्रिया ग्रीन कारण के है। इसमें कारण से कार्य प्रक् बनता है पर कारण से कार्य की है। इसमें कारण से कार्य प्रक् बनता है पर कारण से कार्य जी प्रक्रिया ग्रीन कारण से कार्य से कार्य प्रकृत प्रकार का हो सकती

नहीं बनता किन्तु कारण में ही कार्य ग्रीत-प्रोत होकर बैठा रहता है यहाँ तक कि कारण के नष्ट करने से उसके साथ-साथ वह कार्य भी नष्ट हो जाता है परन्तु दूसरा कारण मकड़ी है जो ग्राप बिना बिगड़े ज्यों की त्यों रह कर ग्रपने से पृथक् कार्य पैदा करती है ग्रीर मकड़ी के नाश होने पर उस कार्य का नाश नहीं होता । परन्तु अब इन दोनों कारणों का मिश्रण हम ब्रह्म पाते हैं वह मकड़ी के अनुसार अपने से जुदा कार्य पैदा करता है जिसको जगत् कहने हैं। परन्तु यह जगत्रूपी कार्य मिट्टी में घड़े के अनुसार घलिमल होकर एक हो रहा है कि जिस तरह मिट्टी से पृथक हम घड़े को नहीं पाते उसी प्रकार बहा से पृथक यह जगत कदादि नहीं हो सकता जैसे सब मिट्टी घट की घड़ा है और सब घट मिट्टी है। उसी प्रकार सर्वजगत् ब्रह्म है। इस कारण का कार्य के साथ ग्रथीत् ब्रह्म का जगत् के साथ पड्विकल्प संबन्ध है, वह इस प्रकार है।---

१. बह्म में जगत् है।

२. जगत् में ब्रह्म है।

रे. ब्रह्म और जगत् दोनों एक ही पदार्थ हैं अर्थात् जगत् ही ब्रह्म और ब्रह्म ही जगत् है।

४. ब्रह्म ग्रीर जगत् दोनों भिन्न पदार्थ है।

४. जगत् से बह्म भिन्न है परन्तु बह्म से जगत् भिन्न नहीं है।

६. बह्म जगत् का सम्बन्ध ग्रनिवंनीय है।

अर्थात ब्रह्म में जगत् प्रातिभासिक रूप से है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म से जगत् बना ही नहीं। जगत् कोई वस्तु ही नहीं। विना बने ही रस्सी में सर्प के अनुसार अथवा हमारी आत्मा में स्वप्नजगत् के अनुसार माया (जो बिलकुल भूठा होकर बिलकुल सच्चा दीखे वह ही माया है) से भासता है। यह
माया बार के बार कि नहीं । विना बने ही रस्सा म सप के अपुरार के विना माना जाता है। परीक्षा करने माया विषा है सो अनिर्वचनीय है। किन्तु भासता है अतः माया का होना माना जाता है। परीक्षा करने पर सर्प के स्वा अविवचनीय है। किन्तु भासता है अतः माया का होना माना जाता है। परीक्षा करने पर सर्प के अनुसार यह जगत् भी कुछ नहीं ठहरता ग्रतः माया को भूश कहना पड़ता है। बस यही गायिक संवन्य पड्विय है।

यह पड्चिष् संबन्ध परस्पर विरुद्ध होने पर भी ग्रविरोधरूप से ब्रह्म में घटित होते हैं ग्रतः इसको पह पड़िवाय संबन्ध परस्पर विरुद्ध होने पर भी ग्रावराय है प से के भेद ऊपर दिखाये जा चुके हैं वे सम्बन्ध कहते हैं जैसे जगत् में कारण कार्यों के कई प्रकार के भेद ऊपर दिखाये जा चुके हैं वे सम्बन्ध कहते हैं जैसे जगत् में कारण कार्यों के कई प्रकार के भेद ऊपर दिखाये जा चुके हैं वे सब सम्बन्ध कहते हैं जैसे जगत् में कारण कार्यों के कई अकार के मूल कारण उस एक किस सम्भव हो सकते हैं। इस पड्विकल्प सम्बन्ध के स्नुसार हम इस जगत् का मूल कारण उस एक बद्ध को मानते हैं।

## व्युत्पत्ति सूत्र

इस जगत् में जहां किसी वस्तु से कोई वस्तु उत्पन्न होती है वहां दो भाग ग्रवण्य होते हैं। एक पर इस जगत् में जहां किसी वस्तु से कोई वस्तु उत्पन्न होता है उसे 'मूल' कहते हैं । यहां पर इस सम्पन्न को वाला उसको 'तूल' कहते हैं ग्रीर दूसरा जिसमें उत्पन्न होता है उसे 'मूल' कहते हैं । यहां पर इस सम्पूर्ण विशाल जगत् को तूल समभकर उसके मूल पर विचार किया जाता है। बहुत विचार विद्याल अस्पूर्ण विशाल जगत् को तूल समभकर उसके मूल पर विचार पानी है अर्थात् उकान के सहण नहीं पर यह सिद्ध हो चुका है कि यह संपूर्ण जगत् एक ही किसी मूल का वृहण है अर्थात् उकान के सहण वहीं पर भर्ग वहीं मूल तत्व बढ़कर इस जगत् रूप में आ गया है। वृंहण उस बढाव को कहते हैं जिसमें कि पूर्ण होने पर भी वास्तव में कुछ भी वृद्धि न होती हो। जैसे समुद्र की लहर जिसमें वायु के सम्बन्ध से जल का ऊँचा होना दीखता है परन्तु बास्तव में जल जितना था उतना ही रहता है। उस ही प्रकार माया के सम्बन्ध से ब्रह्म में बहुत कुछ क्षोभ होना दीखता है परन्तु वास्तव में ब्रह्म जितना है उतना ही रहता हैं। इस प्रकार मूलतत्व के वृंहण से यह जगत् हमको दृष्ट होता है उस ही मूलतत्व के वृंहण के कारण हम ब्रह्म नाम रखते हैं। वृह धातु का ग्रर्थ बढ़ना है। ग्राकाश सदश व्यापक होने के कारण उस मूलतत्व से परे कोई वृहत् नहीं है और इस मूल से अतिरिक्त और कोई इस जगत् का वृहण अर्थात बढाने वाला नहीं है। वह ही सब बृहत् है और उसी के बृहण से यह जगत् उत्पन्न हुम्रा है म्रतः उस मूलतत्व को ब्रह्म कहते हैं इसमें बृह धातू के आगे मन प्रत्यय जोडने से 'ब्रह्मन्' बना हैं यहां मन का अर्थ कर्ता है। एक ऋषि कहते हैं कि यह ब्रह्म शब्द 'भ' घातू से बना है जिसका अर्थ धारएा, तथा पोषएा करना है यह सब कुछ जिस पर रक्खा हम्रा है, जो इन सब को एक साथ धारएा किये हुए है जिससे बाहर कुछ भी रक्खा हुआ नहीं है वह ही तत्व इन सबका धारए करने तथा पोषए करने वाला बहा कहलाता है। इस में 'भृ' धातु के प्रत्यय लगाने पर 'भर्' बन जाता है। उसके आगे 'मन्' प्रत्यय जोड़ने से 'भर् मन्' शब्द बनता है अब 'भर्' शब्द के 'ह' और 'र' इन दोनों वर्णों को आपस में बदल देने से 'ब्रह्मन्' वन जाता है। (व् + ह + ग्र + र् + मन्=व + र + ग्र + ह + मन्=ब्रह्मन् ) जिसका म्रर्थ धारण पोषण करने वाला है। इस ही ब्रह्म को 'उक्य' वा 'साम' भी कहते हैं जिससे कोई चीज उठती है वह उठने वाले का 'उक्थ' है ग्रीर जो सब कार्य पर्यायों में समान रूप से रहता है वह उसका 'साम' है जो घारण करता है वह उसका ब्रह्म कहलाता है। जैसे वाक् प्रत्येक इन्द्रिय नाम का 'उक्थ' 'ब्रह्म' ग्रौर 'साम' है। क्योंकि उसी से उठती है ग्रौर वही धारण करती है ग्रौर सब नामों के लिए समान है। इसी प्रकार 'रूप' के लिए चक्षु और कर्मों के लिए शरीर समभना चाहिये। इसी प्रकार इस सम्पूर्ण जगत् का एक ही कोई तत्व उक्य, ब्रह्म ग्रीर साम है, क्योंकि उसी से यह सब कुछ उभरा है और उसी से घारण किया हुआ है और सब में समान रूप से रहता है।

## ४. ग्रात्मनिर्वचनसूत्र

जो जिसका उक्थ, ब्रह्म और साम हो उसी को उसका ग्रात्मा कहते हैं। ये तीनों एक ही के स्वरूप हैं ग्रथांत् जो जिसका ग्रात्मा कहा जाता है उसको उस वस्तु का उक्थ, ब्रह्म ग्रीर साम समभता चाहिये, क्योंकि जो जिसका ग्रात्मा है उसी से वे वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं ग्रीर वहीं ग्रात्मा उन सब को धारण किये रहता है ग्रीर वे कार्य पर्याय सब यद्यपि ग्राप्स में भिन्न रूप के होते है परन्तु उन सब में वह आत्मा सर्वथा समान रूप से रहती है। इसी कारण वह ग्रात्मा कहलाती है। (ग्रात्मा=ग्रा सब ग्रोर भृत् (पहुँचने) भूमन् (वाला) ग्रथांत् ग्रपने कार्य में सर्वत्र व्यापक)

इस ग्रात्मा के जितने कार्य होते हैं वे दो भाग में ग्रवश्य विभक्त होंगे। एक विशेष्य ग्रौर दूसरा विशेषण । विशेषण वह है कि जिससे किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद समभते हैं ग्रौर जिस वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद किया गया वह भाग विशेष्य है। जैसे घट विशेष्य है ग्रौर घटत्व विशेषण। घटत्व रूप ग्रौर संख्या ग्रादि वस्तु के गुरा को कहते हैं जैसे पैंदे में गोलाई, पेट खाली ग्रौर गला तंग यही

आकार घड़े का घडापन है इसी को विशेषण कहते हैं। इस घडेपन को देखकर जिस द्रव्य को हम घट कहते हैं वह विशेष्य है इस घटत्व को हम ग्राखों से देखकर उसी के द्वारा घट द्रव्य को भी ग्रांखों से देखा हुग्रा। समभते हैं परन्तु वास्तव में घटत्व को विचार पर से हटा दिया जावे तो वह घट जो विशेष्य है विचार पर कभी नहीं रह सकता। ये दोनों विशेष्य ग्रीर विशेषण मिल कर एक विशिष्ट कार्य रूप समभना चाहिये। इनमें विशेष्य भाग को हम अमृत कहेंगे ग्रीर विशेषण को सत्य।

यह सत्य भाग तीन भाग में बाँटा जा सकता है १ कर्म, २ रूप और ३ नाम । इन्हीं तीनों सत्यों से ढका हुग्रा जो ग्रमृत का भाग है बही ग्रात्मा है। वह ग्रमृत भाग केवल प्राणा जो प्रायः जगत् के प्रत्येक पदार्थ में एक रूप से रहता है ग्रथित हाथी, घोड़ा, ग्राग, पानी जहाँ जो कुछ है सब एक ही वस्तु प्राणा ही प्राणा है ग्रतः वह प्राण ग्रमृत है। वह प्राणा जिस भिन्न २ सत्य से ढका हुग्रा होता है वह प्राण दसरे प्राणों से भिन्न २ समभा जाता है थर्थात् कर्म, रूप ग्रौर नाम इन तीनों सत्यों के भेद होने से प्राण सजातीय होकर भी भिन्न माना जाता है इसी भिन्नता को जगत् कहते हैं। इनमें प्राणा भाग जो ग्रात्मा का ग्रंश है वह सर्वत्र एक होने पर भी भिन्न २ कर्म, रूप ग्रौर नाम के कारण इस जगत् का ग्रनन्त स्वरूप बन गया है। इस से इतना ग्रौर समभना चाहिये कि जो ग्रमृत का भाग यहाँ प्राणा पद से कहा गया है वह कर्म, रूप ग्रौर नाम की सृष्टि में प्रधान होने के कारण ग्रात्मा मानी गई है। किन्तु वह प्राण, मन ग्रौर वाक् के बिना कदापि नहीं रहता। ग्रतः ग्रब यह सिद्ध हुग्रा कि मन, प्राणा ग्रौर वाक् ये तीनों मिले हुए एक ग्रमृत भाग है और वही ग्रात्मा है जैसा कि वेद कहता है—स वा एष ग्रात्मा वाङ्म्यः प्राण्मयो मनोमयः (वृहदारण्यक उपनिषद्)।

अर्थात् वह यह आत्मा, वाक, प्राण ग्रौर मनोमय है ग्रौर कर्म, रूप, नाम ये ही तीनों सत्य भाग हैं ग्रौर यही जगत् का रूप है। जो जहाँ कुछ हम देखते हैं एक ही ग्रात्मा नाम, रूप, कर्म के भिन्न र होने के कारण भिन्न र दिखलाई दे रही है किन्तु इस ग्रात्मा में मन की प्रेरणा, वाक् को भिन्न र कर्म रूप, नाम में परिणत कर देता है। ग्रातः इस जगत् में कर्म, रूप, नाम भिन्न र प्रतीत होकर जगत् का रूप बना देते हैं। ये सब मन, प्राण की प्रेरणा से ही भिन्न र सत्य उत्पन्न हुए हैं इसलिए आत्मा से ही जगत् का होना माना जाता है।

५. ग्रात्माप्रतिपत्तिसूत्र

जो जिसका उनथ, ब्रह्म और साम होता है अर्थात् जहां से उठता है जिसमें रहता है और जो उत्पन्न होने वाले में समान रूप से सर्वत्र व्याप्त रहता है वही उत्पन्न होने वाले की आत्मा कहलाती है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप पहले कहा जा चुका है ग्रतः यह आत्मा शब्द 'सिनरूपक' अर्थात् सापेक्ष व संबन्धी शब्द ठहरता है। जिस तरह पिता, पुत्र, गुरु, शिष्य आदि शब्द एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं उसी तरह यह आत्मा शब्द भी जगत् या शरीर से अवश्य ही आपेक्षिक संबन्ध रखता है। जगत् भी एक प्रकार का शरीर है और शरीर भी एक प्रकार का जगत् है। तित्पर्य यह है कि आत्मा से भिन्न कोई दूसरा भाग ऐसा है कि जिस को हम जगत् वा शरीर कहते हैं और आत्मा से उत्पन्न होकर ग्राप्ती परिस्थित करता है। उसी की वह आत्मा कहलाती है। न ग्रात्मा के बिना शरीर वा जगत् रहता है और न शरीर वा जगत् के बिना कभी आत्मा, आत्मा कहलाती है।

इस ग्रात्मा की प्रतिपत्ति (विचार) ६ प्रकार से की जा सकती है—
१-ग्रवैकारिकरूढ, २-वैकारिकरूढ, ३-योगरूढ, ४-योगिकरूढ, ५-योगिक, ६-व्यूह।
इन्हीं ६ दशाग्रों में हम ग्रात्मा को पाते हैं। ग्रात्मविद्या का मुख्य स्वरूप इन्हीं ६ प्रकारों का
निरूपण करना है। वही यहां कम से किया जाता है।

## (१) अवैकारिकरूढ

वह पदार्थ जिसके भीतर कुछ ग्रवयव न हो ग्रर्थात् एक दूसरे से फरक करने वाले कोई ग्रंश न हो ग्रौर भिन्न २ प्रकार के पदार्थ जिस एक पदार्थ से उत्पन्न हुए हों वह ग्रखण्ड, निरवयव, असीम ही सब से प्रथम मुख्य ग्रात्मा मानी जा सकती है। किन्तु वह ग्रज्ञेय ग्रौर ग्रनिर्वचनीय इसलिये कहा जाता है कि उसका कुछ भी स्वरूप ठीक २ जाना नहीं जा सकता है ग्रौर न कहने में आ सकता है।

किसी वस्तु का जानना मन का कार्य है परन्तु यह मन किसी वस्तु को दूसरी किसी वस्तु से भिन्न नहीं कर सकता जब तक उस चीज को नहीं पकड़ता है। यह मन का स्वभाव है। क्यों कि वह ख़खण्ड ख़ात्मा ख़सीम ख़ौर सर्वत्र व्यापक है तो उससे खाली कोई स्थान हो नहीं सकता ख़ौर न कोई पदार्थ ही ऐसा है कि जिसके कण २ वा किसी भी खंग को हम ब्रह्म न कह सकते हो। जब कि इस प्रकार ख़ात्मा की किसी वस्तु से मन भिन्नता को नहीं देख सकता तो उस ख़खण्ड ख़ात्मा को पूर्ण स्वरूप से ग्रहण करने में ख़समर्थ है। अतः ख़ात्मा ख़जेय है और ख़निर्वचनीय यो है कि संसार भर की किसी भी भाषा का कोई भी शब्द विशिष्ट कार्य के ख़ितिरक्त किसी भी ख़र्य को कहने में सामर्थ्य नहीं रखता हैं। विशेष्य और विशेषण इन दोनों से बना।हुग्रा जो अर्थ का रूप है उनमें विशेषण के द्वारा खर्थात् विशेषण की ग्रोर हमारी दृष्टि पहुँचा कर उसके द्वारा किसी विशेष्य की ग्रोर दृष्टि पहुँचाने का कार्य करता है विना विशेषण को पकड़े उस विशेष्य को जो सर्वत्र एक ही है उसको समभने में जगत् का कोई भी शब्द सामर्थ्य नहीं रखता। खतः वास्तव में वह आत्मा सर्वया ग्रनिर्वचनीय कही जा सकती है क्योंकि जब तक उसमें कोई नाम, रूप, कर्म स्थापित न किया जावे या जब तक उसमें कुछ भेद भाव उत्पन्न न हो जावे तब तक यह मूलतत्व हमारे वाक् ग्रौर मन के ग्रगोचर हैं ग्रर्थात् उनकी दौड़ के मैदान के बाहर हैं।

वही निविशेष, अव्याकृत, अव्याहृत निराकार, निरंजन, निर्धर्मक निर्गु ए ब्रह्म है।

## (२) वैकारिकरूढ

इस प्रकार जो निर्विशेष, कह कर एक ग्रात्मा दिखाई गई है ग्रथीत् जिसमें सजातीय, विजातीय ग्रीर स्वगत इन तीनों भेदों का ग्रभाव है उसी निर्विशेष में ग्रकस्मात् स्वगत भेद उत्पन्न हुग्रा ग्रथीत् वह ग्रपनी महिमा से जो पहले अखण्ड थी सो पश्चात् तीन खण्डों में स्वतः परिणत होकर दीखने लगी। अब हम यहां से उस ब्रह्म ग्रात्मा को ३ खण्ड वाली ही मानकर मुध्टि का ग्रारम्भ करेंगे। इन ही ३ खण्डों से जो जिस प्रकार सृष्टि हुई वह 'श्रपरा विद्या' है ग्रीर उस मृष्टि को हम किसी सीमा तक जानने का पूर्ण दावा रखते हैं। ये तीनों खण्ड वैकारिकह्छ हैं। (ग्रभिन्न एक तत्व में तीन भेद का होना ही, विकार है) वैकारिक इसलिए है कि यह संपूर्ण मुष्टि इन तीनों से उत्पन्न हुई है ग्रीर यह नित्यमुष्टि के ग्राहि मध्य ग्रीर ग्रन्त में ग्रनवरत (हर समय) दिखाई देते हैं। वे तीनों ये है, मन, प्रारण, वाक्।

## (३) —योगरूढ

मन, प्रारा और वाक ये तीनों भिन्न भिन्न करके नहीं रहते। तीनों सर्वदा सम्मिलित रूप में ही मुब्टि के कारए होते हैं अतः इन तीनों अवयवों से कोई एक ही अवयवी आत्मा माननी पड़ेगी। उसी एक ग्रात्मा को हम यहां 'प्रजापित' कहेंगे ग्रीर वह सर्वदा यज्ञ करता रहता है। इस यज्ञ से यह सिंडर उत्पन्न होती है ग्रथवा जिस मृष्टि को हम देख रहे हैं वही उस ग्रात्मा का यज्ञ हो रहा है। कारण यह है कि इस मन भाग में एक प्रकार की 'ग्रशनाया' (क्षुधा) उत्पन्न होती है जो अशनाया ग्राज तक इस जगत् के प्रत्येक पदार्थों में यब भी दीखती है जिसके कारण सुर्य हमारी पृथ्वी के एक एक ग्रंश को प्रति-क्षण भक्षरा किया करती है ग्रंत: दोनों के ग्रंश प्रवेश करते रहते हैं ग्रीर ग्रपने ग्रंशों को निकालते रहते हैं । इसी काररा इन दोनों अर्थात् सूर्य ग्रौर पृथ्वी का स्वरूप कदापि नष्ट नहीं होता । इसी ग्रणनाया के कारण इस प्रजापित में ३ भाव उत्पन्न हो जाते हैं जिनको 'उक्य', 'ग्रकं' ग्रौर 'ग्रशीति' कहते हैं। जब कभी दूसरे किसी प्रजापित की ग्रशनाया के कारण किसी प्रजापित का कुछ ग्रंश निकलता है तो उस प्रजापित की अपनी अशनाया प्रवलता से जाग्रत हो जाती है और उसके उक्थ में से एक प्रकार का भाव बाहर से ग्रन्न लेने के उठ खड़ा होता है ग्रीर व्याकुलता से ग्रन्न को लेने के लिए व्यापार करने लगता है उसी ग्रंश को 'ग्रर्क' कहते हैं। वह अर्क जिस ग्रन्न को ग्रहण करके अपनी ग्रात्मा की ग्रोर खींचता है उसी अन को 'अशीति' कहते हैं। वह अर्क इस प्रकार अपने भीतर अशीति को लेकर जब अपने वाक् की कमी को पूरा कर लेता है तब शान्त होकर अपने उक्थ में जो मन है लीन हो जाता है। उस समय उक्थ के अतिरिक्त अर्क का कुछ व्यापार नहीं होता। बस इसी प्रकार उक्य से अर्क का उठकर अशीति के ग्रहरण करने से प्रत्येक ग्रात्मा की कमी पूरी होती रहती है ग्रतः दूसरी ग्रात्मा के भोजन करने से न्यूनता होने पर भी किसी ग्रात्मा का कुछ ग्रंश कम नहीं होने पाता। ग्रब यहां इतना ग्रौर समक लेना ग्रावश्यक है कि जिस अशीति अर्थात अन्न को ग्रहण करके अर्क ने अपनी आत्मा में खीच लिया है उस अशीति में उसी समय से एक दूसरा व्यापार होने लगता है अर्थात वह अन्न 'ऊर्क' नाम के रस में परिणत हो जाता है श्रीर वह ऊर्क प्राण में परिवर्तित हो जाता है श्रीर वही प्राण फिर अर्क होकर फिर अशीति अर्थात् अन को ग्रहण करने लगता है। इस प्रकार यन्न, ऊर्क ग्रीर प्राण जो क्रमणः ग्रापस में परिवर्तन होते रहते हैं इसी को 'यज्ञ' कहते हैं। जब तक यह यज्ञ होता रहता है तब तक उस आत्मा का वह रूप विगड़ने नहीं पाता । यह यज्ञ प्रत्येक प्रजापित का नित्य नियत कर्म है । कोई भी प्रजापित एक क्षण के लिए भी विना यज्ञ के नहीं रहता। अलवत्ता यज्ञ का स्वरूप बदलता रहता है ग्रीर यज्ञ का स्वरूप बदलने से वस्तु का स्व-रूप भी बदल जाता है। इस परिवर्तन के कारण सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, अग्नि, वायु ग्रादि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजापित जगत में दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि ये प्रजापित अनन्त हैं तथापि प्रत्येक प्रजापित दूसरे प्रजा-पित को भक्षण किया करता है और ग्राप भी दूसरे प्रजापित से खाया जाता है किन्तु प्रत्येक प्रजापित का वल वरावर नहीं होता। इसी कारण यज्ञ का बल भी न्यूनाधिक हो जाता है और अन्त से प्रवल यज्ञ के श्राकमण के कारण कोई कोई यज्ञ नब्ट हो जाता है यही सृष्टि का कम है और यही हमारे प्रजापित का स्वरूप है और यह यज्ञ रूप ग्रात्मा है।

## (४)-यौगिकरूढ

यह जो प्रजापित एक ग्रात्मा है उसके अङ्ग में तीन ग्रात्मा मन, प्राण, वाक् रहते हैं। इन ग्रात्माम्रों के स्वरूप से ही दो ग्रवस्थायें देखी जाती हैं। एक 'उक्थ' ग्रौर दूसरी 'महिमा' जैसे दीपक में जो लौ है वह उक्थ के रूप में हैं। किन्तु उसके चारों ग्रोर जो प्रकाश मण्डल फैला हुआ दीखता है वही

जगत् में ४ प्रकार के पदार्थ हैं - १ - स्वतः प्रकाश । २ - परतः प्रकाश । ३ - रूपप्रकाश ४ - अप्र-काश । जैसे सूर्य, अग्नि आदि ज्योतिष्मान् पदार्थ स्वप्रकाश हैं। चन्द्रमा, दर्पण ग्रादि परप्रकाश हैं। घट, पट ग्रादि ग्रस्वच्छ पदार्थ सभी रूपप्रकाश हैं ग्रीर वायु, शब्द, प्राग् ग्रादि ग्रप्रकाश हैं। इनमें स्व: प्रकाश पदार्थों के दोनों भाग जिस प्रकार स्पष्ट दिखाई देते हैं उसी प्रकार पर प्रकाश में ग्रावे भाग में महिमा दीखती है और आवे में नहीं। किन्तु रूपप्रकाश ग्रीर अप्रकाश में यद्यपि कुछ भी महिमा नहीं दीखती तथापि विश्वास करना होगा कि इन चारों में समानभाव से उक्य ग्रौर महिमा दोनों भाग रहते हैं। रूप-प्रकाश की महिमा जहां तक व्याप्त है उसी के भीतर दिष्ट रखने से हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ग्रथवा जहां तक हम उसको देखते हैं वहां तक कोई उस वस्तु का भाग मेरी ग्राँखों पर आता है किन्तु वह वस्तु जहां की तहां रहती है मेरी दिंद पर नहीं ग्राती तथापि उस वस्तु का जो भाग मेरी दिंद पर याता है उसी को हम उसकी महिमा कहते हैं। वस्तु का गन्च बहुत दूर तक फैला हुग्रा उसकी महिमा है। तात्पर्य यह है कि जगत् के पदार्थ के उक्थ अर्थात् वीच के कन्दल [ऋक् ] के चारों ग्रोर महिमा

अब यह महिमा ३ प्रकार की हैं क्योंकि प्रत्येक पदार्थ एक ग्रात्मा होने से प्रजापित है ग्रतः उसके तीन ग्रङ्ग ग्रवश्य होवेंगे। जिनमें मन के उक्थ से उठे हुए महिमा को 'वेद' कहते हैं जो तीन प्रकार का है 'ऋक्', 'यजु' और 'साम' जिनका वर्णन ग्रागे होगा। प्रात्म के उक्ष्य से उठे हुए महिमा को 'यज्ञ' कहते हैं श्रीर वाक् के उक्य से उठा हुग्रा महिमा 'प्रजा' कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रजापित के चारों ग्रीर नियम से वेद, यज्ञ ग्रौर प्रजा ये तीनों महिमाएँ व्याप्त रहते हैं। ग्रौर उसी महिमा तक उस प्रजापित की सत्ता विद्वानों की दिष्ट में रहती है। वेद, यज्ञ और प्रजा प्रजापित की प्रथम सृष्टि है। म्रौर वह नित्य है। इसके बिना प्रजापित कभी भी देखने में नहीं ग्राता। ये तीनों ही 'यौगिकरूढ' हैं।

इन में वेद से ज्ञान, यज्ञ से क्रिया, प्रजा से अर्थ तात्कालिक उत्पन्न होते हैं जैसे किसी वस्तु की प्रतिमा जहां तक फैली रहती है उसी किसी वस्तु की वेद रूपी महिमा जहां तक फैली रहती है उसी सीमा के अन्दर दिव्ह रखने से उस वेद का भाग जितनी दिव्ह पर पड़ा या किसी नाड़ी के द्वारा मस्तिक में जाकर मेरे प्रजापित के मन भाग से संयोग करता है स्रोर दोनों के संयोग से जो परिणाम उत्पन्त हुम्रा वही उस वस्तु का 'मेरा ज्ञान' हैं। यह ज्ञान दो वस्तु के संयोग से उत्पन्न हुआ है अतः यौगिक रूढ है। किसी प्रजापित के प्रांग की महिमा या यज्ञ जब किसी दूसरे प्रजापित पर ग्रपना प्रभाव डालता है तो उस महिमा को दूसरा प्रजापित ग्रपने में ले लेता है वहीं प्रथम प्रजापित की किया कडलाकी के के उस महिमा को दूसरा प्रजापित ग्रपने में ले लेता है वहीं प्रथम प्रजापित की किया कहलाती है जैसे हम बोलते हैं, चलते हैं, हिलते हैं, इन कम्पन से मेरे शरीर का प्राण अवश्य ही कुछ खर्च हो जाता है और वह प्राण क्रियारूप में बदल कर वायु आदि मेरे चारों और

पदार्थों में प्रवेश करके उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य ही कर देता है। यदि इस प्रकार दूसरे पदार्थ मेरे प्राम् को अपने में नहीं लेते तो मैं कोई भी किया नहीं कर सकता अतः किया भी 'यौगिकरूढ' है। अव वीसरे वाक् की महिमा से जो प्रजा उत्पन्न होती है वह जब दूसरे मन, प्राग्ण, बाक् को ग्रहण कर लेती है तो अर्थ कहलाता है जैसे किसी फल में गूदा जो पहले एक ही प्राग्ण रखता था ग्रव उसका कुछ भाग विगड़ कर प्रजा होकर जब भिन्न प्रकार के मन, प्राग्ग, वाक को ग्रहण करलेता है तो वह उस फल से अलग होकर एक कीड़े या लट के नाम से कहा जाने लगा और वह नया अर्थ हो गया। इस प्रकार प्रजा-पित के वेद, यज्ञ और प्रजा से ज्ञान किया और अर्थ की सृष्टियां होती रहती हैं और ये भी सब यौगिक-हत हैं।

इन ग्रथों में से दो प्रकार के ग्रर्थ इस तरह मिले कि एक, दूसरे को मार डालते हैं ग्रौर दोनों ही मर कर नया ग्रर्थ पैदा करते हैं ग्रीर पहले के दोनों भाग न दिखाई देकर एक ही सर्वथा रूढ़ तत्त्व वन जाता है उसी को यौगिक रूढ़ कहते है जैसे पानी में वायु का मौका लगने से पानी में लहर पैदा होती है जिससे पानी उँचा उठकर सतह की ऊपर वाली हवा को ढक लेता है बुदबुदा पैदा हो जाता है। यह बुद-बुदा बड़ा होने से हवा का बल अधिक रहता है अतः हवा पानी की पतली फिल्ली को तोड़कर बाहर निकल जाता है। परन्तु यदि यह बुदबुदे छोटे-छोटे बहुत से होते हैं तो वहां पर दूसरे बुदबुदों के दबाव से उनकी हवा वाहर निकलने नहीं पाती। कुछ समय तक हवा पानी को तोड़ कर बाहर निकलने का और पानी हवा को दवाने का भरपूर यहन करते रहते हैं अन्त में कुछ समय पश्चात् दोनों मर जाते हैं। पानी स्वभावतः चेपदार है ग्रौर हवा रूखी है ग्रतः पानी से एक जीव होकर उसकी रूखा बना देती है इसका परिकार परिणाम यह होता है कि पानी और हवा दोनों ही न रहकर एक तीसरी जाति की वस्तु पैदा हो जाती हैं वह भाग कहलाता है और यह भाग ही मिट्टी का पहला रूप है इस प्रकार दो पदार्थों का मरकर तीसरे पदार्थ का बन जाना यौगिकरूढ़ है। दो के मिलाव को किन्तु उनकी पृथवता नब्ट होने को रूढ़ कहते हैं। कहते हैं।

(५) यौगिक

दो पदार्थों के मिलने पर भी उन दोनों का तत्व अलग-अलग रहे तो उसको 'मिश्रण' कहते हैं जैसे पानी में चीनी घोलने से शरबत होता है किन्तु इन तत्वों का एक का दूसरे से मिलाव नहीं होने पाता असे पानी में चीनी घोलने से शरबत होता है किन्तु इन तत्वों का एक का दूसरे से मिलाव नहीं होने पाता अतः इनसे भिन्न एक नया तत्त्व पैदा नहीं होता। ऐसे मिश्रित तत्त्वों को यौगिक कहते हैं। यह रूढ़ नहीं

## (६) व्यूह (व्यूह, त्रिपुरुषमय व्यूह, ग्रव्यय, ग्रक्षर, क्षर)

अपरोक्त पाँचों ग्रात्मा मिलकर एक ब्यूह बना है। ऐसे कई ब्यूह मिलकर एक ग्रात्मा बनी हो वह ब्यूह कहलाता है और जिसमें ग्रात्मा मिलकर एक ब्यूह बना है। एस कर ब्यूह जिनका वर्णन विस्तार पूर्वक ग्रागे होगा।

# १-ग्रवैकारिकरूढ या परात्पर ग्रात्मा सूत्र

जव हम जगत् पर दिष्ट डालते हैं तो इसके तीन भाग दीखते हैं—पहला भाग यह पृथ्वी ग्रौर अव हम जगत् पर दिष्ट डालते हैं तो इसके तान भाग पाया होते हैं। दूसरा भाग सूर्यमण्डल अनिन्तानन्त पदार्थ इस पृथ्वी के सम्बन्ध से इस पर चारों ग्रोर दिष्टगोचर होते हैं। दूसरा भाग सूर्यमण्डल है कि जिसके प्रकाश के सम्बन्ध से एक विश्वचक्र वना हुआ दीखता है। वस ये ही दो मुख्य भाग हैं। इन दोनों के सब पदार्थ इन दोनों से बँधे हुए होने के कारण 'सायतन' ग्रर्थात् सीमित हैं, ग्रपनी बँधी हुई सीमा से बाहर स्वतंत्रतापूर्वक नहीं जा सकते। तीसरा भाग जो इन दोनों के मध्य में खाली ग्राकाण है और जिसके कारण पूर्व के दोनों भागों का ग्रन्तर ज्ञात होता है ग्रन्तिरक्ष कहलाता है इसमें कितने ही पदार्थ 'निरायतन' रूप से हैं जो किसी केन्द्र से न वैंचे हुए होने के कारण सर्वत्र फैले हुए रहते हैं ग्रीर इघर-उघर स्थानान्तर भी होते रहते हैं। इन तीनों भागों को तीन लोक कहते हैं। इन तीनों में सामान्य रूप से ग्रग्नि रहता है जिसके इन तीनों लोकों के भेद से नाम, रूप, कर्म भिन्न-भिन्न होते हैं जिनको ग्रग्नि (पृथ्वी), वायु (ग्रन्तरिक्ष) ग्रौर सूर्य कहते हैं। यदि हम स्थूल इष्टि से जगत् को देखें तो तीन लोक दीखते हैं और इसी त्रैलोक्य को जगत् कहते हैं किन्तु विज्ञान दिष्ट से निश्चित ज्ञात हुन्ना है कि ऐसे-ऐसे त्रैलोक्य ग्रनन्तानन्त विद्यमान हैं जैसे यह पृथ्वी इस सूर्य के साथ वँघी हुई है उसी प्रकार ग्रनन्तान्त त्रैलोक्य भी एक दूसरे महासूर्य के ग्राधीन उसके चारों ग्रोर जहाँ-तहाँ स्थित है। जिस प्रकार हमारे सूर्य में से ७ रङ्ग ग्रथवा अनन्त रङ्गवाला भौतिक प्रकाश निकलता है उसी प्रकार उस महासूर्य से भी एक-एक महाज्योति निकलती है जिसमें रूप नहीं ग्रीर दिष्ट से नहीं देखा जाता उसको 'ज्ञानमय प्रकाश' कहते हैं। उसी के द्वारा प्रकाश ग्रीर अन्धकार का ज्ञान होता है ग्रीर वह इस भौतिक प्रकाश तथा घोर ग्रन्थकार में भी वराबर श्रपना प्रकाश जारी रखता है। हमारी स्वप्नावस्था में जहां सूर्य, चन्द्र, ग्रग्नि के प्रकाश कुछ नहीं पहुँचते वहां ग्रात्मा के उसी प्रकाश से सब दिखाई देते हैं ग्रीर उस समय इस प्रकाश का प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार विद्वान् लोग त्रिलोकी से बाहर उस महा ज्योतिष्मान् सूर्यं की ग्रात्मा को परोरजा स्वयंभू प्रजापित या परमात्मा कहते हैं। त्रिलोकी से परे होने के कारण परोरजा है यहाँ तक तो हुग्रा यह जगत् का स्वरूप किन्तु जगत् छोटा-बड़ा कँसा भी हो सब कार्य है ग्रतः इसकी उत्पत्ति का कोई कारण ऐसा ग्रवण्य होना चाहिए जो ग्रसीम ग्रनन्त, केन्द्ररिहत ग्रीर भेद-भाव रहित हो, क्योंकि जगत् के धर्मों से भिन्न होना चाहिए। हमारी बुद्धि किसी न किसी भेद-भाव या सीमा विभाग को पकड़ कर ही किसी वस्तु को धारण करती है किन्तु जगत् के उस ग्रादि कारण में इन सब धर्मों के न रहने के कारण उसको हमारी बुद्धि ठीक ठीक ग्रहण नहीं कर सकती। अज्ञेय ग्रौर ग्रनिर्वचनीय कह कर उससे हट जाती है तो भी इतना मानने को वह सर्वदा तैयार है कि इस संपूर्ण जगत् का मूल कारण कोई न कोई ऐसा पदार्थ है कि जिसमें जगत् के धर्म कुछ भी नही हैं। वही पदार्थ सर्वप्रथम है और विज्ञान की परिभाषा में 'परात्पर' के नाम से व्यवहृत किया जावेगा । इसका अर्थ है परे से परे अर्थात् त्रिलोकी से परे एक सिंच्चादानन्द, आतमा पुरु षोत्तम, जो महासूर्य के नाम से कहा गया है उस से भी परे होने के कारण ग्रगम्य, ग्रगोचर, निविशेष

यद्यपि वास्तव में इसके कोई भी नाम, रूप, कर्म नहीं हो सकते तथापि हम यह कहते संकीच नहीं करेंगे कि इस जगत में जितने नाम हैं, जितने रूप हैं और जितने कर्म हैं वास्तव में सब उसी के हैं। ज्याप में काला और सफेद, छोटा और वड़ा ग्रादि भावों में परस्पर विरोध है ग्रत: एक का रूप दूसरे का होगा कि ये सब नाम, रूप, कर्म उस निविशेष ग्रात्मा का प्रपन्च (फैलाव) विशेष हैं।

वह यद्यपि अज्ञेय है अनिवर्चनीय है तथापि यही उसका ज्ञान, और निर्वचन समभना चाहिये क्योंकि अज्ञेय को अज्ञेय निश्चय करना ही उसका वास्तिवक ज्ञान है और अनिर्वचनीय को अनिर्वचनीय कहना ही उसका यथार्थ निर्वचन हो सकता है। यदि उस अज्ञेय को ठीक-ठीक जानने का दावा करें तो वह अज्ञानी है और वह उसको कुछ नहीं समभा ऐसा समभना चाहिए। वह जानने का दावा करने वालों के लिये न जानी हुई चीज है और जो उसको न जानने का तत्त्व कहकर जानते हैं वे उसको एक प्रकार पैदे तक पहुँचकर जान चुके हैं जैसा कि वेद कहता है:—

## यस्यामतं तस्यमतं, मतं यस्य न वेद सः । श्रविज्ञातं विजानताम्, विज्ञातमविजानताम् ।।

अर्थात् जो नहीं जानता वह जानता है जो जानता है वह नहीं जानता है क्योंकि वह जानने वालों से नहीं जाना गया है ग्रीर जो नहीं जानते हैं उनने उसको जाना है। परिभाषिक शब्दों में जिसको ग्रवै-कारिकहृढ कहा है वह वैज्ञानिक भाषा में परात्पर ग्रात्मा से व्यवहृत हुन्ना है।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।।[ कठ० उपनि०]

सूर्य चन्द्र नहिं भासते, नहिं विद्युत की ठोर । भासत जिससे विश्व की, चमाचमी चहुँ ग्रोर ॥ [पु॰ गोपी॰ जोशी]

# २- वैकारिकरूढ या सत्यत्रयसूत्र

भीर अर्थ । यतः सहज ही में यह विश्वास होता है कि इन तीनों के मूल कारण भी तीन ही होवेंगे । उन ही मूलतत्वों को हम मन, प्राण और वाक् कहते हैं । सब कुछ इन्हीं तीनों से हुआ है । इनके कार्य समस्त पिवर्तनशील हैं कुछ समय तक रहकर फिर नहीं रहते अथवा बदल जाते हैं यतः वे सब असत्य हैं । उनकी अपेक्षा ये तीनों कारणरूप से सदा विद्यमान रहते हैं अतः मन, प्राण और वाक् इन तीनों तत्वों को 'सत्य' कहते हैं । जब ये तीनों मिलकर एक रूप पैदा करते हैं तब किसी वस्तु की अस्तित्वबुद्धि हुआ करती है इसिलिये भी इन तीनों को सत्य कहते हैं इन में भी मन को सत्य का भी सत्य कहते हैं वयोंकि वस्तुओं में भाण ही सत्य का रूप है परन्तु वह प्राण मन ही के आधार से ठहरता है और उसी की आज्ञा से काम करता है यतः वह मन सत्य का भी सत्य है । यह भी एक मत है कि इन में वाक् तो सत् और प्राण असत् मेर मन सद्सत् कहलाते हैं । तात्पर्य यह है कि दिक् देण-काल आदि से जिसका परिच्छेद हो सके उसको सत् करना चाहिये । वह वास्तव में वाक् के आतिरिक्त कोई नहीं हो सकता । वाक् ही से सब अर्थ बने हैं भीर सब अर्थ परिच्छित रूप में हैं अतः उनको सत् कहते हैं किन्तु प्राण कार्य करने से ही अनुमान किया शीता है उसका कोई निज का रूप हमें नहीं दीखता अतः उसको असत् कहते हैं । परन्तु इस मन को ज्ञान

के रूप भी ग्रपने भीतर समक्तता है परन्तु दूसरे का मन भी प्राण के ग्रनुसार दिष्टगोचर नहीं होता या ग्रनुभव में नहीं ग्राता ग्रतः उसको सत् ग्रौर ग्रसत् दोनों कहते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इन तीनों को इन ही तीनों नाम से ग्रधिकतर व्यवहार किया है ग्रतः इस शास्त्र में भी इनका व्यवहार इन्हीं शब्दों से होगा।

मन-प्रारा-वाक् के ग्रीर-ग्रीर नाम जो व्यवहृत होते हैं:-

- १ प्रज्ञा-बल-ग्राकाश
- २ धी-श्रमु-रिय
- ३ बुद्धि-+--+

#### १.-मन के लक्षरा

मन निर्लेप, श्रसङ्ग, श्रिकिय, श्रौर श्रनविच्छिन्न है। अर्थात् इस मन पर कितनी ही वस्तु आवे परन्तु वे इस पर चिपकती नहीं है अर्थात् जिस प्रकार वस्त्र पर रङ्ग चढाने से वह रंग चिपक जाता है, वर्तन में तेल रखने से वह चिपकता है उसी प्रकार मन सदा के लिए चिपक नहीं जाता। जब तक मन किसी विषय को उठाये रहता है तब तक लिप्त हुश्रा सा दीखता है किन्तु जब उस विषय को छोड़ता है तो बेलाग होकर निकल जाता है श्रौर दूसरे विषय के रूप में श्रा जाता है। लाल रङ्ग का खयाल करके लाल हो जाता है किन्तु तत्काल ही सफेद का विचार होते ही श्रोत हो जाता है। वह प्राचीन लाली श्रव सर्वथा लुप्त हो गई श्रतः मन को 'निर्लेप' कहते हैं।

जिस प्रकार ग्राकाण ग्रहींनण वायु-जलादि पदार्थों से युक्त होने पर भी सर्वदा उनसे बेलाग रहता है उस ही प्रकार सब पदार्थों से युक्त होता हुग्रा मन भी उन से बेलाग रहता है ग्रतः उसको 'ग्रसङ्क' कहते हैं।

मन एक प्रकार का ग्राकाश है जिसमें सब पदार्थ प्रवेश करके ठहरे हुए दीस कर पीछे निकल जाया करते हैं ग्रतः उस मन में कुछ भी क्रिया नहीं है जो कुछ क्रिया मन में भासती है वह उसके साथ ही प्रारा से उत्पन्न होती है किन्तु मन ग्रपने स्वरूप से 'निष्किय' है।

यह मन जिसको हम ज्ञान रूप में देखते हैं यदि हम उस ज्ञान पर दिष्ट डालें तो उसमें ऊंचा, नीचा, बगल ग्रादि कोई भी प्रदेश या दिशा दिष्ट में नहीं ग्राती ग्रातः उसको 'ग्रनविच्छन्न' कहते हैं जो मन राई को लेकर पूर्ण रूप होता है वह ही एक विशाल पर्वत या विश्वमण्डल को ग्रपने में लेकर उन्हीं के रूप से परिपूर्ण होता हैं। वास्तव में मन न छोटा है, न बड़ा है केवल छोटी-बड़ी बस्तु को ग्रहण करके छोटा-बड़ा दीखा करता है। यदि उसका कोई ग्रपना रूप होता तो इस प्रकार छोटे-बड़े रूप में कभी नहीं ग्रा सकता ग्रतः उसको 'ग्रनविच्छन्न' कहते हैं। परन्तु उसमें यह गुण ग्रवश्य है कि जिस वस्तु के साथ उसका योग किया जावे उस ही वस्तु के परिमाण और रूप-रङ्ग को लेकर दीखा करता है। बहुतों का यह भी मत है कि संपूर्ण जगत् में जितने पदार्थ हैं उन सब के अत्यन्त सूक्ष्म रूपों के समूह ही का नाम मन है। अतः यह जगत् का एक संक्षिप्त रूप है।

#### २-प्राण के लक्षरा

प्राण् 'कुर्वद्र्ष' ग्रर्थात् प्रतिक्षण क्रियाशील है। जगत् में जो कुछ जहां किया होती है वह सब प्राण् का हो रूप है। प्राण् एक स्थान से दूसरे स्थान में जब सम्बन्ध करता है तो उस वस्तु में कम्पन होता है उसी को किया कहते हैं। सभी कियाश्रों का उपादान यही प्राण् है। जिसमें किया होती है उसमें से कुछ प्राण् का भाग निकल जाता है। जिस प्रकार सरोवर में से एक बिन्दु पानी निकाल देने से उसका कुछ भी भाग कम होता हुआ नहीं दीखता है उसी प्रकार एक अंगुली हिलाने या चलने-फिरने से शरीर में प्राण् की कमी नहीं मालूम होती परन्तु कमी ग्रवश्य होती है, क्योंकि किसी भी क्रिया को यदि हम देर तक करते रहे तो अवश्य ही हम थक जाते हैं और यह थकना केवल प्राण् की कमी है। जब इस अनन्त ग्राकाश से ग्रथवा वायुमण्डल से फिर हमारी वह प्राण की कमी हो जाती है तो थकान मिट जाती है ग्रत: सिद्ध हुआ कि सब ही क्रिया प्राण् का विकार है।

प्राण का दूसरा लक्षण यह है कि पञ्चभूतों अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के लक्षण एक भी प्राण में नहीं होते । प्रत्येक भूत ब्रापस में टकराने से शब्द उत्पन्न करते हैं परन्तु प्राणों के घन ग्रापस में टकराने से कुछ भी शब्द उत्पन्न नहीं करते। वायु का धक्का हमारे शरीर पर लगता है किन्तु प्राणों का आघात होने पर भी उनके स्पर्ण का कुछ भी बोध हमें मालूम नहीं होता। लाल, पीला आदि न उसमें किसी प्रकार का रूप है और न मीठा, खट्टा ग्रादि स्वाद है ग्रौर न किसी प्रकार का गन्ध है ग्रतः उसको भूत नहीं कह सकते परन्तु इतने पर भी उसमें एक असाधारण धर्म 'विधरणशक्ति' ऐसी है कि जिसके द्वारा हम इस प्राण को स्पष्ट रीति से पहचान सकते हैं जैसा कि थोड़ी सी मिट्टी में पानी मिला-कर खूब गूंधकर एक ढेला बनावे तो जल सूखकर केवल मिट्टी रह जावेगी परन्तु जिस प्रकार पहले मिट्टी विखरी हुई थी अब सिमटकर एक ठोस रूप में ढेला बन गई है। इस मिट्टी में इस ठोस बनने का श्रौर मिट्टी को बिखरने न देने का कारएा कोई नया पदार्थ अवश्य इसमें प्रवेश किया हुआ मानना पड़ेगा वहीं प्राण है। इस प्राण के विधरण धर्म के कारण मिट्टी के सब ही परमाणु इस प्रकार बंध गये हैं कि स्वतन्त्रता पूर्वक इधर-उधर विखरने नहीं पाते। कोई कह सकते हैं कि परमाणु में एक प्रकार की आक-र्षण शक्ति है जो ब्रापस में एक-दूसरे को पकड़कर तनाव में आ गये हैं किन्तु यह भूल है। यदि परमाणुओं का अपना निज का स्वभाव ऐसा होता तो यह भिट्टी विखरी हुई न रहती क्योंकि वस्तु में निज का स्व-भाव नित्य होता है किन्तु इसी ढेले को प्रहार करने पर यह चूरमूर हो जाता है ग्रौर फिर मिट्टी अपने स्वभाव के अनुसार विखर जाती है। इससे मानना होगा कि उन परमाणुओं में आपस में पकड़ने का धर्म निज का स्वाभाविक नहीं है। दूसरे योग के कारण उसका योग हटाया और मिलाया जा सकता है, न्यूनाधिक किया जा सकता है। वस इसी विधरण करने वाले तत्त्व को 'प्राण' कहते हैं। यदि इन पर-माणुत्रों में आकर्पण शक्ति मानी भी जावे तो उसी को हम प्राण कहेंगे। उस प्राण में आसंजन (खिचाव) होने के कारए बीच में भूत को रखकर आप उसके बाहर-भीतर इस प्रकार बंधा रहता है कि जिसके कारण एक परमाणू दूसरे परमाणू को पकड़ने की किया किया करता है।

तीसरा लक्ष्मण यह है कि कोई भी प्राण भूतमात्रा के बिना कभी कहीं भी नहीं रहता। प्रत्युत इसी स्वभाव के कारण यह प्राण 'वाक्' में रहकर अपने विधरण धर्म से प्रतिक्षण घन बनता रहता है। जिस प्रकार रूई के परमाणु अत्यन्त विरल दीखते हैं यही रूई यदि १० कोस में फैलादी जावे तो उतनी रूई को यह प्राण ग्रपने विधरण के कारण यदि घन करने लग जावे तो संभव है कि एक राई के वरा-बर हीरे का दुकड़ा होगा। इसी प्रकार घन ग्रौर विरल करता हुग्रा यह प्राण प्रत्येक भूत में कुछ न कुछ रहता है ग्रतः प्राण को 'ग्रर्थवान्' कहते हैं।

यहां यह ग्रौर समक्तना चाहिए कि प्राण ४ जाति का है:—१-परोरजा जिससे त्रैलोक्यसृष्टि के सब पदार्थ उसके विधरण से स्थान २ पर नियत रूप से रहते हैं। २-ग्राग्नेय-जो विशकलन करने का स्वभाव रखता है। ३-सौस्य-जो घन करने का स्वभाव रखता है। ४-ग्राप्य-जो रूपान्तर में बदलने का स्वभाव रखता है जैसे घास का दूध।

चौथा लक्ष्मण 'ग्रासंजन' है। यह कहा जा चुका है कि मन ग्रसङ्ग है ग्रर्थात् किसी वस्तु का वर्म उस पर नहीं ग्राता वह वेलाग होकर निकल जाता है ठीक इसके विरुद्ध प्राण में ग्रासञ्जन धर्म है। इसमें एक प्रकार का चेप है जिसके कारण ग्राप स्वयम् भी भूतों के परमाणु से इस प्रकार चिपका रहता है कि जिससे प्राण ग्रीर भूत पृथक् पृथक् स्थान नहीं रखते। प्राणमय भूत या भूतमय प्राण ही देखने में ग्राते हैं। इस ही ग्रासंजन धर्म के कारण यह प्राण विवरण भी कर सकता है।

यह प्राण मन को बांधने वाला है। यद्यपि मन किसी वस्तु का संग नहीं करता किन्तु प्राण, संग करने की ग्रधिक शक्ति रखता है अतः वह अपनी शक्ति से मन को अपने में बांध लेता है। यही कारण है कि इन प्राणियों के शरीर में मन बंधा हुआ रहता है। किसी विषय का विचार करता हुआ मन यद्यपि बहुत इधर—उधर व्यापार करता है तथापि प्राण को छोड़कर अलग नहीं हो सकता। वंधा रहना नन का धर्म नहीं है किन्तु वह प्राण्ण ही की शक्ति से वंधा रहता है अतः प्राण् में 'मनोवंधकर्त्ता' अर्थात् मन को बांबने वाला धर्म है। पाचवाँ लक्षण 'विसारिता' है अर्थात् थोड़े प्रदेश में रहकर वह ग्रधिक प्रदेश में सह सकता है जैसे दीपक की लौ और प्रकाश।

छठा लक्षण 'मन की ग्राज्ञाकारिता' है ग्रथीत प्राण स्वयम् विना मन के कोई भी व्यापार नहीं करता। अगुंली का हिलाना मन की इच्छा विना प्राण नहीं करता। किसी वस्तु को हाथ से पकड़कर कोई मनुष्य सो गया, तब निद्रा से मन का व्यापार वन्द होते ही हाथ खुल जाता है ग्रौर पकड़ी हुई चीज हाथ से गिर जाती है। यदि प्राण उस वस्तु के पकड़ने में स्वतन्त्र होता तो नींद की हालत में मन का काम बन्द होने पर भी प्राण का काम बन्द न होने से वह ज्यों का त्यों पकड़े रहता। यहां कोई प्रशन कर सकता है कि जब सोने में मन का काम बन्द हो गया तो ग्रौर प्राणों के काम ग्रर्थात् स्वांस का चलना, ग्रन्न का परिपाक होना ग्रादि कैसे होते रहते हैं तो इसका उत्तर विस्तार पूर्वक ग्रागे दिया जावेगा, यहाँ केवल इतना ही कहना है कि इस ग्ररीर में पृथक्-पृथक् दो मन काम करते हैं। एक जीव का ग्रौर दूसरा ईश्वर का। जीव के मन की प्रेरणा से होते हुए प्राण के व्यापार निद्रावस्था में सब बन्द हो जाते हैं किन्तु ईश्वर के मन की प्रेरणा से प्राण का व्यापार नित्य रहता है। ग्राकाश में बादलों का बनना, वाग्रु का चलना बन्द होना जगत् के प्राणों के व्यापार ईश्वर के मन की प्रेरणा से त्राण का व्यापार किय रहता है। ग्राकाश में बादलों का बनना, वाग्रु का चलना बन्द होना जगत् के प्राणों के व्यापार ईश्वर के मन की प्रेरणा से ही है, क्योंकि जड़ पदार्थों का यह नित्य स्वभाव है कि वे ग्रारम्भ होने पर विना बन्द किये स्वयम् बन्द नहीं होते। जगत् में केवल

मन ही ऐसा पदार्थ है जो जड़ न होने के कारण अकस्मात् बदला करता है उसी मन की बदल को 'इच्छा' कहते हैं। जगत् में जो कुछ हम परिवर्तन देखते हैं ईश्वर के मन की इच्छा के कारण ही मानना पड़ेगा। हम जीवों के प्राणों में जब यह निश्चय हो गया कि मन की इच्छा बिना प्राण किया नहीं करता तो हमको अनुमान कर लेना चाहिये कि और भी सब प्राण किसी मन की ही प्रेरणा से अपना काम करते होंगे। अत: इसी से हम ईश्वर की सत्ता में निश्चित रूप से विश्वास करते हैं। जितने प्राण जीवों की इच्छा के बिना काम करते हुए दीखते है वे सब ईश्वर के मन के अनुसार हैं। इससे सिद्ध हुआ कि प्राण मन की आजा से ही अपना काम करता है अर्थात् 'मन का आजाकारी' है।

सातवां लक्षरण 'ग्रप्रसुष्ति' है ग्रर्थात् मन कभी जागता है ग्रौर कभी सोता है ग्रौर कभी तन्द्रा-वस्था में रहता है इसको स्वष्नज्ञान भी कहते हैं। इस प्रकार मन की तीन ग्रवस्थाएं हैं। किन्तु प्राण कभी सोता ही नहीं सर्वदा काम करता रहता है इसी को 'ग्रप्रसुष्ति' कहते हैं।

श्राठवां लक्षरा 'श्रमराहित्य' है अर्थात् मन काम करते करते थक जाता है ग्रौर विश्राम चाहता है किन्तु प्रारा कभी नहीं थकता ग्रौर न कभी विश्राम चाहता है। प्राण में यदि कोई थकान है तो वह भी मन की ही थकान समभनी चाहिए मन का काम प्राण को प्रेरणा करना है किन्तु थका हुग्रा मन प्रेरणा नहीं करता। ग्रतः प्रारा की किया बंद होती हुई सी दिखाई देती है।

प्राण का नवां लक्षरण 'संक्रमण' है अर्थात् वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु में जितने परिमाण से रहता है यदि उस से कम परिमाण वाली वस्तु मिल जाय तो दोनों का प्राण् मिलकर संपूर्ण में समानभाव से संक्रान्त हो जाता है। अर्थात् यदि एक वस्तु अत्यन्त गरम हो उसके साथ यदि कोई शीतल वस्तु जिसमें गरमी की मात्रा कम है मिला दी जाय तो वह गरमी दोनों वस्तुओं में मिलकर समानभाव से फैल जायगी।

दशवां लक्षरण 'प्राणापान' ग्रर्थात् चलते चलते रुक जाता है ग्रौर फिर चलता है। चलना ठहरना मेंढक की सी चाल है।

## वाक् के लक्ष्मण

- १. पहला लक्षण यह है कि वह जगह रोकने वाली होती है, जिस प्रदेश में वाक् रहती है जब तक वह न हटायी जाय तब तक उस स्थान पर वाक् नहीं बैठ सकती।
- २. दूसरा लक्षण 'विकार' है। वाक्एक रूप से दूसरे रूप में इस प्रकार बदल जाती है कि उसका पहला रूप सर्वथा नहीं रहने पाता जैसे पानी का मिट्टी बनना और घास का दूध बनना।
- 3. तीसरा लक्षण 'प्राण का ग्रहण करना और छोड़ना' है। यह वाक् जिस प्राण के प्राधार पर बनती है किसी समय उसको छोड़कर दूसरा प्राण ग्रहण कर लेती है जैसे प्राणी का शरीर किसी प्राण के श्राधार पर बनते-बनते बुड्ढा हो जाता है किन्तु वाक् उस प्राण को छोड़कर सड़-गल कर राख या

मिट्टी के रूप में ब्रा जाती है। यदि वह वाक् ब्रपने प्राण को न छोड़ती तो यह प्राणी कभी न मरता। प्राण का निकल जाना ही मरना है। स्वर्ण को ब्रप्नि में तपाने पर वह पिघल जाता है ठोस करने वाला प्राण उस समय निकल जाता है। इस प्रकार सर्वत्र निकलता और प्रवेश करता है।

- ४. चौथा लक्षरा 'केन्द्रयोगिता' है ग्रर्थात् कोई भी बाक् ऐसी नहीं जो केन्द्रधारी न हो।
- ४. पांचवां लक्षण <u>'मूर्ति' है ग्रथी</u>त् कुछ न कुछ प्रदेश रखता है जिसके ग्रवयव हो, विस्तार हो ग्रौर लम्बाई और मोटाई हो ।
- ६. छठा लक्षरा 'दिग्, देश ग्रौर काल से उसका परिच्छेद' है।
- ७. सातवाँ लक्षण कुछ न कुछ वैशेषिक धर्मयुक्तता है स्रर्थात् प्रत्येक बस्तु दूसरी वस्तु से कुछ न कुछ फरक करने के लिये ग्रपने में खास धर्म रखती है।

## मन, प्राग् और वाक् का साधम्यं वैधम्यं

ये तीनों ग्रापस में एक के विना एक कभी नहीं रहते ग्रतः इन तीनों के कार्य ज्ञान, किया ग्रीर ग्रर्थ ये तीनों भी मिले-जुले रहते हैं। ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें मन की किया न हो और कोई न कोई विषय उसमें न रहे। विषय का रहना ग्रर्थ भाग है ग्रीर चक्षु के द्वारा विषय का ग्रात्मा का मिलना किया का भाग है। ग्रँगुली हिलाने की किया मेरी इच्छा और ग्रँगुली से सम्बन्य रखती है। जितनी इच्छा है वह ज्ञान का भाग है और अँगुली जो किया का आश्रय है वह उसमें अर्थ का भाग है। इसी प्रकार जो घट बनाया जाता है उसमें बनाने वाले की इच्छा शामिल है वह जैसा चाहता है वैसा बनाता है । ग्रतः उस वस्तु में वह ज्ञान का भाग शामिल है । कुम्हार के हाथ या चाक ग्रादि का व्यापार उसमें क्रिया का भाग है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का ज्ञान, किया ग्रौर ग्रर्थ जहां जो कुछ होता है उसमें तीनों में तीनों शामिल हैं। यनुष्य चेष्टा के बाहर जो जगत् में अनन्त क्रिया ग्रौर अर्थ हो रहे हैं उनमें यदि ज्ञान का ग्रंश शामिल होते हुए नहीं दीखता तथापि मनुष्य के दण्टान्त से ही यह दढ़ अनुमान किया जा सकता है कि इनमें भी कोई न कोई ज्ञान का भाग अवश्य होगा। वह ज्ञान ईश्वर का समक्सना चाहिये। तात्पर्य यह है कि ये तीनों ही तीनों के कामों में बराबर सहायता करते हैं। इन तीनों में समान धर्म है। इन तीनों में जो ग्रविनाभावधर्म है सो तो तीनों में समान है। इसी को साधर्म्य कहते हैं। इस प्रकार तीनों में तीनों के रहने से किसी को प्रश्न हो सकता है कि ये तीनों एक ही बस्तु हैं किन्तु ऐसा नहीं है। इन तीनों में केवल 'साहचर्य' अर्थात् एक साथ हिलमिल कर रहते वाले हैं। इनमें स्वभाव से भी एकता नहीं हैं क्योंकि किया और अर्थ 'यज्ञ' है अर्थात् इनमें जानने स्वभाव नहीं हैं, ज्ञान और अर्थ 'अिकय' हैं अर्थात् किया का स्वभाव इनमें नहीं है और ज्ञान और किया अर्थानुसार प्रदेश वाले ग्रर्थात् जगह रोकने वाले परिच्छिन्न पदार्थ नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि किया ग्रौर अर्थ ये दोनों ' ग्रज्ञेय' हैं ग्रर्थात् ज्ञान से पकड़े जाते हैं, ज्ञान में ही रहते हैं परन्तु स्वयम् ज्ञान नहीं हैं। इसी प्रकार ज्ञान ग्रीर ग्रर्थ में क्रिया होती रहती है ये किया के ग्राश्रय हैं परन्तु स्वयम् किया नहीं हैं। इसी प्रकार ज्ञान ग्रीर किया परिच्छिन ग्रर्थ पर ही रहते हैं परन्तु स्वयं परिच्छिन्न नहीं हैं , इनमें परिच्छिन्नता अर्थ के द्वारा भासती है किन्तु यह उनका निज का धर्म नहीं

है। इससे सिद्ध हो गया कि ये तीनों भिन्न पदार्थ होकर भी सर्वदा साथ रहते हैं इनका 'साहचये' नियत है। हम देखते हैं कि यदि कोई वक्तृता करे तो उसके वाक्य में यदि ज्ञान का ग्रंश हो ग्रर्थात् जानने योग्य विषय हो ग्रीर उसके भाषण में कुछ प्रारण हो तो उसके भाषण में सुनने वालों को श्रद्धा होती है। यदि कहने वाला विना मन से कहे अथवा उसके भाषणा में ब्रोज न हो तो लोगों की श्रद्धा नहीं होती अतः सिद्ध हुया कि वाक् में मन श्रीर प्राण के योग से ही यथार्थ स्वरूप सिद्ध होता है इसी प्रकार प्राण अर्थात् बल भी विना मन और अर्थ के प्रयोग किया जाय तो वह अनिष्टकारी होता है उससे शरीर और आयु दोनों क्षीण होते हैं। अतः किसी मुख्य अर्थ पर सचेत रहकर वल प्रयोग किया जाय तो वह लाभदायक होता है जैसे चलता हुआ मनुष्य ग्रँथकार में में गड्ढे को न जानकर पाँव रबखे तो गिर जाता है, वेग्रन्दाज पाँव रखने से पाँव लचक जाता है या कभी टूट भी जाता है। ग्रव मन का तो प्राण ग्रौर वाक् से इतना घिन-ष्ट सम्बन्ध है कि इनके बिना मन का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता। जब कुछ मन से सोचता है तो वह भीतर ही भीतर कुछ न कुछ बोलता रहता है। वह बोलना ही मन का विचार है ग्रौर किसी न किसी विषय को लेता और छोड़ता रहता है। इसी प्रकार चेष्टा करते-करते ग्रन्त में कहीं विश्राम करके किसी वात का सिद्धान्त करता है। बोलना जिस प्रकार मन में वाक् का भाग है उसी प्रकार ऊहापोह (लेना-छोड़ना ) की चेष्टा करना मन में प्राण का भाग है। यदि ये दोनों मन में से निकाल दिये जाँय तो मन का स्वरूप कदापि सिद्ध नहीं होगा ग्रतः निःसंदेह हम कह सकते हैं कि यदि मन है तो वहां प्राण ग्रौर वाक् भी अवश्य होंगे और यदि वाक् है तो वहां मन, प्राण अवश्य होंगे। अतः महर्षियों का सिद्धान्त है कि जो जहां कुछ पदार्थ दीखता है वह सब वाक् है 'ग्रथो वागेवेदं सर्वम्' (ऐतरेय श्रुति ) अतः जिस प्रकार उसमें हम प्रारा देखते हैं उसी प्रकार मन भी ग्रवश्य ही होगा। सब चेतन हैं किन्तु लोक में जड़ चेतन का व्य-वहार इन्द्रियों से सम्बन्ध रखता है। मन अन्तः करण है, अर्थात् भीतर की इन्द्रिय है उसके रहने न रहने से जड़-चेतन का भेद नहीं है किन्तु केवल पाँच बाह्य ज्ञानेन्द्रियों के रहने से चेतन और न रहने से जड़ का व्यवहार किया जाता है। यह केवल व्यवहारिक दशा है। किन्तु पारमार्थिक विज्ञान में कोई भी पदार्थ विनारमन के सिद्ध नहीं होता यतः सचेतन है। इस प्रकार ज्ञान, क्रिया, अर्थ का और मन, प्राण, वाक का साहचर्य सिद्धान्त रूप से यहां तक निरूपण हुआ।

## मन, प्राण ग्रौर वाक् का ग्रधिकार ग्रर्थात् पदार्थों में उपयोग

प्रत्येक वस्तु में मन 'ग्रिभमानी' रूप से रहता है अर्थात् में अगुक हूँ यह यदि वह पदार्थ दावा करें तो वह मन के भाग में होता है। ग्रार्थ लोगों के मत में जगत् की प्रत्येक वस्तु में मन होना सिद्ध किया जा चुका है। उसी के ग्रनुसार बहती हुई गङ्गा में जो वाक् ग्रर्थात् मन का ग्रांग है ग्रीर जिसमें वहने की किया है उसमें कोई मन का भाग है उस ही भाग को गङ्गा के ग्रिभमानी देवता का लक्ष्य करके ग्रार्थ लोग गङ्गा की पूजा करते हैं। पीपल, तुलसी ग्रादि जहां जहां जह पदार्थों में प्रतीक उपासना का नियम किया गया है उन सब ही स्थानों में ग्रिभमानी देवता की ही उपासना की जाती है। ग्रीर वह ग्रिभमानी मन का भाग है। यही बात ग्रारीरकभाष्य सूत्र में ब्यासजी ने कहा है—'ग्रिभमानीब्यपदेशस्तु विशेषानु-गितिश्याम्' ग्रथीत् उपासना में ग्रिभमानी का ब्यवहार होता है।

इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में प्राण 'ग्रिधिष्ठाता' ग्रथीत् उस वस्तु का स्वरूप संरक्षक वनकर उस वस्तु को बाहर-भीतर सर्व प्रकार से पकड़ें हुए उस पर ग्राधिपत्य करता है। जैसे सेनापित सेना के प्रत्येक ग्रङ्ग पर ग्रपना ग्रिधिकार रखता है उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के भूतमात्रा पर यह प्राण ग्रिधिकार रखता है यही उसका 'अधिष्ठातृ' पना है। यदि इस वस्तु में से प्राण कुछ ग्रंण निकाल दिया जाय तो उस वस्तु का पहले के ग्रनुसार रूप नहीं रहेगा। दूसरे प्रकार के प्राण ग्राने से वस्तु भी वदल कर दूसरे प्रकार की हो जाती है जैसे लकड़ी जलने पर कोयला या राख हो जाती है। राख में भी प्राण है किन्तु लकड़ी का प्राण निकल जाने से ग्रब लकड़ी का रूप नहीं रह सकता यही उस लकड़ी के प्राण का ग्रधिष्ठातृपना है।

इसी प्रकार वाक् प्रत्येक वस्तु में 'ग्रिधिष्ठान' रूप से रहता है ग्रर्थात् यदि वाक् का भाग न रहे तो प्राण या मन दोनों ही नही रह सकते। उन दोनों का आश्रय यही वाक् है ग्रतः इसको ग्रिधिष्ठान कहते हैं।

तात्पर्य यह है कि अभिमानी, अधिष्ठाता और अधिष्ठान ये तीनों मिलकर एक वस्तु का स्वरूप बनते हैं। इन तीनों का एक ही नाम रहता है। जैसे जल का भाग और उसके अन्तर्गत प्राण का भाग और अभिमानी देवता का भाग इन तीनों को गङ्गा शब्द से बोला करते हैं। इसका कारण यह है कि इन तीनों में एक के भी न रहने से वस्तु स्थित नहीं रह सकती।

ग्रब दूसरा ग्रधिकार इस प्रकार है

जगत् में जितने प्रकार के कर्म या क्रियायें होती हैं उनका ब्रह्म वाक् भाग है। वाक् का ब्रह्म प्राण्ण है और प्राण का ब्रह्म मन है। ब्रह्म उसको कहते हैं कि कोई वस्तु जिसके आश्रय से रहे जिससे पकड़ा हुआ हो और जहां से बढ़ा करे, क्रियायें वाक् के आश्रय से देखी जाती हैं। अँगुली के आश्रय से हिलने की क्रिया होती है वह क्रिया अँगुली से पकड़ी हुई है और अँगुली ही उठती रहती है अतः यह अँगुली उन क्रियाओं का ब्रह्म है परन्तु वह वाक् अर्थात् अँगुली बनाने वाले प्राण्ण के आधीन है। यदि अँगुली का प्राण्ण सब निकल जाय तो अँगुली का रूप नष्ट हो जावेगा। यह अँगुली उसी प्राण्ण के आश्रय से है, उसी से पकड़ी हुई है और उसी प्राण्ण से इस रूप में बनी है, अतः प्राण उसका ब्रह्म है किन्तु यह प्राण्ण किसी मन के आश्रय से रहता है और उससे पकड़ा हुआ है और उस मन की आज्ञा से बढ़कर काम करने लगता है। इसलिए मन उस प्राण्ण का भी ब्रह्म है। इन तीनों में इस प्रकार मन में प्रधानता सिद्ध होती हैं।

#### तीसरा अधिकार

इस जगत् में प्रत्येक वस्तु के स्वभाव के लिये तीन भाव नियत हैं—ब्रह्म, क्षत्र ग्रौर विट्। इन तीन भावों का सम्बन्ध इन ही तीनों सत्यों से समभना चाहिए।। इनमें मन ब्रह्म है, प्राण क्षत्र है ग्रौर वाक् विट् है क्योंकि मन से ज्ञान उत्पन्न होता है ग्रौर ज्ञान उत्पन्न होने वाली जितनी वृत्तियां हैं उनको ही ब्रह्म कहते हैं। प्राण ग्रथात् बल से कर्म उत्पन्न होता है ग्रतः बल से सम्बन्ध रखने वाली जितनी वृत्तियां हैं उनको क्षत्र कहते हैं। वाक् से ग्रथं उत्पन्न होता है, ग्रथं सम्पत्ति से संबंध रखने वाली जितनी वृत्तियाँ हैं उनको विट् कहते हैं। इन्हीं तीनों भावों की उपासना करने वाले मनुष्य समाज के

विभाग को कमणः ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वैश्य कहते हैं। जिस प्रकार वैश्य का नियोजक या प्रवर्तक क्षत्रिय होता है। ग्रौर क्षत्रियों का नियोजक ब्राह्मण होता है। इसी प्रकार प्राण वाक् का नियोजक है ग्रौर प्राण का मन है किन्तु ब्राह्मण ग्रौर वैश्य दोनों किसी क्षत्रिय का ग्राक्षय लेकर ग्रपनी स्थित रखते हैं या ग्रपना योगक्षेम पाते हैं। उसी प्रकार मन ग्रौर वाक् ये दोनों भी प्राण का ही ग्राश्रय लेकर ग्रपनी स्थित पाते हैं। प्राण ही तीनों में विशिष्ट ग्रथीत् सरदार है।

#### चौथा ग्रधिकार

मन से सोम की, प्राण से ग्राग्न की और वाक् से ग्राप् की उत्पत्ति है। ये तीनों रस हैं। इनमें सोम रस से चन्द्रमा की, अग्नि रस से सूर्य्यपिण्ड की और ग्राप् रस से पृथ्वीपिण्ड की उत्पत्ति है। ग्रौर सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी से संपूर्ण जगत् के पदार्थ उत्पन्त हुए हैं ग्रतः कहना होगा कि सम्पूर्ण विश्वमण्डल मन, प्राण् ग्रौर वाक् से उत्पन्त हुगा है इनमें भी आपोमय पृथ्वी में ग्रग्नि ग्रौर सोम भरे हैं, ग्रग्निमय सूर्य में ग्रग्नि ग्रौर सोम हैं ग्रौर सोममय चन्द्रमा में ग्रग्नि ग्रौर आप् हैं।

#### पांचवाँ ग्रधिकार

जगत् में जो कुछ जहां उत्पन्न हुया है उसके तीन विभाग हैं—ग्रन्न, ग्रन्नाद ग्रीर ग्रावपन । ये तीनों ही सर्थदा मिले रहते हैं । न अन्न का कभी नाश होता है और न बिना अन्न के कभी अन्नाद रहता है ग्रीर ये दोनों जिस सीमा के अन्तर्गत रहकर अन्न का भोजन अन्नाद कर उसी क्षेत्र को आवपन करते हैं । जगत् में जहां जो कुछ पदार्थ है सर्वत्र यही व्यवस्था है कि किसी आवपन अथवा किसी क्षेत्र में रहकर एक दूसरे को भक्षण करते हैं । जैसे हमारी आत्मा इस शरीर में रहकर इस जगत् में से सात प्रकार के अन्न सदा खाया करती है—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, शब्द, वल या क्रिया और ज्ञान उसी प्रकार और-और पदार्थ भी कुछ न कुछ अन्न खाते रहते हैं । प्रत्येक पदार्थ में ये तीनों भाव मन, प्राण और वाक् के कारण से हैं । इनमें मन आवपन, प्राण अन्नाद और वाक् अन्न हैं । यह प्राण मन रूपी क्षेत्र आकाश में बैठा हुआ अपने वाक् को अपने अन्दर लेकर सर्वदा दूसरे प्रजापित के वाक् भाग को अपने उदर में करने का यत्न करता हुआ खाता रहता है। प्राण के रहने के आकाश को ही मन कहते हैं । मन एक प्रकार का ऐसा आकाश है कि जिसमें प्राण भरा रहता है और वह वाक् को खाया करता है । जिस प्रकार बहाण्ड रूपी आकाश में फैला हुआ सूर्य का तेज अर्थात् अग्निभाग पानी को खाया करता है उसी प्रकार यहां समभना चाहिये।

छठा अधिकार

मन की क्रिया को इच्छा कहते हैं और प्राण की क्रिया को तप और वाक् की क्रिया को श्रम कहते हैं। हम देखते हैं कि प्राणी जब कुछ इच्छा करता है तो उस इच्छित बस्तु की प्राप्ति के लिये उसके अन्दर कुछ यत्न होता है यत्न होते ही हाथ, पांव ग्रादि की शरीर में कुछ चेष्टा होने लग जाती है। कोई भी चेष्टा विना यत्न के नहीं होती और यत्न बिना इच्छा के नहीं होता। इच्छा मन का कर्म है, यत्न शरीर के अन्दर प्राण का कर्म है और श्रम शरीर के बाह्य भूतों का कर्म है। जब तक तीनों भाग

पूरे न हो लेवें तब तक जगत् में किसी भी कर्म का रूप सिद्ध नहीं होता । यद्यपि यह बात चेतन में ही देखने में याती है, जड़ पदार्थों में होते हुए इच्छा ग्रौर यत्न का हम कुछ भी ग्रनुभव नहीं करते, तथापि मनुष्य चेतन के दृष्टान्त से ही ग्रनुमान करना पड़ता है कि उनमें भी वायु ग्रादि की प्रेरणा के बिना ही ग्रपने आप यदि कुछ किया हुई है तो ग्रवश्य उसने यत्न किया है ग्रौर उस यत्न के लिये उसने इच्छा भी की है। जैसे किसी दृक्ष के पास उगी हुई बिल्लका उस दृक्ष की तरफ भुकती है ग्रौर उराको पकड़ कर उसके चारों ग्रोर लिपटती हुई ऊपर बढ़ने लगती है। ग्रतः ग्रनुमान करते हैं कि उसके निर्वल होने के कारण स्वयं सीधी खड़ी होने के लिये ग्रसमर्थ होकर ग्रवश्य एक बलवान् का आश्रय ढूं ढने लगती है और पास में दृक्ष को पाकर उसका ग्राश्रय लेने का यत्न करके प्रवल इच्छा से ग्रपने शरीर को उधर भुकाती है। इसी क्रिया से हम उस लता में इच्छा ग्रौर यत्न का भी ग्रनुमान करते हैं।

इस प्रकार इच्छा, तप ग्रौर श्रम सर्वत्र पाये जाते हैं ग्रौर तीनों मन, प्राण ग्रौर वाक् के सम्बन्ध से हैं।

इस प्रकार बैकारिक रूढ़ दर्शन यहाँ समाप्त होता है।

## ३-योगरूह

# प्रजापति - रूप - निरूपगा सूत्र

सब से प्रथम जिनका प्रादुर्भाव हुआ ऐसे तीन सत्य ग्रथित मन, प्राण, वाक् इनसे तीन धातु बाला जो प्रथम पदार्थ कोई प्रगट हुग्रा उसी को प्रजापित कहते हैं—इस जगत् में जहाँ जो कुछ दीखता है बड़े प्रकार अनन्तानन्त प्रजापित एक जगत् के रूप वन गये हैं इनमें प्रत्येक प्रजापित समक्षना चाहिये। इस समवाय मात्र है इसीलिये प्रत्येक प्रजापित का नाम "श्रोम्" है इस ग्रोम् ग्रक्षर में जितना सा ध्विन का भाग है जो कान से पकड़ा जाता है और जिसके द्वारा एक वर्गा दूसरे वर्गों से ग्रपनी भिन्नता रखता है वही भाग वाक् है और जो इसमें स्वर का भाग है जिसके द्वारा चढ़ाव उतार वा उच्चारण में तीवती का भाग है श्रीर श्रोम् शब्द को सुनकर उसके द्वारा जो किसी ग्रथि पर मेरी बुद्धि दौड़ जाती है वही इसमें प्राणमनका भाग है। यद्यपि ये तीनों भाग प्रत्येक शब्द में हो सकते हैं और इसी से बिना संकोच हम प्रत्येक प्रजापित के नाम से कहा है कि प्रजापित के बहुत से धर्म इस ग्रोम् शब्द को इस कारण उपासना प्रकरण में आगे विस्तार पूर्वक किया जायगा।

यह प्रजापित जो एक प्रकार का बह्म है उसको प्रथम हम दो भागों में देखते हैं—एक "ग्रानिरुक्त" श्रीर दूसरा "निरुक्त"। जिसका दिग्, देश, काल संख्या ग्रादि से ग्रहण करे वही किसी वस्तु का निर्वचन है ग्रौर उसको "निरुक्त" कहते हैं । किन्तु जिसका इस प्रकार निर्वचन नहीं होता हो ग्रथींत् जिसका परिच्छेद (हदन्वदी) न हो सकती हो वही अखण्ड, निष्कल, निर्धिमक, पदार्थ अनिर्वचनीय है उसको श्रीनिरुक्त कहते हैं श्रीनिरुक्त कहते पदार्थ को वस्तु सत्ता से ही कह सकते हैं किन्तु उसमें स्वगत भेद और हित्व ग्रादि संख्या नहीं कह सकते और यदि किसी पदार्थ में कई भेद बताये जावे कुछ धर्म, कुछ धर्मों का फरक किया जावे तो वह उस वस्तु की "निरुक्ति" होंगे—इस जगत् में जहां जो कुछ देखते हैं उन सभी में भेद और संख्या पाते हैं इसलिये ये सब निष्ठक्त हैं किन्तु यह निष्ठक्त रूप किसी न किसी अनिष्ठक रूप से ही उत्पन्न हुए हैं इन सब का मूल अवश्य कोई अनिक्तारूप है—यद्यपि उसको हम विशेष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते किन्तु उसके होने का हम इढ़ विश्वास रखते हैं। क्योंकि यह निरुक्तरूप सर्वदा परिवर्तन-शील है इसलिये इनका किसी मूलतत्व पर ठहराव अवश्य मानना होगा कि जिस पर यह परिवर्तन का सिल्लिक सिलसिला ग्रभङ्गरूप से प्रवर्तमान है ( जारी रहता है ) उस ग्रनिरुक्तरूप में मन, प्राण, वाक् ये तीनों उन्माल करें से पान इस पाते हैं वे सर्वथा उन्मुख रूप से रहते हैं अर्थात् जो भेद मन, प्राण, वाक् में छिपे हुए भेदों से आज हम पाते हैं वे सर्वथा किसी मान किसी समय न थे। तीनों एक रूप में जब थे उसी रूप को हम "अनिहक्त" कहते है। उसी अनिहक्त से यह निहन्त यह निरुक्त हुए प्रकट हो गया है, जिसमें हम मन, प्राण, वाक को पृथक पृथक देखते हैं—इन दोनों भागों में मिन्न में अनिहक्त का विशेष प्रकार से वर्णन न करके निहक्त भाग का ही विशेष रूप से वर्णन करना प्रारम्भ करते हैं।

मन, प्राग्ण, वाक् इन तीनों के समुच्चय से जो प्रजापित का त्रिधातु रूप सिद्ध होता है वही फिर सिन्नवेश क्रम से त्रिपर्वा होता है—नाभि, मूर्ति ग्रौर मिहमा—इनमें नभ्य भाग मन प्रधान होता है ग्रौर मृति वाक् प्रधान होती है और मिहमा प्राग्ण प्रधान होता है यद्यपि इन तीनों पर्वो के मिलने से एक ही प्रजापित का रूप सिद्ध होता है तथापि व्यवहार इन तीनों के अन्वत्थ से तीन प्रजापित भी कहे जाते है, नभ्य, व्याकृत ग्रौर सर्व; केवल नाभि भाव को नभ्य कहेंगे किन्तु नभ्य और मूर्ति दोनों को एक साथ व्याकृत कहते हैं इसी प्रकार नाभि, मूर्ति ग्रौर मिहमा तीनों को एक साथ सर्व प्रजापित कहते हैं।

इन तीनों में प्रधान व्याकृत है क्योंकि इनमें जो मूर्ति भाग है उसी का कर्म रूप नाम से व्याकरण है। तो है और उसी को हम अपनी दिष्ट से स्पष्ट देख सकते हैं। जो कुछ वस्तु हम देख रहे हैं यह सब व्याकृत मूर्ति के जो नाभि अर्थात् केन्द्र है उसमें जो शक्ति रहती है वह अनिष्क्ति प्रजापित का अंग है, वह भाग यथार्थ में अज्ञात और अनिर्वचनीय है किन्तु सर्व प्रजापित की शक्तियां वहीं से निकलकर अपना-अपना कार्य करती हैं और वही वस्तु का भार केन्द्र है उस नभ्य के लिये वेद में ऋचा है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे ग्रन्तरजायमानो बहुधा विजायते । तस्य योनि परिपरयन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भु वनानि विश्वा ॥ ( यजुः संहिता ३१/१६ )

अर्थात् प्रजापित गर्भ में रहता है वह जायमान नहीं है अर्थात् उत्पन्न नहीं हुआ है किन्तु वह बहुत तरह पर उत्पन्न करता है उसके निज का स्थान विद्वान् लोग ही देख पाते हैं । उसी प्रजापित के ऋ।धार पर सब भुवन ( भुवन से तात्पर्य मूर्ति ग्रौर महिमा है ) ठहरे हैं। ये ऋचा नभ्य प्रजापित जो मूर्ति की नाभि में रहता है उसके लिये है किन्तु दूसरा भाग जो मूर्ति है वही नभ्य के साथ मिलकर व्याकृत प्रजा-पित कहलाता है उस प्रजापित की मूर्ति से चारों ग्रोर नाना प्रकार के गौ ग्रर्थात् किरगों निकलकर चारों ग्रोर दूर तक फैलती हैं। जिन किरगों के तीन भेद हैं — वेद, यज्ञ, रस। इनके ग्रतिरिक्त सूर्य की किरगों भी इनसे सम्मिलित होकर चारों य्रोर बाहर फैलती है उन ही के कारण वेद उस मूर्ति का रूप बनाता है। उन ही गौग्रों को चारों ग्रोर फैलाते हुए व्याकृत प्रजापित के लिये यह ऋचा है।

''प्रजापतिर्महामेता ररागो, विश्वैदेवैः पितृभिः संविदानः । शिवाः सतीरूपा नो गोष्ठमाकस्तासां वय प्रजया संसदेम ।।

(ऋ०१०।१२।१६६)

अर्थ यह है कि प्रजापित मेरे लिये गौ देता है सभी देवता और पित्रों से मेल कर के बहुत उत्तम होती हुई उन गौथ्रों से हमारी गौशाला का उपकार करते हैं उन गौथ्रों की प्रजाश्रों से हम संपन्न होते हैं, यह ग्रर्थं सायएा भाष्य का है ग्रधिक विचार करने से दूसरा ग्रर्थं इस प्रकार भासता है कि प्रत्येक वस्तु की ग्रात्मा ही प्रजापित है वह प्रजापित सब ही देवताग्रों से ग्रथीत् सूर्य के प्राणों से और पित्रों से ग्रथित चन्द्रमा के प्राणों से मेल करके ग्रपनी किरगों को प्रति फल रूप में हमारी दृष्टि पर भेजता है जिससे गोष्ठ ग्रथात् किरण रूपी गौश्रों की टिकने की जगह हमारी चक्षुका उपकार होता है। जो सूर्य चन्द्रमा की रिश्म रूपी गाँ वस्तुओं पर ग्राये थे। उनके प्रतिकल होने पर उन गौओं की प्रजा जो उस वस्तु के रूप में बनी हुई वस्तु है जिनसे हम सम्पन्न होते हैं अर्थात् अपने ज्ञान को बनाते हैं। इस प्रकार व्याकृत

इस व्याकृत प्रजापित के चारों श्रीर जो वेद, यज्ञ, रस से एक श्रद्ध्टमण्डल बनता है जिलको व्याकृत प्रजापित की महिमा कहते हैं। उस महिमा समेत यह जो एक धर्मी बना है उसको सर्व प्रजापित कहते हैं प्रजापित का कोई भी भाग अविशव्ट नहीं बचता। इसीलिये इसको सर्व प्रजापित कहते हैं।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो, विश्वा जातानि परि ता बभूव। यत् कामास्ते जुहुमस्तान्नो ग्रस्तु, वयम्, स्याम पतयो रयीगाम् ।।

अर्थ है प्रजापित ! स्राप से भिन्न कोई भी इन पैदा हुई जगत् की स्रखिल वस्तुओं के चारों स्रोर नहीं है अर्थात् प्रत्येक पैदा हुई वस्तुओं के चारों ओर केवल आप ही आप दीखते हैं इसलिये हम जिस कामना से कुछ हवन करते हैं वह मेरा काम होना चाहिये संपदाश्रों के स्वामी हम होवें। इस ऋचा से तात्पर्य इतना ही है कि जो-जो वस्त इमें तीलकी है के उपन्यात्र के स्वामी हम होवें। इस ऋचा से तात्पर्य इतना ही है कि जो-जो वस्तु हमें दीख़ती हैं वे व्याकृत रूप हैं किन्तु उनके चारों ओर जो महिमा फैली हुई है वह भी एक प्रजापित का रूप है उस महिमा के द्वारा प्रजापित उस व्याकृत भाग की चारों स्रोर घेरे रहता है इसीलिये जब तक वह महिमा का प्रजापित मेरी इंटिट पर न ग्रावे तब तक हम उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकते हम जो किसी वस्तु पर प्रभुत्व रखते हैं सो उस महिमा के द्वारा देखने से उस वस्तु की पाकर ही करते हैं इसलिये हम किसी वस्तु के पाने की अभिलाषा से अपनी आत्मा को दृष्टि द्वारा किसी वस्तु पर डालते हैं यदि वह महिमा न होती तो दृष्टि देने पर भी कोई वस्तु हमें न मिलती केवल यही विज्ञान इस ऋचा में कहा गया है।

वेद, यज्ञ ग्रौर रस से बने हुए देवता सर्वंप्रजापित के ही ग्रङ्ग हैं सम्पूर्ण वेद प्रजापित के ग्रङ्ग होने से प्रजापित है। इसी प्रकार यज्ञ ग्रीर रस में सब देवता भी प्रजापित ही के स्वरूप हैं। किन्तु यह पृष्टि होने पर प्रजापित का जो सिनविंग है उसके द्वारा विभाग करके प्रजापित का रूप दिखाया गया है, किन्तु वास्तव में प्रजापित का रूप केवल मन, प्राग्ग, वाक् इन तीनों धातुम्रों से त्रिधातु होना ही है जो तिधातुपन प्रजापति का सृष्टि से पहले भीथा, ग्रांज सृष्टि दशा में भी वैसा ही है ये त्रिधातु रूप उसका अविनाशी है और त्रिपर्वारूप उसका केवल सुब्टिकाल में ही है, त्रिधातु रूप कारण है और त्रिपर्वा रूप कार्य है। किसी किसी का मत है कि वास्तव में प्रजापित केवल मन रूप में ही है यही रूप उसका ग्रविनाशी है और श्राकाश के सदश शान्त है कि वास्तव में प्रजापित कवल मन रूप न है। एक या ग्रधिकतम प्राग्र उत्पन्न को सदश शान्त है किन्तु उसमें इच्छा प्रवृति के कारण कम या ग्रधिक या ग्रधिकतम प्राग्र उत्पन्न हो जाया करता है जैसा ग्राज भी किसी काम के करते समय कोई मनुष्य किसी वस्तु पर अपनी इच्छा के हुन शाया करता है जैसा ग्राज भी किसी काम के करत समय पार के पहले इस प्रकार निकला के ग्रनुसार कम बल या ग्रधिक बल लगाया करता है ये बल इन्छा के पहले इस प्रकार निकला है शा स हैं भा न था केवल इच्छा से कम या अधिक उसी मन में प्रकट हो जाता है। संभव है कि वह बल जो संपूर्ण किया कि वल प्राप्त मन ही प्रजापित संपूर्ण विशाल जगत् के रूप में हमें दीखता है किसी समय उद्भट न था केवल प्रशान्त मन ही प्रजापित का रूप बन गया का ह्रिप था उसी में से ये वल याने प्राण प्रकट होकर मन ग्रीर प्राण दोनों प्रजापित का रूप बन गया फिर प्राण मिलकर घनरूप में आकर वह प्राण, वाक् बन गया और तब मन, प्राण वाक् ये तीनों मिलकर प्रजापित के प्रजापित के रूप हो गये-ग्रभी तक यह निश्चित नहीं हुआ है कि मन से प्राण और प्राण से वाक् उत्पन्न हुए हैं अथवा मन, प्राण, वाक् ये तीनों ही नित्य हैं।

## म्रादि प्रजापति सूत्र

सबसे प्रथम जो प्रजापति प्रादुर्भूत हुग्रा वह ग्रसीम ग्रौर ग्रनन्त है क्योंकि जिन मन, प्राग्ग, वाक् वय के — के समुच्चय से उसका रूप बना हैं उनमें एक भी उस प्रजापित के जरीर से कुछ पृथक् अविज्ञ नहीं रही है, की रहा है, श्रीर उन मन, प्राण, वाकों का परिमाण किसी प्रकार भी प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकता जगत् के अनन्त होने के साथ जगत् के धातु स्वरूप उन तीनों को भी अनन्त ही भानना पड़ेगा। इसीलिये उस भादि प्रजापित को भी जो इस विशाल जगत् के रूप में अब दीख रहा है अनन्त-ग्रसीम ही कहना उचित ही ठहरता है।

यह ग्रादि प्रजापति ही ग्रन्य सब प्रजापतियों की योनि अर्थात् उत्पत्ति स्थान है इसी से पीछे के सब पह ग्रादि प्रजापित ही ग्रन्य सब प्रजापितयों की योनि अथात् उत्पात स्वाप्त बहुत से प्रजापितयों की योनि अथात् उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न हुए उन प्रजापितयों में भी एक एक प्रजापित ग्रन्य ग्रन्य बहुत से प्रजापितयों की योनि को की योनि होता रहता है-तात्पर्य यह है कि जो जहां कुछ हम देखते हैं ये सब एक प्रजापित इनमें कितने

ही एक प्रजापित से उत्पन्न हुए हैं और इनके कारण प्रजापित भी दूसरे किसी प्रजापित से उत्पन्न है। प्रजापित से प्रजापित उत्पन्न होता हुम्रा अनन्त प्रजापित यों का देर ये विशाल जगत् भी स्वयं एक प्रजापित है। इससे हम कह सकते हैं कि म्रादि प्रजापित कोई एक है, किन्तु उनके उदर में बहुत से प्रजापित और उन प्रत्येक प्रजापित के भी उदर में म्रानेक प्रजापित होकर मनन्त प्रजापित हैं। इनमें यदि आदि प्रजापित को एक परमेश्वर भीर बीच वाले कितने हीं प्रजापितयों को ईश्वर तथा क्षुद्र प्रजापितयों को जीव कहें, तो कह सकते हैं।

इनमें ग्रादि प्रजापित के गरीर बनाने वाले तीनों घातु ग्रर्थात् मन, प्राग्ग, वाक् किसी ग्रसाधारण रूप में होकर इस जगत् में दीखते है जिनको क्रम से रस, बल ग्रीर ग्रम्ब कहते हैं। इनका ग्रादि रूप ही रस है ग्रीर कारण आदि रूप बल है ग्रीर बाक् का प्रथम स्वरूप ग्रम्ब है। इनमें रस को ग्रामु, बल को तुच्छ, ग्रीर ग्रम्ब को माया भी कहते हैं।

किसी-किसी का मत है कि ये तीनों भी कम से उत्पन्न हुए हैं इनमें सबसे प्रथम जो किसी भ्रादि युग में सर्वथा प्रशान्त भाव था जिसमें ग्रभी तक कोई भी क्रिया उत्पन्न नहीं हुई थी उस प्रशान्त रूप की श्रानन्द समभना चाहिए। ग्रानन्द के दो लक्ष्मण हैं शांति ग्रीर समृद्धि जब कि क्षुद्र आत्मा भूमा की ग्रीर जावे अर्थात् उसमें कुछ ग्रात्मा की वृद्धि हो उस समय ग्रानन्द का ग्रनुभव होता है किन्तु वह ग्रानन्द कुछ क्षरा तक रहता है फिर ब्रात्मा बढ़कर अपनी शान्ति में ब्राजाता । यदि ब्रात्मा में किसी प्रकार का क्षों भ कोई उपद्रव या हल चल न हो तो उस समय ग्रात्मा शान्ति मय ग्रानन्द रूप रहता है। जैसे गहरी नींद में सोकर उठने के बाद उस समय के ग्रानन्द का स्मरण करता है इन दोनों ग्रानन्दों में वह शान्ति का ब्रानन्द ही मुख्य है। वही ब्रानन्द सृष्टि के ब्रादि में किसी समय था। ग्रथित् उस समय मन से किसी प्रकार का प्राण उत्पन्न न हुन्ना था, उस समय के मन को ग्रानन्द होने के कारण "रस" कहते हैं। म्रानन्द का ही नाम है। ग्रव भी जगत् में जब किसी-किसी बात में कुछ रस मिलता है तो ग्रानन्द म्राता है इसलिये ग्रानन्द ग्रीर रस एक वस्तु है उसी रस से पश्चात् बल अनन्त रूप में उत्पन्न होत है। बल कितने प्रकार के हैं वह ग्राज तक भी निश्चित नहीं हुग्रा है। ये वल प्रत्येक वस्तु में भिन्न भिन्न शक्ति के नाम से ग्रनन्त रूप में देखे जाते हैं, इनहीं बलों के परस्पर मिलने परस्पर ग्राघात प्रत्याघात से एक नया भाव उत्पन्न हो जाता है, वही ग्रभ्व कहलाता है। इस मत में ग्रभ्व सभी वलों से ग्रीर वल सभी रस से उत्पन्न हुए माने जाते है, किन्तु वास्तव में शुक्ल यजु का मत है कि ये इनका प्रभव स्थान है जैसे दही में से घी तिल में से तेल निकला करता है उसी प्रकार मन में सर्वदा वर्तमान वल ही समय-समय पर

वह रस जो मन का मुख्य रूप है (१) अप्रवर्ती है (प्रवर्तित) दूसरी जगह सरकने वाला जैसे वायु अर्थात् विकृत नहीं होता ओर (२) आवपन है अर्थात् प्राग्ण और वाक् के लिये कम करने का क्षेत्र है अर्थ के सदश अत्यन्त सुक्ष्म है । जिस प्रकार आकाश प्रत्येक वस्तु के भीतर वाहर समान भाव से रहता है और और कोई भी घन पदार्थ अपनी घनता से आकाश को रोक नहीं सकता यदि घड़े का मुख दंन्द करके कहीं

ले जावे तो उस के अन्दर में आकाश निकलता प्रवेश करता जायगा जो अत्यन्त सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु हैं उसके के अन्दर भी आकाश है। हम देखते हैं लवए। या शर्करा को यदि पानी में घोल दिया जाय तो उनके प्रत्येक परमाणु अपने रूप रंग को छोड़ कर पानी के रूप में आ जाते हैं। अवश्य ही उनके परमाणु जल के परमाणुओं से घुलकर एक हो जाते हैं। इससे सिद्ध है कि उन में भी आकाश है। जिस प्रकार प्रत्येक जल के परमाणुओं से घुलकर एक हो जाते हैं। इससे सिद्ध है कि उन में भी आकाश है। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु में आकाश है और आकाश में प्रत्येक वस्तु है, ठीक उसी प्रकार ये मन या रस अत्यन्त सूक्ष्म हैं, उसको कोई भी घन पदार्थ अपनी घनता से रोक नहीं सकते प्रत्येक प्राण और वाक् में रस रहता है और रस में ही प्राण और वाक् रहते हैं इसीलिये रस या मन को आकाश की तुलना से आकाश कहते हैं और रस या मन अक्षुट्ध रूप हैं इर्थात् किसी प्रकार का हल चल होना इनका निज का धर्म नहीं है। ये रस या मन अक्षुट्ध रूप हैं अर्थात् किसी प्रकार का हल चल होना इनका निज का धर्म नहीं है। ये रस या मन अक्षुट्ध रूप हैं अर्थात् किसी प्रकार का हल चल होना इनका निज का धर्म नहीं है। हन से पिरिखल नहीं होते। इस रस से अपूर्व बल जो पूर्व में न था सो पश्चात् उत्पन्न हो जाया करता इन से पिरिखल नहीं होते। इस रस से अपूर्व बल जो पूर्व में न था सो पश्चात् उत्पन्न हो जोना करता है, किन्तु इस नये बल पदार्थ के उत्पन्न होने से उस मन का तिनक भी कोई अंश कम नहीं होने पाता न है, किन्तु इस नये बल पदार्थ के उत्पन्न होने से उस मन का तिनक भी कोई ये समक्ष में नहीं आता कन्तु उत्पन्न होकर उसी रस में फिर बिलीयमान हो जाता है। यह कैसे हाता है ये समक्ष में नहीं आता किन्तु उत्पन्न होकर उसी रस में फिर बिलीयमान हो जाता है। यह कैसे हाता है ये समक्ष में नहीं आता किन्तु उत्पन्न होकर उसी रस में फिर बिलीयमान हो जाता है, इसिलीये आश्चर्य होते हुए भी शान्त में से अशान्त का अनुभव करने से यह सहसा देखने में आता है, इसिलीये आश्चर्य होते हुए भी शान्त में से अशान्त का अनुभव करने से यह सहसा देखने हैं।

यद्यपि यह रस (६) भूमा है अर्थात् असीम है तथापि उसमें जो बल उत्पन्न होता है वह छोटा वड़ा ग्रानेक प्रकार के खण्ड रूपों में ही देखा जाता है। ये बल संख्या में ग्रानन्त होते हुए भी उसका बड़ा से बड़ा खण्ड ग्रासीम नहीं है छोटा हो या बड़ा हो वह कुछ न कुछ ग्रपना ग्रायतन ग्रवश्य रखता है वह वड़ो में इतना वड़ा है कि जिससे एक एक ब्रह्माण्ड का काम चल रहा है ग्रीर छोटे से छोटा इतना है कि ग्रानि वायु के परमाणु जो दिष्ट में नहीं आते वे सब उसी के एक एक रूप हैं।

इन वलों में बड़े बड़ा या छोटे से छोटा कोई बल ऐसा नहीं है जो रस के बिना ग्राक्ष्य से हो, इसलिये वल के ग्रायतन के ग्रानुसार उस रस का भी ग्रायतन किल्पत हो जाता है इसलिये इस रस में भूमा के साथ साथ बल के संबन्ध से (६) ग्राणमा भी उत्पन्न हो जाती है ये बल ग्रपने स्वरूप से यद्यपि सर्वधा ग्रसत् है वह सर्वदा सत् रूप इस रस का ग्राध्य पाकर सत् रूप में ग्राया हुआ दीखता है, किन्तु इस ग्रकार रस के ग्राध्य से सत् बना हुग्गा भी बल कदापि दीखने में नहीं ग्राता। जविक इस ग्रकार के बल दो तीन या चार ग्रथवा ग्रसंख्य आपस में मिलते हैं तो उनके ग्राधात-प्रत्याघात जविक इस ग्रकार के बल दो तीन या चार ग्रथवा ग्रसंख्य आपस में मिलते हैं तो उनके ग्राधात-प्रत्याघात से एक नया रूप उनमें आ जाता है वही (१०) बाक् कहलाने योग्य होता है, ग्रथवा बही बल इस बाक् पर ग्रपना ग्रभाव डालकर कोई नई वस्तु उत्पन्न करता है उसी नई बस्तु को हम (११) ग्रम्ब कहते हैं। हम ग्रपना ग्रभाव डालकर कोई नई वस्तु उत्पन्न करता है उसी नई वस्तु को हम (११) ग्रम्ब कहते हैं। हम जाय, जब तक उस ग्रायतन में दूसरा भौतिक परमाणु प्रवेग नहीं कर सकता है, किन्तु बल में यह बात ने जाय, जब तक उस ग्रायतन में दूसरा भौतिक परमाणु प्रवेग नहीं कर सकता है, किन्तु बल में यह बात नहीं यह बल दो चार क्या प्रत्युत सौ या हजार तक एक साथ एक हो बिन्दु में मिलकर रह सकते हैं। इनके संसर्गों के भी ग्रनेक भेद हैं, जिनके कारण कभी-कभी इन बलों के मिलने पर इन बलों का सजा तीय विजातीय भेद ग्रथवा बहुत्व की संज्ञा भी नव्ट होकर सब बल मिलकर एक ही अखण्ड तत्व हो जाता

है। इस प्रकार वलों के परस्पर संबन्ध से जो प्रथम कोई तत्व बना है उस को हम ग्रम्ब कहते हैं। जब कभी कहीं हम किसी ग्रथं को देखते हैं तो वह ग्रथं क्या है केवल रस ग्रौर उस पर सैंकडों प्रकार के बलों का वह एक घन मात्र है। वलों की भिन्नता ग्रथवा बलों के परस्पर संसर्ग की न्यूनाधिकता ग्रथवा संसर्ग की विचित्रता के कारण ये सब ग्रथं भिन्न-भिन्न प्रकार के भले ही दीखें किन्तु सभी ग्रथं रस में बलों का संग्रह रूप है। इसमें सन्देह नहीं इनमें रस के कारण एकत्व की प्रतीति होती है किन्तु बलों की न्यूनाधिकता के कारण एक ही वस्तु में भिन्न-भिन्न ग्रवस्था वा ग्रनेक परिवर्तन दीखा करते हैं, यही इस जगत का रूप है किन्तु इन ग्रथों पर सबसे प्रथम उत्पन्न होने वाला ग्रम्ब सर्वत्र नियम से रहता है।

अब इस ग्रम्ब का यदि हम विचार करें तो यह तीन प्रकार का प्रतीत होता है - १- कर्म, २ रूप, ३-नाम, ये तीनों ही जीव से वा ईश्वर से सम्बन्ध नहीं रखते किन्तु इनका शुद्ध निर्विकार परमेश्वर से सम्बन्ध है आगे इस बात का विस्तार पूर्वक वर्णन होगा कि ईश्वर का शरीर त्रैलोक्यमय है, इसीलिये जीव का भी शरीर तीन लोक से बना हुआ है जीव और ईश्वर इन दोनों के शरीर में जो तीन लोक हैं उसके सब पदार्थ एक दूसरे लोक में जाया करते हैं वे इस लोक से निकलने के पीछे ग्रवण्य ही किसी दूसरे लोक में पाये जाते हैं किन्तु ये रूप रङ्गत या वस्तु शक्ति रूप कर्म जब किसी वस्तु से निकल जाते हैं तो उसकी इन तीनों लोक में कहीं भी सत्ता नहीं रहती, वे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हुए नहीं दीखते, श्रीर जब नये रूप रङ्ग वा शक्ति उत्पन्न होती हैं तो वे भी श्रकस्मात् कहीं से श्रा जाती हैं। तीनों लोक वाली किसी वस्तु से निकलकर ग्राते हुए प्रतीत नहीं होते । तेल से चराग वा थुग्राँ बना ग्रथवा लकड़ी का कोयला वा राख हुम्रा इनमें पुरानी रङ्गत वा शक्ति कहां से म्रा गई यह परीक्षा से निश्चित है कि इन जाने स्राने वाले या नष्ट उत्पन्न हुए इन रूप कर्मों का त्रैलोक्य भर में किसी दूसरे स्थान में सत्ता नहीं है। इसीलिये यह सिद्धान्त हो चुका है कि यह नाम, रूप, कर्म तीनों लोकत्रय से बाहर की चीज हैं, किन्तु जब कि इन तीनों लोकों में भी परमेण्वर की सत्ता व्यापक होने के कारएा अवण्य है तो उसी सत्ता से ये ग्रकस्मात् उत्पन्न हो जाते हैं ग्रौर उसी परमेश्वर की सत्ता में फिर लीन हो जाते हैं इसीलिये इन तीनों लोकों में इन तीनों का नष्ट होने पर पता नहीं चलता जब कि ये तीनों लोकों में नहीं है तो इसी से यह निश्चित हो चुका कि ये तीनों ईश्वर के शरीर से उत्पन्न नहीं हैं। इसीलिये मानना पड़ता है कि ईश्वर से भी प्राचीन परमेश्वर से इनका सम्बन्ध है, किन्तु ये रूप या शक्ति जगह रोकने वाली है एक रूप दूसरे रूप से एक शक्ति दूसरी शक्ति से विरोध रखती है इसीलिये ये तीनों रस, बल न होकर परमेश्वर के शरीर की वाक् है। यद्यपि वाक् एक है ग्रौर ये तीन हैं तथापि परमेश्वर के वाक् का प्रथम विकास इन तीनों को कह सकते हैं इस प्रकार रस, बल, नाम, रूप, कर्म रूपी अभव ये सब परमेण्वर के शारीर से संबन्ध रखते हुए प्रथम उत्पन्न होने वाले तत्व हैं, ऐसा जानना चाहिये।

इस प्रकार योगरूढ़ दर्शन समाप्त हुग्रा।

प्रमाने केंद्र अभाग प्रमान प्रमाने भागी प्रमान प्रमाने

## योगिकरुढ़ (वेदसूत)

प्रजापित के स्वरूप का वर्णन हो चुका। स्वरूप से तात्पर्य धातु का है। ग्रव यदि इस प्रजापित के संबन्ध में कोई प्रश्न करे कि इस प्रजापित की स्वरूप संस्था ग्रर्थात् स्वरूप विन्यास किस प्रकार है ग्रीर प्रजापित का जीवन कैसा है ग्रीर कर्तृब्य क्या है? तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है—वेद, यज्ञ ग्रीर प्रजापित का जीवन स्थित रहता है ग्रीर प्रजापित के शरीर की वनावट को ही हम वेद कहते हैं, यज्ञ से प्रजापित का जीवन स्थित रहता है ग्रीर प्रजा की उत्पत्ति करना प्रजापित का मुख्य कार्य है। इन तीनों से प्रजापित का वास्तविक रूप हमारे सामने साक्षत् हो जाता है। पहले प्रजापित के शरीर में जो तीन धातु कहे गये थे उन्हीं तीनों अधिकरणों (Department) के सम्बन्ध से इन तीनों की भी स्थित है। वेद का संबन्ध मन से, यज्ञ का प्राण से ग्रीर प्रजा का वाक् से मुख्य करके माना जाता है।

## वेद का निरूपगा

पहले कहा जा चुका है कि प्रजापित तीन भाग में विभक्त होकर स्वरूप धारण करता है-नाभि मूर्ति ग्रीर मिहमा। इनमें नाभि को छोड़ कर मूर्ति ग्रीर मिहमा। पर दिष्ट रखनी चाहिए। मूर्ति ग्रीर मिहमा के भीतर वेद व्याप्त रहता है। वह वेद तीन प्रकार का है—ऋक्, साम, यजुः। किसी २ ऋषि ने ऐसा भी कहा है कि ऋक ही प्रजापित की मूर्ति है और साम उसका मस्तक है ग्रीर यजुः उसका पेट। तात्पर्य यह है कि प्रजापित तीनों वेद से पृथक कुछ भी नहीं है। यदि हम प्रजापित को देखना चाहें तो वेद को ही देख कर उसको देखेंगे। यद्यपि इस वेद के ऋक्, यजुः ग्रीर साम ये ही तीन भेद हैं तथापि ये तीनों भी तीन-तीन प्रकार के देखे जाते हैं-रस,छन्द ग्रीर वितान। इन तीनों के निरुपण से वेद का निरूपण हो सकता है।

#### १-रस वेद

रस वेद के तीन विभाग है-महोक्थ, महाब्रत, अन्ति। ग्रीर ये तीनों क्रमणः ऋक्, यजु ग्रीर साम भी कहलाते हैं।

जगत् में जहाँ जो कुछ दिंदिगोचर है सब ग्राग्नि ही ग्राग्नि है। ग्राग्नि ही किसी न किसी रूप में वस्तु के नाम से कहा जाता हैं। ग्राग्नि के स्वभाव के कारण प्रत्येक वस्तु में से उस ग्राग्नि का भाग ग्रत्यन्त - सूक्ष्मरूप में ग्राक्तर प्रतिक्षण कुछ बाहर निकला करता है। जो ग्रांश किसी वस्तु के मूर्ति भाग से प्राण्ण रूप में बाहर निकल गया, वह निकला हुग्रा भाग 'महोक्थ' कहलाता है। इस प्रकार निकल जाने से वस्तु शरीर के भीतर जितना ग्रांश कम हो जाता है वह साथ ही बाहर से स्वयं ग्राते हुए किसी न किसी प्राण्ण भाग से पूरा भी होता रहता है इसी ग्राते हुए प्राण्ण भाग को 'महाव्रत' कहते हैं। यद्यपि गया हुआ ग्रांश भी ग्राग्ति का था ग्रारि आए हुंए अंश से भी फिर ग्राग्नि ही बन जाया करता है किन्तु इन दोनों क्रियाग्रों के अतिरिक्त यदि हम उस भाग की ग्रोर दिंद दें कि जिस भाग में ग्राग्ति के तह के तह चुनाव होने से एक वस्तु का स्वरूप

कायम हुआ दीखता है वही भाग ग्रग्नि का है वह ग्रग्नि दो प्रकार का है १ चित्य, २ चितेनिधेय। चित्य ग्रग्नि तो मूच्छित होकर एक वस्तु का शरीर बनाता है जैसे ईंट व पत्थर का चेजा करके एक दीवार खड़ी की जाती है। उसी प्रकार अग्नि पर ग्रग्नि का चेजा करके वस्तु का शरीर बनता है। इस प्रकार चेजे में ग्राये हुए ग्रग्नि को 'चित्याग्नि' कहते हैं, इस ग्रग्नि को एक प्रकार मूच्छित समभना चाहिए या निद्रित। यही मूर्ति ग्रवस्था है किन्तु इसमे दूसरी एक ग्रग्नि जाग्रत् काम करती है ग्रौर वस्तुएं बनाया करती है उसको 'चितेनिधेयाग्नि' कहते हैं। ये दोनों प्रकार की ग्रग्नि 'यजु' कहलाती हैं। प्रत्येक वस्तु में न्यूनाधिक ग्रग्नि का इस प्रकार ग्रावागमन तथा वस्तु स्वरूप निर्माण ग्रौर अग्नि की गरमी ग्रादि कितने ही भावों का दीखना प्रत्येक वस्तु का स्वभाविक धर्म है ग्रतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु ऋक् साम ग्रौर यजु इन तीनों वेदों का समुदाय है।

## यजुः के विषय में अनेक ऋषियों के मतभेद

१-जो ग्राग्न तीनों लोकों में ग्राग्न, वायु ग्रीर ग्रादित्य नामों से प्रसिद्ध हैं उनमें ग्रादित्य ग्राग्न ही मुख्य है ग्रीर वही आकाश के ग्रनुरोध से वायु ग्रीर पृथ्वी के ग्रनुरोध से ग्राग्न कहा जाता है। यद्यपि ग्राकाश ग्रीर पृथ्वी के ग्रनुरोध से ग्राग्न के स्वरूप में भी कुछ भेद ग्रा गया है तथापि वास्तव में वह ग्रादित्याग्नि ही मुख्य है ग्रीर उसी को हम यजुः कहते हैं।

र-यह अग्नि जिसको हम यजुः कहते हैं वास्तव में वायु रूप है क्योंकि वास्तव में यजु यज्जूः से क्वा है अर्थात् यत् का अर्थ चलने वाला और जूः का अर्थवेग उत्पन्न करने वाला आकाश (पोल) अर्थात् जिस आकाश में वेग से गित हो सके और जो वेग से गित करने वाला तत्त्व है इन दोनों को एक साथ मिले हुए रूप में यज्जूः कहते हैं । इसी का छोटा रूप वनकर यजुः शब्द का प्रयोग होता है । तात्पर्य यह है कि संपूर्ण जगत् मण्डल एक प्रकार का आकाश है जिसमें सर्वत्र एक सूक्ष्म पदार्थ भरा हुआ है जिसको "वायु" कहते हैं । सम्भव है कि इस जगत् में जो कुछ स्थूल वस्तुणं कहीं २ दीखती हैं अर्थात् सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि सब उसी वायु के घन होने पर पृथक् २ पिण्ड वन गये हों । तात्पर्य यह है कि इन सब पदार्थों का मूल कारण वही तत्व समभ में आता है जो इस सम्पूर्ण आकाश मण्डल में सूक्ष्माति सूक्ष्म वायु रूप में भरा है । इनमें आकाश स्थिर है और वायु चलता हुआ तत्त्व है । ये दोनों मूल तत्त्व एक साथ रहने के कारण मिले हुए शब्द से यजुः कहलाते हैं । इसी यजुः से सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति हुई है और इसी के 'चयन' अर्थात चुनाव होने से सूक्ष्मवायु स्थूलशरीर में आकर नाना पदार्थ बन गये हैं अतः इसको अग्नि कहते हैं क्योंकि जिसके चुनाव से सृष्टि की उत्पत्ति हो वही अग्नि शब्द से कहा जाता है । यह मत शाकायनी लोगों का तथा श्रोमत्य ऋषि और हालिङ्गव आदि ऋषियों का भी है । उनका विश्वास है कि यजुः के द्वारा यज्ञ करने वाला मनुष्य परिगाम में इस वायु रूप में आकर अपनी स्थित करता है अतः यह वायु ही यजुः है ।

शाकटचायिन ऋषि कहते हैं कि संवत्सर की सृष्टि होती है। जगत् के ग्रग्नि को ही यजुः कहना चाहिये क्योंकि इसी में ऋतुग्रों का विभाग होता है ग्रौर ऋतुग्रों से ही जगत् के प्रत्येक पदार्थ ग्रपने २ ऋतु पर ही उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं ग्रौर जिस मूलतत्त्व से संपूर्ण जगत् की उत्पत्ति होती हो वही यजुः शब्द से कहने योग्य ग्रग्नितत्व हो सकता है ग्रतः सम्बत्सराग्नि को ही यजुः कहना चाहिये। इसी मत पर याज्ञवल्क्य ऋषि की भी सम्मति है।

परन्तु यदि हम सूक्ष्म इन्टि से विचार करें तो यह आदित्याग्नि वा आकाशब्यापी वार्यु वा संवत्स-राग्नि तीनों ही अभिन्न रूप में प्रतीत होते हैं क्योंकि आदित्याग्नि का वा संवत्सराग्नि का भी निज का सूक्ष्म रूप वही है जो इस सर्वाकाशब्यापी वायुतत्त्व का है यतः इन मतों में कुछ अन्तर नहीं है।

महोक्थ, महावृत और ग्रुग्नि इन तीनों में ग्रुग्नि प्रवान है क्योंकि सर्वप्रथम ग्रुग्नि के ही चुनाव से वस्तुका स्वरूप बनता हैं फिर उसकी नाभि से महोक्य का उत्थान होता है। उत्थान से कमी होने पर बाहर के महाव्रत से उसकी पूर्ति होती रहती है। इस प्रकार तीनों किया जो होती ही रहती हैं उनमें मुख्य कारण अग्नि ही है। ग्रतः हम महोबय को भी ग्रग्नि कह सकते हैं क्योंकि मन, प्राण वाक् के समुदाय रूपी प्रजापित की जो सिन्नवेश क्रम से मूर्ति उत्पन्न होती है उसमे मन नाभि में रहकर अपने प्राण के द्वारा जो वाक् का परिगाम उत्पन्न करता है वह ग्रग्नि रूप में ग्राकर ग्रपने चुनाव से एक मूर्ति बनाता है ग्रतः वह मूर्ति प्राण से भरी हुई वाक् है। उस मूर्ति की नाभि में जहां मन है उसी स्थान से प्राण का उत्क्रमण (विकास) चारों स्रोर होता है। प्राण के निकलने के साथ २ मन स्रौर वाक् के भाग भी अवश्य ही निकलते रहते हैं। वह प्राण जो बाक् और मन में सम्मिलित है सृष्टि के समय ग्रग्नि कहलाता है। वही ग्रग्नि चारों श्रोर बाहर जाता है उसी को महान् उत्थान कहते हैं इसी से उसका नाम महोत्थ होकर पीछे महोक्थ हो गया है । इस अवस्था में जाते हुए अग्नि रूपी प्राण को जिसमें मन, वाक् भी सम्मिलित हैं 'ऋग्वेद' कहते हैं। जो अग्नि पहिले यजुः के रूप में था वही उत्थान में आकर ऋक् हो गया है किन्तु इस प्रकार प्रजापित की मूर्ति में जो ग्रग्नि की कमी हुई वह अपने ग्राप बाहर से ग्राते हुए प्रारा से भर जाती है। उस प्रारा को जो नाभि की ग्रोर ग्राता है उसको सोम कहते हैं वह एक प्रकार से प्रजापित का अन्न होता है। उससे प्रजापित का पेट भरता है अतः उसको महान्नत कहते हैं। क्योंकि यज्ञ में जो दीक्षित होता है उसके लिए जो दुग्व ग्रादि का ग्राहार दिया जाता है उसकी बत संज्ञा है। यह सोम भी प्रजापित का सर्वत्र ग्राहार होता है ग्रतः वह महात्रत कहलाता है उसमें भी मन, प्राण, वाक् तीनों सम्मिलित हैं किन्तू वह नाभि की ग्रोर जाने के कारण ऋ र की ग्रपेक्षा भिन्न चाल का होता है ग्रतः उसको भिन्न नाम से 'साम' कहते है। इस प्रकार प्रत्येक प्रजापित में नित्य निरंतर तीन कियाओं के द्वारा त्रहक्, यजुः, साम इन तीनों वेदों के स्वरूप सिद्ध होते हैं।

#### साम

साम के विषय में कहीं वेद में ऐसा लिखा है कि उसके प्रस्ताव (निकास) नाना हैं ग्रौर निधन (ग्रन्त) एक है ग्रुर्थात प्रत्येक वस्त में भिन्न २ दिशाग्रों से सोम रस की भिन्न स्थान वाली धाराएँ एक ही केन्द्र में ग्राकर समाप्त होती हैं यहां सोमकी समाप्ति को निधन ग्रौर जिस स्थान से सोम की गित केन्द्र में ग्राने के लिए ग्रारम्भ होती है उसको प्रस्ताव कहते हैं। दूसरी जगह साम के विषय में यह कहा गया है कि साम प्राण स्वरूप है ग्रौर सब देवता इस प्राण को ग्रीन में ग्रमुत रूप से स्थापना करते हैं जिससे ग्रीन वस्तु से निकलने पर भी नष्ट नहीं होने पाती। ग्रीन ही देवताग्रों का स्थान है। वास्तव में

तेतीसों देवता ग्रग्नि के रूप में ही रहते हैं ग्रतः किसी वस्तु में अग्नि के नष्ट होने से देवताग्रों के नष्ट होने की सम्भावना हो सकती है ग्रमृत सोम के स्थापन से वही सोम ग्रग्नि रूप में ग्राकर देवताग्रों को निंट नहीं होने देता ग्रतः यह साम देवताग्रों का प्रिय धाम कहलाता है ग्रथवा यों किहए कि यह साम देवताग्रों को विखरे हुए होने पर पुनः समेट कर बने हुए शरीर का कारण है।

किसी स्थान में यह भी कहा है कि ऋक् स्रीर साम इन्द्र के 'हर' अर्थात् घोड़े हैं तात्पर्य यह है कि इन्हीं ऋक्, साम के द्वारा प्राण जिसको इन्द्र कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है जैसा कि सूर्य में इन्द्र है वह ऋक् के द्वारा ही पृथ्वी तक ग्राता है ग्रीर ग्रनन्त दिक् देशों में व्याप्त वही इन्द्र सूर्य में साम के द्वारा पहुँचा करता है यह इन्द्र प्रकाश का देवता है अर्थात् जिस प्रकार ताप ग्राग्न का स्वरूप है उसी प्रकार प्रकाश इन्द्र का स्वरूप है। यह प्रकाश किसी मण्डल से उत्पन्न होकर जो दूर तक दीखता है वह ऋक् साम ही का कारए। है अतः इन दोनों को प्रकाश का ले जाने वाला यदि वाहन माने तो अनुचित न होगा।

कहीं यह भी लिखा है कि यह ऋक् साम इन्द्र के सोम पीने के पात्र हैं। इसका भी यही तात्पर्य है कि सूर्य में जो प्रकाश है वह इन्हीं दोनों कियाश्रों के द्वारा नये २ सोमों को अपने शरीर में लिया करता है क्योंकि ऋक् के द्वारा अग्नि की कमी होने पर वाहर से सोम खाली पेट में प्रवेश करने पाता है ग्रतः इन दोनों को सोम पीने का पात्र कहें तो ग्रनुचित न होगा।

ऋक् और साम दोनों यंजुः में लय हो जाते हैं और यंजुः से ही उत्पन्न होकर यंजुः के आश्रम से ही ठहरते हैं। जहां नया यजुः उत्पन्न होता हैं साथ ही उसके ऋक्-साम भी नये उत्पन्न हो जाते हैं इस

# श्रिग्निर्जागारतमृचः कामयन्ते, श्रिग्निर्जागार तमु सामानि । श्रिग्निर्जागार तमयं सोम श्राह, तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ।

अर्थात् अग्नि स्वतन्त्ररूप से जागता है उसी की कामना ऋचाएं करती हैं ग्रथात् सब ही ऋचाएं यजुः की परिस्थिति चाहती हैं इसी प्रकार जो ग्राग्त जागता है उसके प्रति चारों ओर से साम भी दीड़ र कर ग्राया करते हैं ग्रौर जो ग्रिग्न जाग रहा है उसको यह सोम कहता है कि मैं आपके एक नीचे दर्जे के सखाओं में से हूँ अर्थात सखा होने पर भी आप मुक्तसे बडे हैं, आपके आश्रय से मेरी स्थिति है क्योंकि ग्राप ग्रनाद (भोक्ता) हैं ग्रीर मैं ग्रापका ग्रन (भोग्य) हूँ।

#### यज्ञ

नहिन् त्रजुः ग्रीर साम तीनों वेद वाक् रूप हैं इनमें प्राग्त प्रविष्ट (चुसा हुग्रा) रहता है। वह प्राण इन्हीं तीनों वाक् से तीन लोक उत्पन्न करके उन तीनों लोकों में एक साथ विक्रम (व्याप्त) होता है अतं जैस प्राग्गमय यज्ञ को 'जिविक्रमविष्णु' कहते हैं। यह यज्ञ रूपी विष्णु महोक्य से द्यौः ग्रथीत् स्वर्ग को प्राप्त होता है, महावृत से ग्रन्ति को ग्रीर ग्राप्त से पृथ्वी को प्राप्त होता है। प्रत्येक वस्तु में सूर्ति का भाग पृथ्वी है जो ग्राप्त में व्याप्त रहता है ग्रीर पृथ्वी से निकल कर महोक्य ग्रन्तिरक्ष को पार करके द्यौः मण्डल में पहुँ चता है किन्तु महावृत ग्रन्तिरक्ष में रहता है क्योंकि मूर्ति में प्रवेश करने के पश्चात् वह ग्राप्त हो जाता है ग्रतः उसकी स्थिति ग्रप्ते रूप से ग्रन्तिरक्ष तक ही रहती है ग्रतः हम कह सकते हैं कि यह पृथ्वी लोक ग्राप्त है, ग्रन्तिरक्ष महावृत ग्रीर द्यौः महोक्य है। ऋषि लोग कहते हैं कि ये तीनों समुद्र है, ग्रथीत् महोक्थ को ऋचाग्रों का, महावृत को साम का और ग्राप्त को यजुः का समुद्र समभना चाहिये ये तीनों समुद्र देवताग्रों से सर्वदा भरे रहते हैं ग्रीर साथ ही इन्हीं तीनों समुद्र देवताग्रों के लोक हैं। ये तीनों ही समुद्र देवताग्रों से सर्वदा भरे रहते हैं ग्रीर साथ ही इन्हीं तीनों समुद्रों—में यज्ञ रूपी विष्णु भगवान भी निरन्तर वास करते हैं।

## वेदों का उदाहरण

यद्यपि ये तीनों वेद प्रत्येक वस्तु में रहते हैं ग्रीर कोई भी वस्तु विना वेदों के ग्रपना कोई भी स्वरूप धारण नहीं कर सकती तथापि इन वेदों को उदाहरणार्थ ऋषियों ने सूर्य में दिखाया है। सूर्य के लिए यह वार २ कहा गया है कि वह 'त्रयीमय' है ग्रर्थात् ये तीनों विद्या ही तप रही हैं। इनमें जो मण्डल दीखता है वहीं ऋक् है ग्रीर जो मण्डल में कोई पुरुष है ग्रर्थात् जिस पुरुष (पदार्थ) से वह मण्डल भरा हुग्रा है वहीं यजुः है, इस यजुः का जो ग्राकार है ग्रर्थात् सीमावन्धी है वहीं एक प्रकार का छन्द है। छन्दोवछ वहीं यजुः है, इस यजुः का जो ग्राकार है ग्रर्थात् सीमावन्धी है वहीं एक प्रकार का छन्द है। छन्दोवछ वहीं साम है। अर्ची का स्वरूप मण्डल से भिन्न प्रकार का है। किन्तु जहां तक अर्ची का प्रकाश है वहां तक क्रमणः छोटे होते हुए अनन्तानन्त मण्डल भी क्रमणः जमे हुए रहते हैं वे सब ऋक् हैं उन सब ऋचों तक क्रमणः छोटे होते हुए अनन्तानन्त मण्डल भी क्रमणः जमे हुए रहते हैं वे सब ऋक् हैं उन सब ऋचों तक क्रमणः छोटे होते हुए अनन्तानन्त मण्डल भी क्रमणः जमे हुए रहते हैं वे सब ऋक् हैं उन सब ऋचों तक क्रमणः छोटे होते हुए अनन्तानन्त मण्डल भी क्रमणः जमे हुए रहते हैं वे सब ऋक् हैं उन सब ऋचों तक क्रमणः छोटे होते हुए अनन्तानन्त मण्डल भी क्रमणः जमे हुए रहते हैं वे सब ऋक् हैं उन सब ऋचों तक अर्थात् ऋचा पर सवार हुआ साम गाया जाता है। तात्पर्य यह है कि यह प्रकाण उन्हीं मण्डलों के आधार से फुला हुआ सम्पन्न होता है।

इन वेदों में यजुः जो मण्डल में रहने वाला पुरुष है वह मृत्यु है किन्तु यह साम जो चारों ओर सर्वत्र व्याप्त है वह अमृतरूप है। इसी अमृत से घिरे हुए रहने के कारण मृत्यु की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु स्वभाव होने पर भी अमृतानुसार यजुः भी सर्वदा विद्यमान् प्रतीत होता हैं।

है इसी अर्ची अर्थात् साम का तथा पुरुष अर्थात् यजुः का यह मण्डल जो ऋक् कहलाता है प्रतिष्ठा मण्डल के आधार से वह पुरुष और वे अचियां देखने में आती हैं।

रस वेद का सारांश यह है कि ये तीनों वेद रस (पदार्थ) के नाम हैं। जिनमें अग्नि एक प्रकार की रस है उसके सप्त पुरुष के नाम से सात विभाग करके प्रत्येक वस्तु में अग्निचयन हुआ करता है जिसका वर्णन कहीं ग्रन्थन किया जावेगा। यहां केवल इतना ही कहना है कि जगत् में मूनिमान सभी भिन्न का ही चयन है, उसमें चिति किया हुआ जितना अग्नि रस उस मूर्ति में भरा रहता हैं उस भिन्न रस का 'यजुर्वेद' है और वही अग्निरस विस्न सन स्वभाव के कारण जो मूर्ति से मूर्ति के स्वरूप

में ही निकला करता है उसी को महोक्थ या 'ऋग्वेद' कहते हैं ग्रौर वाहर से आते हुए सोम रस को सामवेद वा महावत कहते हैं । तात्पर्य यह है कि अग्नि और सोम इन्हीं दोनो रसों के किसी २ परिसाम विशेष को ऋक् यजुः और साम इन तीनों वेदों के नाम से व्यवह्रत किया है ।

## २ वितान वेद

प्रजापित स्वभाव से ही त्रिया , वा त्रिपर्वा होता है। इन्हीं तीन संख्याओं के रखने के कारण प्रजापित में नियम से तीन अन्त अर्थात् तीन सीमा हुआ करती हैं। १-नाभिविन्दु, २-मूर्तिपृष्ठ, ३-बिहः पृष्ठ। ये तीनों ही सीमाएं परस्पर एक से एक गुथी हुई रहती हैं। इनमें नाभिविन्दु वह है कि जिसमें ग्रायाम, विस्तार, घनता ग्रर्थात् लम्बाई, चौड़ाई ग्रीर मोटाई न हो ग्रीर सम्पूर्ण वस्तु भार का जहां साम्य हो और जिसके ठहरने से वस्तु में ठहराव रहे वा गित से वस्तु में गित ग्रीर बही नाभिविन्दु है, किन्तु जब हम किसी वस्तु को स्पर्ण करने की इच्छा से हाथ बढ़ाते हैं तो वह हाथ जहां जाकर धक्का खावे वहां पर उसकी गित रक जाती है और जो उभरा हुआ प्रदेश हमारी ग्रांखों को दूसरी ओर जाने से रोकता है वही मूर्तिपृष्ठ है परन्तु जब किसी वस्तु को देखतें हुए बिना रकावट के खुले मैदान में इतनी दूर हम जावे कि वस्तु धीरे २ ग्रहश्य हो जावे वही प्रदेश उस वस्तु की बिहःपृष्ठ सीमा है। इस प्रकार वस्तु में तीन सीमाओं का होना स्वाभाविक धर्म है।

इनमें नाभिविन्दु से लेकर विहःपृष्ठ की घरातल तक ३६० रेखाएं खीचकर विभाग किया जाय तो मूर्तिपृष्ठ ग्रीर बिहःपृष्ठ के ग्रायतन के छोटे बड़े होने पर भी दोनों पृष्ठों के ग्रंग बराबर समान होंगे ग्रव इनमें मूर्तिपृष्ठ से बाहर २ चारों ग्रोर बिहःपृष्ठ तक यदि १००० समानान्तर वृत्त किए जावें तो उन हजारों वृत्तों के छोटे बड़े होने पर भी उनमें प्रत्येक पृष्ठ के अंग उसी प्रकार बराबर ३६० होते जावेंगे।

प्रव इनमें विहः पृष्ठ से भीतर मूर्तिपृष्ठ तक जो एक २ ग्रंथ छोटे होते हुए दीखते हैं उनको हम 'ऋक्' कहते हैं किन्तु मूर्तिपृष्ठ से बाहर बिहः पृष्ठ तक उन सभी हतों में जो एक २ अंथ हुमें बड़ा होता हुग्रा दीखता है वही 'साम' है। तात्पर्य यह है कि भीतर वाले हत पर जो अंथ ग्रपना छोटा आयतन रखता था वही अंथ बाह्यहत्त पर वितान में ग्राकर अपना बड़ा आयतन कर लेता है। जिसका पहले छोटा आयतन था उसको यदि हम ऋक् माने तो उसी का ग्रागे चलकर वितान होने से बड़ा आयतन हो जाता है उसको हम उस ऋक् का साम कहेंगे क्योंकि ऋक् ही के वितान करने पर साम हुआ करता है। यहां इतना अवश्य जानना है कि मूर्तिपृष्ठ वाले सभी अंथ केवल ऋक् ही कहे जा सकते हैं और बिहः पृष्ठ वाले सभी अंथ केवल ऋक् ही कहे जा सकते हैं और बिहः पृष्ठ हो सकते हैं। बाहर वाले के अनुरोध से वे भीतर वाले ऋक् हैं और भीतर वाले के अनुरोध से वो मीतर वाले ऋक् हैं और भीतर वाले के अनुरोध से वाहर गीयते''।

इस प्रकार ऋक् और साम इन दोनों से भिन्न जो कुछ भाव किसी वस्तु में दीखे उनको हम यर्जुं कहेंगे। नाभि से वहिःपृष्ठ तक जो ग्रम्निरस ऋक् साम में भरा रहता है उसे यजुः कहते हैं। यद्यि

विन्दु की शक्तियों के तनाव से मूर्ति बनी है और मूर्ति के भीतर वाले रसों के तनाव से बहि:पृष्ठ तक प्रदेश बना है किन्तु जिस प्रकार मूर्तिपृष्ठ के भीतर वस्तु भरी हैं उसी प्रकार मूर्ति से बाहर बहि:पृष्ठ तक कोई वस्तु भरी नहीं रहती तथापि नाभि विन्दु से लेकर बहि:पृष्ठ तक समान प्रकार के पदार्थ सर्थात् मन, प्राण, वाक् कमशः वितान में आए हुए हैं ऐसा विश्वास करना चाहिए।

## छन्दवेद

मन, प्राण, वाक् इन तीनों से त्रिधातु प्रजापित इस जगत् में वो रूप से दीखता हैं। १-प्रणु २-स्कन्ध। यद्यपि वास्तव में उन तीनों धातुओं के मिलाव से प्रथम जो रूप हुआ था वह अणु प्रथित परमाणु (Atom) रूप में था किन्तु पश्चात् धीरे २ इन परमाणुओं के संयोग से जो वृहत् रूप उत्पन्न परमाणु (Atom) रूप में था किन्तु पश्चात् धीरे २ इन परमाणुओं के संयोग से जो वृहत् रूप उत्पन्न ही हैं वरों की स्कन्ध कहते हैं इस जगत् में प्रायः जहां जो कुछ मूर्ति देखते हैं वह सब स्कन्ध रूप की ही हैं वरोंकि परमाणुओं को उनके निज के रूप में हम नहीं देख सकते किन्तु जिन स्कन्धों को हम देखते हैं वे सब वास्तव में परमाणु पुञ्ज ही हैं। इस प्रकार दो रूप होने पर भी दोनों ही बराबर नियम देखते हैं वे सब वास्तव में परमाणु पुञ्ज ही हैं। इस प्रकार दो रूप होने पर भी दोनों ही बराबर नियम पेंचित हैं वे सब वास्तव में परमाणु की महिमा यद्यिव बहुत कम अवकाश में थी किन्तु उन से अपनी २ महिमा अवश्य रखते हैं। परमाणु की महिमा यद्यिव बहुत कम अवकाश में थी किन्तु अधिक अवकाश ग्रहण कर लेती है। सूर्य के प्रत्येक परमाणु की प्रत्येक महिमा बहुत ही सूक्ष्म होगी किन्तु अधिक अवकाश ग्रहण कर लेती है। सूर्य के प्रत्येक परमाणु की प्रत्येक महिमा बहुत ही सूक्ष्म होगी किन्तु इस विशाल सूर्य विम्व की महिमा लगभग २४,०,०००,००० पन्चीस करोड़ योजन चारों ओर फैली हुई है। सूर्य के पूर्व, पश्चम, उत्तर दक्षिण, ऊपर, नीचे सब ओर घेर कर जो किरएों फैली हुई दीखती हुई वही महिमा का स्वरूप है।

स्कन्ध की मूर्ति का जितना व्यास है उसमें क्रमणः जितने परमाणु हैं उनमें दोनों छोर के एक र परमाणु से उठी हुई दो परमाणुओं की रेखा जहां एक होकर एक परमाणु उत्पन्न करती है वहां तक जस स्कन्ध का जो रूप है उसको महिमा धारण करती है अथवा उतने प्रदेश वाले पदार्थों को महिमा कहते हैं।

मृति से निकलकर उसी मृति का रस आगे को जाता है ऐसा पहले प्रकरण में कहा जा चुका है उसमें यह नियम स्मरण रखना चाहिये कि पहली मृति के व्यास की नाभि का एक परमाणु अपना रस अगो को कभी नहीं जाने देता वह अपनी पहली मृति की आत्मा होकर उसी के साथ रहता है। ठीक उसी नाभि वाले परमाणु के पार्श्ववर्ती दो परमाणु आगे चल कर एक हो जाते हैं। उन के योग से बना हुआ एक परमाणु आगे वाली मृति की नाभि में जा बैठता हैं। इस प्रकार पहली मृति से आगे वाली मृति में वो परमाणु आगे वाली मृति के नाभि में जा बैठता हैं। इस प्रकार पहली मृति से आगे वाली हिंस होते र किसी अन्तिम मृति में कूटस्थ व्यास के दोनों छोर वाले परमाणु एक बनकर केवल वही की का रूप रह जाता है। उस परमाणु के पार्थ में अन्य परमाणुओं के न रहने से रस का आगे बढ़ना बन्द हो जाता है अतः स्कन्ध की महिमा भी वहीं समाप्त हो जाती है इस प्रकार पहली मृति से आने वाली मृति में व्यास बनाने वाले परमाणु दो-दो के नियम में कम होते जाते हैं। अतः पूर्व र मृति की

अपेक्षा उत्तर २ मूर्ति क्रमणः छोटी होती है, इसीलिए हम वस्तु से जितना दूर हटते हैं क्रमणः वस्तु हमें छोटी दीखती जाती है।

यह प्रकार मूर्ति के तिर्यक् व्यास के परमाणु के ग्रनुरोध से समफना चाहिये किन्तु अभिमुख व्यास समान दिक् वाले व्यास की परमाणुओं की रेखा भिन्न २ नहीं होती। एक दिशा में जाने के कारण एक होकर एक ही महिमा की रेखा बनती है। इसी कारण कूटस्थ मूर्ति की लम्बाई, गोलाई ग्रीर मोटाई बहुत दूर जाने पर नहीं दीखती केवल वह वस्तु चिपटी दीखती है। इसका कारण ग्रही है कि नाभि वाले परमाणु के साथ वाले तिर्यक् रेखा में जितने परमाणु हैं वही महिमा की रेखा बनाते हैं। उनके मुख पर मोटाई वाले परमाणुग्रों की रेखा से मिलकर एक हो जाती है।

## छन्दवेद का ऋक्

कूटस्थ मूर्ति वा महोक्थ मूर्तियों के प्रत्येक व्यास के दोनों छोर के दोनों विन्दुग्रों को एक साथ छन्द के नाम से बोलते हैं क्योंकि वह मूर्ति उन्हीं दोनों विन्दुग्रों के ग्रन्दर उन्हीं दोनों विन्दुग्रों से धिरी हुई ग्रपना स्वरूप धारण करती है। जो बाक किसी छन्द से बद्ध हो उसको संस्कृत भाषा में पद्य बा फ्लोक कहते हैं किन्तु उसी को वैदिक भाषा में ऋक कहते हैं यह मूर्ति वास्तव में वाङ्मय है ग्रीर छन्दी बद्ध है, ग्रतः ऋक कहलाती है। चाहे कूटस्थ मूर्ति हो वा महोक्थ मूर्तियां हों सभी का छन्दीबद्ध बाक होने के कारण ऋक संज्ञा है।

कूटस्थ मूर्ति के दोनों व्यासान्त विन्दुओं का रस योग के अनुक्रम से किसी अवसान (अन्त की) विन्दु में जहां एकता होती है उस विन्दु के साथ दीर्घ त्रिभुज क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें कूटस्थ की व्यास रेखा छोटा मुज है बाकी दो भुज समानरूप से वृहत् होते हैं। इसी त्रिभुजक्षेत्र में उस कूटस्थ मूर्ति की महोत्रथ मूर्तियां क्रमबद्ध हासोतार रूप से सिन्नविष्ट रहती हैं। इस प्रकार के त्रिभुजक्षेत्र असंख्य होते हैं। अथवा यों किहए कि कूटस्थ मूर्ति के पृष्ठ की चरम सीमा पर जितने परमाण हैं उत्त सब से एक २ रेखा खींची जाय तो उसी रेखा के आधार से उतनी ही संख्या के ये त्रिभुजक्षेत्र भी अवश्य होते हैं। प्रत्येक त्रिभुजक्षेत्र के महोक्थ मूर्तियों को दिष्ट पर लाने से एक समुद्र के भीतर इबे हुए रत्न के अनुसार कई कोटि महोक्थ मूर्तियों के महाविशालमण्डल के केन्द्र में वह कूटस्थ मूर्ति दीर्छ मी वे इसी कूटस्थ मूर्ति की सब मूर्तियों महिमा स्वरूप हैं।

## छन्दवेद का साम

कृटस्थ मूर्ति के चारों ग्रोर बहि:पृष्ठ तक एक सहस्र मण्डल की कल्पना की जावे तो प्रत्येक मण्डलपर समान मात्रा की महोक्थ मूर्तियां सित्रविष्ट होंगी। भीतर के मण्डल पर जिस मात्रा मण्डलोंपर क्रमणः छोटी र मूर्तियां सित्रविष्ट होती हैं जनसे छोटी मूर्तियां बाहर वाले मण्डल पर होगी। इस प्रकार बाहर्यां समानछन्द की होती हैं छोटी बड़ी कदापि नहीं होती। इसी साम्य ग्रथांत् मात्रा की समानता का निर्वाह

करने वाला मण्डल साम कहलाता है जो कि एक सहस्र माना गया है। इस साम में मूर्ति की समानता के कारण ही साम संज्ञा रक्खी गई है।

ये सहस्र मण्डल भी कूटस्थ मूर्ति के ही बिहःपृष्ठ कहे जाते हैं। कूटस्य पृष्ठ के अनुसार उन पृष्ठों में भी ३६० ग्रंण करके समान विभाग किये जाते हैं। भीतरवाले मण्डल की अपेशा बाहर के मण्डल का प्रदेश अधिक होने पर भी ग्रंशों में समता रखता है। इसी साम्य के कारण वह अधिक प्रदेश पूर्व मण्डल के छोटे प्रदेश का साम कहलाता है।

क्रूटस्थ मूर्ति का छोटे से छोटा प्रदेश महिमाक्षेत्र में आकर ग्रधिक प्रदेश वाला हो जाता है। जसके इस प्रकार के फैलाव से समान देश के लिये मात्रा कम हो जाती है। जिससे समान मूर्ति न होकर महिमा के मण्डल में छोटी २ मूर्तियां हो जाती हैं। यह प्रसार घनता की शिथिलता होते हुए एक परमाणु तक आकर घनता को सर्वथा नष्ट कर देता है ऐसी दशा में एक ही परमाणु की मूर्ति रह जाती है वही ग्रन्तिम साम है।

पूर्वीत के अनुसार समान ऋचाओं के अर्थात् महोक्थ मृतियों के मण्डल से जो पृष्ठ नाम का साम उत्पन्न होता है वह साम वहां समाप्त होता है जिसके बाहर फिर कोई ऋचाओं का समान मण्डल उत्पन्न गहीं होता है। इस प्रकार के अन्तिम साम प्रत्येक वस्तु की कृटस्थ मृति के आयतन के अनुसार छोटा वड़ा होता है और वस्तु भेद से अनन्त हो सकता हैं, किन्तु उनमें से कितनों ही के व्यवहारार्थ पृथक् र नाम दिये गये हैं, जैसे इस पृथ्वी के अन्तिम साममण्डल को 'रथन्तर' पृष्ठ कहते हैं। सूर्य्य के अन्तिम साम को 'वृहत् पृष्ठ' कहते हैं और रथन्तर की अपेक्षा यह पृष्ठ बड़ा होता है अतः इसको वहत् साम कहते हैं।

पृथ्वी का चरम पृष्ठ रथन्तर शब्द से कहा गया है, वह तीन प्रकार का है, जिनको रथन्तर, वैरूप और शाक्वर कहते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी में से महिमा के रूप में ३ प्रकार के पदार्थ निकलते हैं वाक, गी और द्यौ। इनमें वाक् से रथन्तर, गौ से वैरूप भ्रीर द्यौ से शाक्वर पृष्ठ उत्पन्न होते हैं

इसी प्रकार सूर्य से भी तीन प्रकार के पदार्थ निकलते हैं ज्योति, गौ और श्रायु। इन तीनों से हिए पृष्ठ भी ३ प्रकार के हैं ज्योति से बृहत्, गौ से वैराज श्रीर श्रायु से रैवत।

भी पृथ्वी का ग्रिंग्न जहाँ तक पर्याप्त है उसको रथन्तर कहते हैं ग्रीर पर्जन्य देवता जिसके द्वारा जल विद्या है होती है वह जहां तक व्याप्त है उसको वैरूप साम कहते हैं ग्रीर भूः, भुवः, स्वः इन तीनों की व्यवस्था जहां पूरी होती है उसको शाक्वर साम कहते हैं।

इसी प्रकार सूर्य की ज्योति अर्थात् प्रकाश मण्डल जहां पूर्ण होता है वह बृहत् साम है सूर्य का भण्डल जहां पूर्ण होता है वह बृहत् साम है सूर्य का जिनसे निस्तुओं के वाहन उत्पन्न होते हैं उनसे निस्तुओं का सम्बन्ध है वैराज साम है और आकाशी पणु जिनसे देवताओं के वाहन उत्पन्न होते हैं उनसे सम्बन्ध रखने वाला रैवत साम है। इस प्रकार इन छुत्रों सामों का स्वरूप वर्णन साम वेद के पिन्दोग्य बाह्मण में किया गया है।



ग्रव सूर्यका एक २ साम पृथ्वी के प्रत्येक साम को ग्रतिमानित करता है अर्थात् ग्रपने पेट में व्याप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि सूर्य जिस केन्द्र पर ठहरा है उससे कुछ दूर हट कर पृथ्वी का केन्द्र है। पृथ्वी केन्द्र से सूर्य विम्व तक व्यासार्ध मानकर एक वृत्त बनाया जाय वही रथन्तर पृष्ठ होगा। रथन्तर पृष्ठ के भीतर सूर्य विम्ब सम्पूर्ण आ जाने से सूर्य को भी पृथ्वी पर विद्यमान माना जाता है। इस प्रकार रथन्तर की जहां तक व्याप्ति है वहां तक व्यासार्घ मानकर वृत्त बनाने से वृहत् पृष्ठ होता है जिसके भीतर संपूर्ण रथन्तर आजाता है। इसी प्रकार यह वृहत् जहां पूर्ण होता है पृथ्वी के केन्द्र से वहां तक व्यासार्घ से जो दृत्त होगा वही पृथ्वी का वैरूप साम है जिसके पेट में सम्पूर्ण दृहत् आता है। इसी प्रकार वैरूप को अपने पेट में रखकर सूर्य का वैराज बनता है ग्रौर वैराज को पेट में लेकर पृथ्वी का शाक्वर वनता है ग्रीर पृथ्वी के शाक्वर को पेट में रखकर सूर्य का रैवत साम ग्रपना स्वरूप धारण करता है। इस प्रकार एक के भीतर एक आकर छुत्रों साम परस्पर गुथे हुए से रहते हैं। पृथ्वी की जो पाञ्च-भौतिक मूर्ति है वही महोक्थरूप में बहि:पृष्ठ तक जाती है वे ही मूर्तियों के पञ्चभूत वाक् कहलाती हैं। पृथ्वी में से चारों स्रोर रेखा के रूप में जो काली किरएों निकलती हैं, जो चन्द्रमा वा सूर्य के संयोग से सफेद हो जाती हैं और जिनके द्वारा श्राकाश से बृष्टियां नियमानुसार किसी खास प्रदेश में होती हैं अथवा जिन कर्णों पर वायु के द्वारा जल के कण जम कर बादल के रूप में आते हैं वे ही पृथ्वी की गी हैं। पृथ्वी के चारों ग्रोर स्वभाव से वायु भरी रहती है उस वायु की ३ जाति मोटे तौर से समभी गई है। पहला वायु जिसमें मिट्टी का भाग ग्रेंधिक है और घन है भू वायु कहलाती है वह १२ योजन तक है। यह प्रदेश पृथ्वी का भूलोक है। उसके ऊपर अपेक्षाकृत सूक्ष्मवायु जहां तक है उसको पृथ्वी का मूलोक कहते हैं। उसके ऊपर एक प्रकार का ग्रत्यन्त सूक्ष्मवायु है उसी को Oxygen. शक्वरी कहते हैं और उसी के सम्बन्ध से हृदय में नासिका द्वारा जीवन वायु प्रवेश करता है जिससे हमारी वायु बनी रहती है। वह शक्वरी वायु पृथ्वी से सम्बन्ध रखता हुप्रा पृथ्वी के ऊपर चारों स्रोर जहां तक रहता है वह प्रदेश पृथ्वी का स्वर्लीक है। इस प्रकार पृथ्वी के बाहर तीन लोक का विभाग जिसके द्वारा किया जाता है वही वायुमय प्राण पृथ्वी का द्यौं: कहलाता है । इस प्रकार पृथ्वी से सम्बन्ध रखते हुए ३ प्रकार के पदार्थ हुए । जिनमें वाक् मूर्ति रूप में पृथ्वी से वाहर जाती हुई है, दूसरी गौ: सूत्र रूप में पृथ्वी से वाहर चारों ग्रोर फैली हुई है ग्रौर तीसरी द्यौ: सरोवर के सदश पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी को घेर कर दवाते हए जमी हुई है।

इसी प्रकार सूर्य में भी ३ प्रकार के तत्त्व निकलते हैं — सर्वप्रथम ज्योति अर्थात् प्रकाश वह भाग है जो सूर्य का विम्ब मण्डल ही क्रम से छोटा होता हुया सूर्य के चारों ग्रोर दूर तक फैला हुया है। दूसरे सूर्य के किरणों के रूप में चारों ग्रोर जो सूत्र निकलते हैं उनको गीः कहते हैं। इन गौग्रों से ऋषि पितर, देव, असुर ग्रौर गन्धर्व आदि उत्पन्न होते हैं। ये ही सूर्य गौः ग्रपनी ग्रपनी वत्स रूपी पृथ्वी की गौग्रों के चूसने पर सप्त रस, सप्त उपरस, सप्त धातु, सप्त उपधातु ग्रादि बहुत से पृथ्वी के स्वरूप को वनाने वाले पदार्थों को दुग्ध के रूप में देती रहती हैं। यह रस ग्रहिनण ग्राकाण से वरसते हुए पृथ्वी की गौः के पेट में ग्राते हुए पृथ्वी के स्वरूप को पृष्ट करते रहते हैं। इस सूर्य की गौः ग्रर्थात् किरण रूपी सूत्र के डोरे, एक २ सात २ रंग के सात डोरों से बने हुए होते हैं जिनको तिकोने काच ( Prism ) ग्रादि उपायों से पृथक २ भी कर सकते हैं।

तीसरा वायु जो सूर्य से निकलता है एक प्रकार का प्राण् है उसका इन्द्र ग्रौर ग्रमृत के नाम से भी व्यवहार होता है। यह प्रत्येक प्राण्गि के वा वृक्ष के शरीर को उठाये रखता है। इस के बल से मस्तक वा डालें उंची ग्रोर निकाले जाने से गिर जाते हैं। इस ग्रायु का स्वरूप न मूर्ति है ग्रौर न सूत्र है किन्तु जमें हुए पानी के सदश सूर्य के चारों ग्रोर भरा पड़ा है। इन ६ पदार्थों से पृथ्वी का मुध्टिकम चलता रहता है। जिस प्रकार सूर्य वा पृथ्वी ग्रादि के पदार्थों में उपक्रम से उठाकर उपसंहार ग्रर्थात् समाप्ति तक पहुचने को साम कहते हैं उसी प्रकार भावमय पदार्थों में भी उपक्रम से उपसंहार तक पहुचने को साम कहेंगे। ऐसे साम भी कई हो सकते हैं जिनमें से उदाहरणार्थ कितनों ही का नाम दिखाया जाता है जैसे, ग्रान्त का वृद्या ग्रर्थात् पुरुष और सोम को योषा ग्रर्थात् स्त्री भाव से समफ कर उन दोनों का जहां कहीं मिथुन ग्रर्थात् योग हुग्रा हो उस योग के पूरे होने को 'वामदेव्य' साम कहते हैं। किसी प्रकार का एक प्राण्ग जहां ग्रपने स्वरूप से समाप्त होता हो उसको 'गायत्र' साम कहते हैं। रथन्तर ग्रथवा वृहत् में जिस पदार्थ को साम कहा है वह ग्रान्त है ग्रौर ग्रान्त को प्राण्ग कहते हैं इसी प्राण्ग के ग्रन्ररोध से उन दोनों में होता है ग्रतः योग की द्या तो उसको वामदेव्य साम भी कह सकते हैं ग्रौर किसी अङ्गी के स्वरूप में उसके सब ग्रङ्ग यदि पूरे बैठ जाय तो उसको 'यज्ञायज्ञीय' साम कहते हैं। किसी देवता का स्वरूप जहां समाप्त होता हो उसको 'राजन्' साम कहते हैं।

यहां पर यह भी स्मरण रहे कि इन सामों के नाम प्रकृति में देवता वा भूतादि पदार्थों के अनुरोध से दिखाये गये हैं। किन्तु प्रकृति के अनुसार मनुष्यों को अपने आधीन भी यज्ञों की किया करने का उपदेश किया गया हैं। उस यज्ञ में ऋक्, यजु, साम उच्चारण किथे जाते हुए वाक्, प्राग्ण, मन से संबन्ध रखते हैं। होता ऋक् मन्त्र का उच्चारण करता है, अध्वर्य यजुः मन्त्र का प्रयोग करता है और उद्गाता साम मन्त्र का उच्चारण करता है। ये तीनों ऋत्विक् वाक् और श्राण इन दोनों का प्रयोग करते हैं और ग्राशिर में निकल कर प्रकृति के मन, प्राण, वाक् में मिलाये जाते हैं। इन चारों के योग से मन, प्राण, वाक् आधिद्रैविक मन, प्राण, वाक् के साथ मिलाने की रीति को ही यज्ञ की विधि कहते हैं। इनमें उद्गाता के उच्चारणार्थ ऐसे मन्त्र नियत किये गये हैं जिन नियमों के अनुसार गान करने पर प्रकृति के उन सामों गये हों उसके अनुसार रथन्तर, वृहत्, वैरूप, वैराज, वामदेच्य, यज्ञायज्ञीय, राजन् आदि सामों के लिए मन्त्र बोले पृथक २ मन्त्र सामवेद के ग्रन्थों में माने गये हैं जिनमी दिखाने की यहां आवश्यकता नहीं है। यहां उन्हीं सामों का दिखाना आवश्यक है जो सूर्य वा पृथ्वी के पदार्थों में हैं अथवा भावमय पदार्थों में हैं।

कितने ही लोगों का कथन है कि जो तेज सूर्य या ताराग्रों के बिम्ब से निकलता है वह बड़े वेग से चलने पर भी कितने ही वर्षों के पश्चात् इस पृथ्वी पर ग्राता है। परन्तु उनका विचार उनकी गणित उसके ग्रपने वृहत् साम तक स्थिर रूप से जमा हुग्रा रहता है। जब तक तेज ग्रपने साम तक न पहुंच ले

तव तक कूटस्थ नाभि पर कूटस्थ मूर्ति बाला बिम्ब भी कदापि नहीं बनना । नाभि ग्रौर कूटस्थ पृष्ठ ग्रौर विहि: पृष्ठ ये तीनों ही एक ही क्षण में बनते हैं। कूटस्थ पृष्ठ से बहि: पृष्ठ तक जाने के लिए यद्यपि कुछ क्षण अवश्य लगे होंगे किन्तु यह निश्चित है कि वहिः पृष्ठ तक तेज के पहुंचने के साथ २ कूटस्थ पृष्ठ का स्वरूप भी संम्पन्न होता है। जिस प्रकार माता के गर्भ में बनते हुए शरीर में नाभि से मस्तक तक रस को जाने के लिए समय भले ही लगता हो किन्तु नाभि, मस्तक, पांव ग्रीर सम्पूर्ण गरीर का चर्म ग्रीर भीतर के ग्रस्थि, शोगित, ग्रादि सभी पदार्थ एक साथ सी सम्पन्न होते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी कूटस्थ मूर्ति के ऋक् साम ग्रीर यजुः ये तीनों ही एक साथ स्वरूप धारण करते हैं इनमें कम समक्षना या वर्षों के बाद विम्ब से तेज का गमन मानना केवल भूल ही नहीं हैं किन्तु अवैज्ञानिक होने के कारण मूर्खता से भरी हुई हैं, सूर्य के मन्त्र के अनुसार ऋचा को भी साम कह सकते हैं।

अीपचारिक दशा में भी इन तीनों वेदों की कल्पना की जा सकती है। प्रत्येक वस्तु में नाम, रूप, कर्म होते हैं इनकी भी वेद रूप से कल्पना कर सकते हैं। इनमें नाम को ऋक्, रूप को यजुः और कर्म को साम समभना चाहिये। प्रत्येक पदार्थ में जो कुछ कर्म होता है वह सब साम है ग्रीर उस कर्म की समाप्ति तक साम का सात ग्रवस्था रूप से विभाग किया जा सकता है।

१. हिंकार २. प्रस्ताव ३. ग्रादि ४. उद्गीथ ५. प्रतिहार ६. उपद्रव ७. निधन ।

अक्षर उच्चारण करते समय ग्राग्न की नोदना ग्रीर वायु का प्रक्रमण ग्रीर करण का स्थान-विशेष में जाकर योग करना ही हिंकार, प्रस्ताव ग्रीर ग्रादि हैं। जो मुख से उच्चारण करते समय अक्षर बाहर निकलते हैं वह उद्गीथ है ग्रीर बाहर निकला हुआ शब्द जो चारों ग्रोर फैलता है वह भितिहार है। पश्चात् शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है वह उपद्रव है। अन्त में शब्द सर्वथा शान्त होकर नष्ट हो जाता है वही उसका निधन है।

सूर्योदय के समय उदय से पहले की दशा, सूर्योदय की दशा, पहर दिन चढ़ने की दशा, मध्यान्ह भध्यान्हें के पीछे की दशा, चौथे पहर की दशा और सूर्यास्त की दशा कम से सातों विभाग समभना चाहिये।

इन सप्त विभागों में आदि और उपद्रव को छोड़दें तो पांच विभाग भी हो सकते हैं और यदि हिकार और प्रतिहार को भी छोड़ देवें तो मुख्य करके तीन ही विभाग साम के कहे जा सकते हैं।

नस्ताव कर् मस्ताव अर्थात् वस्तु या काम का ग्रारम्भ पहला भाग ग्रौर वह जब पूरे ग्रोज पर ग्रा जावे वह मध्यम अवस्था निर्मे लगती है अथवा वह काम ठण्डा अथात् वस्तु या काम का ग्रारम्भ पहला भाग ग्रार वह जन है अथवा वह काम ठण्डा प्रवस्था उद्गीथ है, किन्तु पूरे चढ़ाव के पश्चात् जब वह वस्तु गिरने लगती है अथवा वह काम ठण्डा पड़कर पारन पड़कर शान्त हो जाता है तो उसे निधन कहेंगे। जगत् में कोई भी वस्तु, भाव या कर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें अप जिसमें आदि, मध्य और अन्त ये तीनों अवस्थायें न हो। उन्हीं तीनों को साम के विभाग से कह सकते हैं।

किसी वस्तु की मूर्ति में उसके व्यास का जहां अवसान होता है वह साम का प्रस्ताव-भाग है किन्तु असे वस्तु की मूर्ति में उसके व्यास का जहां ग्रवसान होता है पर की दशा ही उद्गीथ होगी। इस वस्तु का नाभिबिन्दु साम का निधन भाग है। इन दोनों के बीच की दशा ही उद्गीथ होगी। हैनमें भी प्रस्ताव का भाग प्रथम होने के कारण ऋक् के समान है ग्रीर निधन का भाग भाग पश्चात् होने के कारण साम का भाग है ग्रौर मध्य का उदगीथ मध्य में होने के कारण यजु: का भाग है। इस प्रकार इन तीनों वेदों में साम इतना व्यापक है कि प्रत्येक वेद में भी वह किसी न किसी रूप में अवश्य ही व्याप्त रहता है।

### वेद साधारण

सवसे प्रथम तीनों वेदों का सारांश दिखाया जाता है :--

### रसवेद में---

- १. चीयमान रस (चुनाव में ग्राया हुग्रा)=अग्नि=यजुः (जमा हुग्रा रस या तस्व)
- २ विस्नरामान रस (निकला हुआ)=महोक्थ=ऋक् (उठकर जाता हुग्रा रस)
- ३. आपूर्यमाण रस (भराव में म्राता हुम्रा)=महात्रत=साम (म्राकर बैठता हुमा रस)

### वितानवेद में --

- १. कूटस्य वा महिम स्थितमूर्ति=ऋक् है।
- २. कूटस्थ मूर्ति के चारों ओर मूर्तिमण्डल=साम है।
- ३. मूर्तियों के मर्त्य वा ग्रमृत दोनों रस=यजुः है।

( मर्त्य जिससे मूर्ति बनी ग्रीर ग्रमृत जो मूर्ति की ग्रात्मा है )

### छन्दौवैद में—

- १. कूटस्य से वाहर जाता हुम्रा सूच्यग्र त्रिमुज क्षेत्र=ऋक् है।
- २. वाहर से कूटस्थ में ग्राता सूचीमुख त्रिमुज क्षेत्र=साम है
- ३. इन दोनों त्रिभुजों में समान रूप से संचारी रस=यजुः है।

इस प्रकार तीनों वेदों के पृथक् पृथक् तीन भाव हैं किन्तु बहुतों का यह भी मत है छन्दोवेद सभी ऋचा हैं, वितानवेद सभी साम हैं ग्रीर रसवेद सभी यजुः हैं। इस प्रकार प्रथम तीन वेद निरूप्ण करके फिर प्रत्येक वेद में तीन तीन भेद उपर्युक्त कथनानुसार जानना चाहिए। ये तीनों ही वेद परस्पर ग्रुविना

# रसवेद का उपयोग

जहां कहीं यज्ञ होते हैं वे रसवेद से ही होते हैं। यज्ञ से अन्न और अन्नाद का परस्पर संब<sup>ह्ध</sup> । ये तीनों ही प्रत्येक तस्त्र में प्रस्तर निर्माण रहता है। ये तीनों ही प्रत्येक वस्तु में घटाव, बढ़ाव या साम्यभाव अन्न भोग से संबन्ध रखते हैं ग्रीर ये तीनों प्रत्येक वस्तु में देखे जाते हैं ग्रतः जगत् भर में रस वेद का उपयोग समक्षता चाहिये। यदि रसवेद न होता तो किसी प्रकार के यह उन्हें चेटे न होता तो किसी प्रकार के यज्ञ नहीं होते । यज्ञ के न होने से कोई भी वस्तु अन्नाद बन कर अन्न का ग्रह्णा नहीं करती ग्रीर श्रन्न ग्रह्ण न करने से वस्तुग्रों में वृद्धि, क्षय या साम्य भाव न होते।

## वितान वेद का उपयोग

प्रत्येक वस्तु कुछ कुछ संकोच, विकास का प्रदेश रखता है। जिस प्रकार ग्रङ्गु लिया फैलाये जाने पर अधिक देश में और मुख्टिका (मुट्ठी) वांधने पर संकुचित होकर कम देश में रहती हैं इसी प्रकार हस्त या शरीर के सभी अङ्ग, प्रत्यङ्ग कुछ सीमा तक संकुचित ग्रीर कुछ सीमा तक विकसित रहते हैं। सभी वस्तु कुछ न कुछ वितान अवश्य रखती है। वितान होते होते जिस समय उसका वितान बंद हो जावे ग्रथीत् जिस प्रमय अपना वितान न कर सके वही उस वस्तु की समाष्ति है।

## छन्द वेद का उपयोग

जगत् के प्रत्येक पदार्थ में यह साधारण धर्म देखा जाता है कि समीप से देखने पर जो वस्तु जितनी वड़ी भासती है दूर से देखने पर वही छोटी दीखा करती है यहां तक कि छोटी होते होते किसी देश से वह सर्वथा नहीं दीखती। यह प्रत्येक वस्तु का साधारण धर्म है सो छन्द वेद के कारण ही है।

# दृष्टि विचार

थाज कल ज्यौतिप शास्त्र के वेत्ताग्रों ने सिद्धान्त किया है कि मनुष्यों की दिष्ट चन्द्र घरातल पाज कल ज्यौतिप शास्त्र के वेत्ताओं ने सिद्धान्त किया है कि मणुष्य की दिष्ट जाने की सामर्थ्य कि जाती है ग्रर्थात् जिस कक्षा पर चन्द्रमा घूमता है। उसके ग्रागे मनुष्य की दिष्ट जाने की सामर्थ्य कि एक्टी जाने की सामर्थ्य नहीं रखती ग्रतः वही धरातल ग्राकाश वृत्त वन जाता है। ग्रथित सूर्य या और ग्रह ग्रथवा उनसे भी उने तथा भी ऊंचे नक्षत्र मण्डल से जो किरगों श्राती हैं वे यद्यपि श्रागे, पीछे, दूर या समीप से भले ही श्राती हों किन्तु मार्ग में आती हुई जहां हमारी दृष्टि समाप्त होती है वही दृष्टि समाप्ति के अनुरोध से आधे आकाश कर जाती हुई जहां हमारी दृष्टि समाप्त होती है वही दृष्टि समाप्ति के अनुरोध से आधे भाकाश का समधरातल बन जाता है और उसी धरातल पर आती हुई (ऊपर से) उन सब को एक ही सीमा पर सीमा पर ग्रहरा करती है। वहीं सीमा ग्रथवा धरातल पर आता हुई (अर प्रमुक्त भासता है। जिस करती है। वहीं सीमा ग्रथवा धरातल आकाश का नीला गोला ऊपर मुक्त भासता है। जिस घरातल में हम असंख्य ताराग्रों को, ग्रहों सहित सूर्य को तथा चन्द्रमा को एक ही उंचाई पर अनुभव करने अनुभव करते हैं उसी चन्द्र धरातल को ३६० ग्रंशों में विभक्त करके सभी ज्योतिर्मय पिण्डों का ग्रन्त तथा हरी की गराना की जाती है स्रीर उनके बिम्बों के व्यास भी उसी स्थान से स्रमुमान करके निर्धारित किये जाते हैं। यह की जाती है स्रीर उनके बिम्बों के व्यास भी उसी स्थान से स्रमुमान करके निर्धारित किये णाते हैं। यह चन्दमा धरातल अन्दाजन ७५००० लाख कोस की दूरी पर निश्चित की गई है तो सिद्ध हैं यह चन्दमा धरातल अन्दाजन ७५००० लाख कोस की दूरी पर घरातल स्थित की है। बस हैंगा कि यहां ही तक हमारी दृष्टि पहुंचती है और हमारी दृष्टि ने ही यह धरातल स्थित की है। बस यह मत आज दि ्यह मत आज दिन सर्वत्र प्रचलित है, किन्तु हमारा कहना हैं कि यह धरातल जिसमें सभी ग्रह, नक्षत्र समान ऊंचाई समान डांचाई पर हमें दीख रहे हैं यह चन्द्र धरातल नहीं है किन्तु यह मेरी चक्षु के भीतर जो सूक्ष्म विन्दु है वही इन सब के देखने का धरातल है। दूर या समीप की ऊंचाई से ग्राते हुए सभी ज्योतिष्मान् प्रार्थ हमारी -पदार्थ हमारी चक्षु पर ग्राकर ही विश्वान्त होते हैं। इसी चक्षु रूपी धरातल में उन उन वस्तुग्रों का महीन्थ विस्त महोक्य विम्व अपनी दूरी के नियमानुसार जितना बड़ा होकर द्दि पर पहुंचता है उतनी ही वड़ी उस वस्तु को हम देखते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि चन्द्रमा ग्रवनी कक्षा (orbit) के धरातल तो की हम देखते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि चन्द्रमा यदि ग्रुपन हा रुपा के धरातल पर बहुत बिक्न होता। विज्ञान हमको समक्षाता है कि चन्द्रमा ग्रुपनी कक्षा (orbit) के धरातल पर वहुत विस्तार मण्डल से है। यदि हमारी इिटट चन्द्रमा के धरातल पर जाकर सब को देखती है तो संभव है कि सूर्य स्नादि ग्रहों को छोटा देखे परन्तु चन्द्रमा को इतना छोटा कदापि नहीं देखती। इससे कहना पड़ता है कि वह चन्द्रमा भी स्नपनी कक्षा से उतर कर हमारे नेत्र धरातल में जितनी प्रमाण की महोक्थ मूर्ति से उपस्थित हुम्रा है उतने ही बड़े को हमारे नेत्र ग्रहण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चन्द्रमा, सूर्य और तारे एक धरातल में हमें दीख रहे हैं तो हम बिना संकोच के यह सिद्धान्त कर सकते हैं कि वे सब भी हमारी दिष्ट के घरातल पर ही दीख रहे हैं। इस नीले ग्राकाण का ऊंचा दिखना ऊंचाई को कुछ ग्रहण करने वाली दिष्ट के ही प्रभाव से मानना चाहिये। ग्रर्थात् जिस प्रकार ग्रपने घरातल में यह दिष्ट ग्रहों को पकड़ती है उसी प्रकार कुछ ऊंचाई को भी ग्रहण कर रही है, किन्तु इनका घरातल चन्द्रमा की कक्षा पर कदापि नहीं। हम देखते हैं कि पास पास की दो वस्तुओं की दूरी और समीपता को हमारी दिष्ट ग्रहण कर लेती है किन्तु जब वस्तुएं बहुत दूर की होती हैं तो उनकी दूरी पकड़ने का सामर्थ्य न रखने से हमारी दिष्ट उनको एक ही घरातल पर देखा करती है अतः इस थोड़ी बहुत ऊंचाई के देखने से चन्द्र कक्षा पर घरातल अनुमान करना भूल है।

## वेद का मन, प्राण, वाक् से संबन्ध

जगत् में साम्य, वैपम्य, घटाव, बढ़ाव जो जहां दीखते हैं वे सब चारों ग्रोर वाक् ही वाक् फैली हुई जाननी चाहिये। ये सब वेद हैं किन्तु वेद रूप में ये सब वाक् किसी न किसी नाभि से अवश्यमेव बंधी हुई रहती हैं। कोई भी वेद अपनी नाभि से च्युत नहीं होते। साम ग्रौर ऋक् का आयतन नियत होता है किन्तु यजुः का ग्रायतन कोई भी नियत नहीं होता। वाक् सदा सत्यरूपा है वह कभी प्राण के विना नहीं रहती ग्रौर प्राण कभी विना मन के नहीं रहता। यही कारण है कि यह वेद जिस प्रकार वाक् है उसी प्रकार प्राण और मन भी है। जहां तक मन का फैलाव है वहीं तक प्राण फैला हुग्रा है। इसी प्राण के फैलाव के साथ साथ वाक् भी नियमानुसार फैलती है। तीनों के एक साथ फैलाव को वैद कहते हैं ग्रतः यजुर्वेद में वाक् को वेद कहा है और ऐतरेयारण्यक में प्राण को ग्रौर तैत्तिरीय वाले मन को वेद कहते हैं।

# वेद शब्द की व्युत्पत्ति

मन, प्राण, वाक् इन तीनों का जहां तक फैलाव है उसके भीतर दिष्ट रखने से दिष्ट के देश में जितनी वड़ी ऋक् मूर्ति हो सकती है वही पकड़ में ब्राती है। दिष्ट का उस मूर्ति के पकड़ने को ही जानना कहते हैं। उसी जानने के अनुरोध से जिस मूर्ति को पकड़ कर हमारा ज्ञान होता है उसको वेद कहते हैं। जहाँ हम किसी वस्तु के लिये "है" ऐसा कह कर दावा करते हैं वहाँ केवल उसके तीनों वेदों का हमारी ब्रात्मा से संबन्ध होता है। उसके तीनों वेद हमारी ब्रात्मा में ब्राते हैं उसी को हम "है" कह कर व्यवहार करते हैं। बिना वस्तु की उपलब्धि के कोई सत्तानहीं है और बिना वस्तु की सत्ता के कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि को ही वेद कहते हैं। वेद का और सत्ता का परस्पर धनिष्ट संबन्ध है। जो नहीं है उसकी कदापि उपलब्धि नहीं होती और जिसकी उपलब्धि है उसका अस्तित्व अवश्य ही है। इसी कारण ऋषियों ने सिद्धान्त किया है कि इस जगत् के समस्त भूत वेद में सिन्नविष्ट हैं अर्थात् वेद से बद्ध हैं। इस प्रकार मन, प्राण, वाक् तीनों को मिला कर वेद कहा गया है और इन्हीं तीनों को मिले हुए रूप में प्रजापति

कहते हैं। ग्रतः ग्रादि प्रजापित से सब वेदों का उत्पन्न होना माना जा सकता है ग्रथवा उसी मूल प्रजापित का निश्चल स्वरूप वेदों को जानना चाहिये ग्रथवा वेदों को ही प्रजापित कहना चाहिये ये तीनों मत भिन्न होने पर भी एक रूप हैं।

### वेद की अपौरूषेयता

छन्द, वितान वा रस वेद प्रत्येक वस्तु में सिम्मिलित रूप से व्यापक हैं। ये सभी वेद पुरुष के प्रयत्न के ग्राधीन न होने से ग्रापौरुषेय कहे जाते है। जगत् में पौरुषेय, ग्रापौरुषेय भेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं, इन घट, पट ग्रा'द जो पुरुषों से निर्मित हैं उनमें भी यह प्रजापित व्यापक होने के कारण वेद और यज्ञों के द्वारा स्वयम् सिनिविष्ट होता है। वेद के लिये पुरुष को कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता अतः वेद सदा ग्रापौरुषेय है।

इन्हीं वेदों को अपनी बुद्धि से देख कर इन्हीं वेदों के पदार्थों को समभाने के लिये जो शास्त्र बनाया है वह वेद के जानने के लिये है ग्रतः वेद शास्त्र कहलाता है। प्राण देवताग्रों के विज्ञान और उसी के सम्बन्ध से मनुष्य देवताग्रों के इतिहास ग्रौर प्राण देवताओं की यज्ञ विधि ग्रौर उनकी स्तुति इन चारों विषयों को लेकर प्राचीन समय ऋषियों ने जिस शास्त्र को निर्माण किया था वही शास्त्र ग्राज दिन वेद शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है।

## ।।इति वेद-निर्वचनं समाप्तम् ।।

## यज

## यज्ञ के पांच रूप ये हैं

१—यहां तक प्रजापित के शरीर, रूप और वेद का वर्णन किया गया है, इन्हीं वेदों से यज्ञ सम्पन्न होता है जिनमें पहले यजुः से, पीछे ऋक् से और फिर साम से यज्ञ का स्वरूप बनाया जाता है। ये तीनों वेद सिलिसिलेवार सिन्निविष्ट होकर यज्ञ के स्वरूप बनाते हैं। ये तीनों वेद वाक् हैं। यह जहां तक अपना अवकाश लेता है वहीं तक यज्ञ भी संपन्न होता है वयोंकि यह यज्ञ प्राण प्रधान है और प्राण, वाक् दोनों मिलेजुले रहते हैं, एक के बिना एक नहीं रहता है, इसीलिये ये तीनों वेद ही यज्ञ के लिये योनि अर्थाप् प्रभव स्थान हैं और आशय अर्थाप् कर्म स्थान है अथवा यों भी कह सकते हैं कि यह यज्ञ ही वेदों की योनि वा आशय है यह विद्या (वेद) त्रिधातु है वह इस यज्ञ रूपी आशय में रहता है। इसलिये यज्ञ भी त्रिधातु होता है।

इन्हीं तीनों वेदों में से सभी भूत विद्यमान् रहते हैं और इन तीनों विद्याश्रों को सत्य कहते हैं इसलिये ये सब सत्य में ही वर्तमान हैं, वह सत्य उसी यज्ञ के द्वारा फैलाया जाता है।

सबसे प्रथम कोई एक स्वयंभूयज्ञ है जिसके तीनों वेदों के ग्रन्तर्गत यह चराचर विशाल जगत् विद्यमान् है, यही यज्ञ ग्रपने ही को हवन करता रहता है जिससे नये २ ऋक्, साम और यजुः उत्पन्न होते रहते हैं। इन तीनों के नये उत्पन्न होने पर नया यज्ञ होने लगता हैं, वहीं नयी वस्तु हो जाती है। जैसे कि सूर्य, पृथ्वी, चन्द्र ग्रादि ग्रन्नतानन्त गोले जो इस विशालग्राकाश में दीखते हैं ये पृथक् २ तीन २ वेदों से पृथक् एक एक यज्ञ हो रहे हैं किन्तु इन सब यज्ञों का संबन्ध उसी एक स्वयंभूयज्ञ से है। उसी स्वयंभूयज्ञ के ग्रन्तर्गत भिन्न २ स्थानों में भिन्न भिन्न छोटे बड़े यज्ञ हो रहे हैं। इन सब यज्ञों का क्रम भी उसी स्वयंभूयज्ञ के ग्रनुसार है किन्तु इनके ग्राक्षयाश्रयी भाव की विक्षेषता है। वह स्वयंभूयज्ञ परमेष्टी पद कहलाता है। इनमें ग्रनन्तानन्त त्रैलोक्यों के ग्रन्तर्गत जो प्रजापित इस परमेष्टी पद का अधिष्टाता है वहीं ईश्वर है, उसके तीनों वेद भी ईश्वर ही हैं ग्रीर उन तीनों वेदों से होता हुग्रा यज्ञ भी ईश्वर है उसी वेद से उसी यज्ञ से ग्रथवा उसी प्रजापित से यह विशाल जगत् हुग्रा है वहीं मेरी ग्रात्मा है।

२—ये जहां जो कुछ हम देख रहें हैं इन सबको ही प्राग्ण समक्ष्मना चाहिये। यह प्राण मन के प्रकाश में विद्यमान् है और इन प्राग्णों के ग्राघार पर वाक् रहता है जो तेज रूप में दीखते हैं, ये तीनों सिम्मिलित रूप में एक प्रजापित होता है उसमें मन का प्राग्ण में जाना और प्राग्ण का वाक् में जाना और वाक् का फिर मन में जाना इसी सिलिसिले को यज्ञ कहते हैं ऐतरेय महिंव कहते हैं कि "वाचिश्चित्तस्योन्तरोत्तरिकमो यज्ञः" ग्रार्था में ग्राकर वाक् वने ग्रीर फिर वाक् मन में बदले इस ही काम को यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार बदलने का कारण बीच का प्राण ही है, वही किया रूप है, इसलिये वास्तव में वही यज्ञ है, उसी के मन ग्रीर वाक् ये दोनों वर्तनी हैं।

३—सोम को अमृत् कहते हैं सोम वह रस है जो कभी नष्ट नहीं होता ग्रौर जो सम्पूर्ण जगत् के पदार्थों का उपादान कारण है। सोम सम्पूर्ण ग्राकाश में सर्वत्र भरा हुआ व्याप्त रहता है उसकी व्याप्ति की दशा में उसमें न रूप है, न रस है, न गन्ध है, किन्तु उसी के संयोग से वे सब पदार्थ बन गये हैं जिनमें रूप, रस, स्पर्श ग्रौर गन्ध हैं। यही सोम दूसरे सोम से जब ग्राधात प्रत्याघात पाता है तो परस्पर के मर्दन ग्रौर घर्षण से एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है उस बल को "सहः" कहते हैं, इसी सहः से स्वभावतः ग्राग्न उत्पन्न हो जाता है। सोम के घर्षण से सहः उत्पन्न होकर उससे ग्राग्न का उत्पन्न होना जिस किया से होता है उस सम्पूर्ण किया को यज्ञ कहते हैं।

४—जब कभी सोम का ग्राग्न में हवन करते हैं तो वह सोम अग्न में परिणत हो जाता है ग्रीर ग्राग्न जल कर जब ज्वाला से ऊपर निकल जाता है तो जहां तक प्रकाश है उससे बाहर पहुँ चकर ग्राग्न, ग्राग्न ग्राग्न में पर्याय (बारी बारी) से बदलते रहते हैं। इस बदलने की सिलसिलेबार किया को यज्ञ कहते हैं।

५-जिस प्रकार ग्रादि प्रजापित का वितान होना यज्ञ है उसी यज्ञ से जगत् की सारी प्रजा उत्पन्न हुई है उसी प्रकार ग्रव इस समय में भी और ग्रागे को भी यज्ञ ही के द्वारा प्रजायें उत्पन्न हो रही हैं या

होती रहेंगी। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वस्तु का स्वरूप या प्रत्येक वस्तु की जीवन रक्षा यज्ञ से ही होती है उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थों की उत्पत्ति भी यज्ञ से ही समभनी चाहिये।

यज्ञ से होने वाली प्रजापित की प्रजा दो प्रकार की है—देवे ग्रौर भूते। देवता ३३ हैं, 5 वसु, ११ कद्र, १२ आदित्य, द्यौ ग्रौर पृथ्वी। इनमें वसुग्रों में सब से प्रथम ग्रिग्न है ग्रौर रहों के पीछे रहनेवाले ग्रादित्यों में वारहवां ग्रादित्य विष्णु है इस प्रकार ग्रिग्न से लेकर विष्णु तक जो देवताओं का सिलिसला जारी हो जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। इसी यज्ञ में सब देवताग्रों का संन्निवेश है। इस यज्ञ के द्वारा जिस सिलिसले में सब देवताग्रों का समुदाय वनता है उसी को प्रजापित कहते हैं। इन ही ३३ देवताग्रों के रूप में प्रजापित का फैलाव होना ग्रिनिक्तप्रजापित का निरुत्त रूप है।

६-तीनों वेदों में से ऋक् और साम का अपने ग्राप उत्कमण (उठना) नहीं होता इसीलिये न दोनों किसी के अन्न होते हैं और न इन दोनों का कोई दूसरा अन्न होता है किन्तु इनमें अग्निरूपी जो वाक् है वह आनन्द भी है और अन्न भी इसीलिये है अन्न लेने के उद्देश्य से उठकर अर्क बनता है यह एक प्रकार का उत्कमण है और दूसरे किसी प्रजापित के अन्नाद प्राण के आक्रमण के कारण भी अन्न रूप से अग्नि का उत्क्रमण हो जाता है। अर्थात् दूसरे के बल से यहां का अग्नि या वाक् खिच कर दूसरे के गरीर में चला जाता है वह दूसरे आत्मा की नृप्ति करता है, यह दूसरे प्रकार का उत्क्रमण है।इनमें अन्नाद प्राण को अग्नि कहते हैं। और जो ग्रंग खींच कर दूसरे का अन्न बनाया जाता है वह सोम किहलाता है। जब कभी सोम अन्नाद अग्नि में हवन किया जाता है तो सोम तत्काल ही अपने रूप से बदल कर ऊर्क हो जाता है। कर्क एक प्रकार का बल बढ़ानेवाला ठंडा रस है। यह रस थोड़े ही काल में प्राण्यक्त में परिग्णत हो जाता है। वह प्राण्य किर अन्न को ग्रहण करने लगता है, इस प्रकार प्राण्, कर्क और अन्न इन तीनों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध हो जाता है। एक को एक पकड़े रहता है और एक से एक उत्पन्न होता है। इन तीनों के इस प्रकार परस्पर उत्पत्ति की सिलसिलेवार क्रिया को यज्ञ कहते है जगत् में किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति या स्थिति इस यज्ञकिया के बिना नहीं होती।

इस प्रकार का यह यज्ञ प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक समय में रातदिन जारी रहता है। यही यज्ञित्रया हैमारे शरीर को अग्नि को या हमारी ग्रात्मा को प्रतिक्षण स्वगं में पहुँचाता रहता है। यद्यपि हमारी ग्रात्मा प्रतिक्षण सूर्य रूपी स्वर्ग मण्डल में इसी यज्ञ के द्वारा जाती रहती है तथापि हमारे शरीर में सूत्रात्मा प्रतिक्षण सूर्य रूपी स्वर्ग मण्डल में इसी यज्ञ के द्वारा जाती रहती है तथापि हमारे शरीर में तथा को द्वारा क्षेत्रज्ञात्मा या प्रज्ञात्मा इस प्रकार वन्धे हुए रहते हैं कि इनके स्वर्ग जाने पर भी शरीर में तथों को तथों ग्रात्मा की स्थित बनी रहती है ग्रीर उनका इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध या शरीर के सम्बन्ध वर्गों की तथों ग्रात्मा की स्थित बनी रहती है इसलिये हमारी आत्मा नित्य स्वर्ग जाते हुये भी अपने को स्वर्ग जाती हुई नहीं पहिचानती। जिस प्रकार जल में सूर्य के बिम्ब का रस ग्राकाश में सूर्य की गित के तथों जाती हुई नहीं पहिचानती। जिस प्रकार जल में सूर्य के बिम्ब का रस ग्राकाश में सूर्य की गित के तथों जाती हुई नहीं पहिचानती। जिस प्रकार जल में सूर्य के बिम्ब जल के साथ बिना बंधे हुये भी बंधा की प्रतीत होता न कुछ हानि प्रतीत होती है ज्यों का त्यों बिम्ब जल के साथ बिना बंधे हुये भी बंधा है किन्तु अपने को वाहर जाते हुए नहीं मानती।

## यज्ञभक्तिसूत्र

ऊपर लिखे हुए यज्ञ प्रकारों का तात्पर्यं यह है कि ग्राग्न के संस्कार को यज्ञ कहते हैं। ग्राग्न को हमने ३ प्रकार से देखा है—वैदिक, दैविक ग्रीर भौतिक। इन सभी ग्राग्नयों का संस्कार करना ही यज्ञ है—वैदिक ग्राग्न को यजुः कहते हैं। यजुः के रस से ही प्रत्येक वस्तु का स्वरूप बना हुग्रा रहता है वही यजुः ऋक् होकर निकल जाता है और सोम के द्वारा साम रूप से ग्राकर फिर ग्राग्न वनकर यजुः हो जाता है यही वैदिक ग्राग्न का संस्कार है। ग्रीर दूसरा दैविक ग्राग्न वह है जिसके वसु, रुद्र, ग्रादित्य के विभाग से प्रजापित का वैतानिक स्वरूप बनता है, ग्रीर जिसमें ३३ देवताग्रों का सिन्नवेश है, उसी में ग्रान्न, ऊर्क् प्राग्ण के परस्पर परिग्रह द्वारा यज्ञ का स्वरूप बतलाया जा चुका है, ग्रीर तीसरा भौतिक- ग्राग्न है जिसमें आहुति हुआ करती है इस ग्राहुति से ग्राग्न बनकर फिर कभी सोम हो जाता है, यह भी प्रकार दिखाया जा चुका है, किन्तु इसमें विशेषता यह है कि ग्राग्न में ग्राहुति दो प्रकार के पदार्थों अग्नि और सोम की होती है।

अग्नि के संस्कार के लिए यदि अग्नि ही की आहुति दी जाय तो अग्निचयनयज्ञ या अग्नियज्ञ कहते हैं। वह अग्नि जिसमें अग्नि या सोम की आहुति दी जाती है वह ११ प्रकार की है-(१) गाईपत्य जो पृथ्वी से सम्बन्ध रखता है, (२) म्राहवनीय को सूर्य से संबन्ध रखता है भ्रीर तीसरा अन्तरिक्ष से संबन्ध रखने वाले प्रप्रकार के धिष्ण्याग्नि हैं ग्रौर ११ वीं नैऋताग्नि इन ग्यारहों ग्रग्नियों में ग्रग्नि या सोम की ब्राहुति देना ही अग्नि या सोमयज्ञ है। ब्राग्नि चयनयज्ञ में अग्नि दो प्रकार का है —चित्य ग्रौर चितेनिधेय इनमें भूत ग्रौर देवता ये दोनों प्रकार के चित्याग्नि होते हैं जब ग्रग्नि में ग्रग्नि की आहुति से अग्नि का चयन किया जाता है तो अग्नि के बलवान् होने से आत्मा भी प्रबल हो जाता है, इसीलिए उसमें भूतों का संबन्ध या सोम का सम्बन्ध निर्वल होकर टहनी में से सूखे हुए पत्तों के अनुसार भड़कर अलग हो जाते हैं इसीलिये आत्मा पृथ्वी और चन्द्रमा दोनों छोड़कर गुद्ध निराले अग्निरूप से सूर्य में चली जाती है, ग्रर्थात् वैश्वानरम्रग्नि जो दिव्य और पार्थिव ग्रग्नि के मेल से उत्पन्न हुम्रा है इसमें से पार्थिव ग्रग्नि का चयन संस्कार द्वारा पार्थिवपना मिट कर दिव्याग्नि भाव ही रह जाता है जिससे आत्मा की कैवल्य मुक्ति हो जाती है। परन्तु ग्रग्नि में यदि सोम की ग्राहुति दी जाय तो उस आत्मा की मुक्ति नहीं होती, किन्तु स्वर्ग का सुख उसको भ्रवण्य होता है। उसके शरीर में निवेयाग्नि रूप देवता सूर्य के संवत्तर से आकर मनुष्य के देह की ग्रात्मा बनती है ग्रौर शरीर के वैश्वानर से एक होकर अग्नि के स्वभाव से प्रतिक्षण शरीर से बाहर द्यौ लोक की स्रोर जाया करते हैं। जिस प्रकार सूर्य का संवत्सर सब देवतायों से बना हुआ होता है उसी प्रकार जीव के शरीर में वैश्वानर अग्नि भी सब देवताओं से बना हुया है । इसलिये ग्रग्नि में सोम की ग्राहुति करना सब देवताओं में ही ग्राहुति करना है और इस आहुति को यज्ञ कहते हैं।

मेरे शरीर का वैश्वानर सूर्य के संवत्सर की प्रतिमा है, अर्थात् पूर्ण सादश्य है इसी कारण से सूर्य संवत्सर के जितने अवश्य होते हैं उतने ही अवयव इस वैश्वानर के भी जानने चाहिये। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसकी आहुति ऊपर जाकर जिस प्रकार सूर्य के संवत्सर का संस्कार करती है उसी

प्रकार उसके साथ-साथ ही यजमान के वैश्वानर का भी संस्कार करती रहती है। इसीलिए हम प्रथम सूर्य संवत्सर के अवयव को दिखाते हैं।

संवत्सर का सबसे छोटा अवयव ब्रहोरात्र है। ३६० ब्रंशों में से आवे-प्राधे ग्रंश मिलाकर एक ब्रंश का अहोरात्र होता है इसीलिए संवत्सरचक में एक एक ग्रंश काले, सफेद के विभाग से दो—दो होकर पूरे ७२० विभाग होते हैं इन में एक काला दूसरा सफेद एकान्तर कम से रहते हैं इस पर कोई प्रश्न कर सकता है कि ये अहोरात्र सूर्य के कारए नहीं प्रत्युत पृथ्वी के कारएा होता है ग्राकाश में पृथ्वी जहां पर है उसके सूर्य की ओर ग्राधा भाग ऊजाले में रहता है ग्रीर दूसरी ग्रोर का ग्राधा भाग काली छाया में रहता है। पृथ्वी चाहे साल भर में सूर्य के चारों ग्रोर कहीं भी रहे वहां उसकी इसी प्रकार दोनों ग्रोर सफेद, काले भाग रहते हैं, किन्तु जहां पृथ्वी है केवल उसी स्थान में पृथ्वी के एक पृष्ठ में एक ही काला भाग हो सकता है। उसके पहले के काले भाग सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये संवत्सर चक्र में एकान्तर कम से काले, सफेद का होना मिथ्या है। इसके उत्तर में कहना है कि ये ग्राकाण के ७२० भाग यजमान के विचार से माने जा सकते हैं। पृथ्वी पर सूर्य के संमुख यजमान के खड़े रहने पर वह पृथ्वी जितनी पूर्व को चली जाती है उतने को सफेद कल्पना करके फिर सूर्य के दूसरी भोर यजमान के जाने पर वह पृथ्वी जितने आकाश प्रदेश में ग्रागे बढ़ती है उतने को काला कल्पना करते हैं। प्रति दिन पृथ्वी ग्रनुमान एक ग्रंश के कम से चलती है इनमें एक ग्रंश के ग्राकाश में सफेद ग्रीर काला दो भाग माने जा सकते हैं इसी प्रकार वर्ष भर की गति से ७२० भाग हो जाते हैं जिनको ग्रहोरात्र कहते हैं यह पहला ग्रहोरात्र विभाग है।

इसी प्रकार दूसरा विभाग मास का है। पृथ्वी के चारों ग्रोर चन्द्रमा फिरता है, जिस समय सूर्य ग्रोर पृथ्वी के बीच में ग्राकर चन्द्रमा ग्रदश्य हो जाता है उसके दूसरे दिन में पृथ्वी और चन्द्रमा दोनों की गित के कारण जब चन्द्रमा पृथ्वी के दूसरी छोर की ओर ग्रा जाता है और सूर्य चन्द्रमा के बीच में पृथ्वी हो जाती है इतने समय में १५ दिन हो जाते हैं। इतने समय में पृथ्वी जितनी दूर पूर्व को चली जाती है उतने आकाश को शुक्लपक्ष कहते हैं फिर चन्द्रमा चलते-चलते १५ ही दिन में सूर्य और पृथ्वी के बीच में ग्रा जाता है उतने समय में पृथ्वी जितनी पूर्व को सरकती है उसे कृष्णपक्ष कहते हैं। इसी पन्द्रह—पन्द्रह दिन के एक—एक भाग बनाती हुई पृथ्वी एक संवत्सर में २४ भाग बना लेती है जिसमें १२ ग्रुक ग्रीर १२ ही कृष्ण एकान्तर क्रम से होते हैं। यहां भी उसी प्रकार पूर्व पक्ष हो सकता है किन्तु यजमान ही के विचार से यहां भी पृथ्वी पर चन्द्रमा का शुक्ल भाग के दिन दो अधिक ग्राने से शुक्ल पक्ष तथा प्रकाश के दिन दो घटने से कृष्णपक्ष कहा जा सकता है। जिस समय सूर्य्य चन्द्रमा का योग होता है उस समय पृथ्वी ग्राकाश के जिस बिन्दु पर है वहां से आरम्भ करके फिर सूर्य, चन्द्रमा के दूसरे योग तक पृथ्वी जहां चली जाती है उस बिन्दु तक संवत्सर का १२वां भाग होता है उसी को मास में शुक्ल कृष्ण दी-दो भाग होने से संवत्सर के २४ विभाग हो जाते हैं, यही दूसरा विभाग है।



- इसी प्रकार तीसरा विभाग ऋतुग्रों का है। भारतवर्ष में तीन ऋतु प्रधान है ग्रीष्म, वर्षा, शीत। एक-एक ऋतु चार-चार मास का होता है। इस कारण संवत्सर के तीन विभाग हो जाते हैं यही तीसरा विभाग हैं।
  - इसी प्रकार चौथा भाग अयन का है हम देखते हैं संवत्सर में ६ मास तक सूर्य विपुवत्वत से उत्तर की ग्रोर रहता है जिसमें पृथ्वी नीचे श्रौर सूर्य ऊपर ज्ञात होता है, किन्तु दूसरे ६ मास में सूर्य विपुवत्वृत्त से दक्षिए। की ग्रोर रहता है इसी सूर्य या पृथ्वी की गित के कारण संवत्सर के दो भाग होते हैं, उत्तरायण गित को शुक्ल भाग ग्रौर दक्षिणायन को कृष्ण भाग कहते है।
  - इसी प्रकार पांचवां विभाग संवत्सर का पूर्ण रूप से एक है। इस प्रकार संवत्सर के पांच रूप होते हैं इन पांचों में भिन्न २ पांच प्रकार की ग्रग्नि मानी जाती हैं उनमें पृथक् २ आहुति देकर भिन्न २ प्रकार के सोमयज्ञ की विधियाँ हैं। इसीलिए सोमयाग चार प्रकार का हैं-एकाह, अहीन, रात्रिसत्र, ग्रायन-सत्र। जो यज्ञ एक ग्रहोरात्र में पूर्ण हो उसको एकाह कहते हैं ग्रीर जो १० ग्रहोरात्र तक में पूर्ण हो उसे ग्रहीन या दशाह कहते हैं ग्रीर जो १०० ग्रहोरात्र तक में पूर्ण हो उसे रात्रिसत्र कहते हैं ग्रीर सहस्त्र अहोरात्र तक में पूर्ण होने वाले को अयनसत्र कहते हैं। इन सब में संवत्सर के छोटे भाग अथवा बड़े भाग को पकड़ कर उसका संस्कार करना ही यज्ञ से तात्पर्य्य रखता है। किसी न किसी प्रकार यज्ञ करने से संवत्सर का ही संस्कार होता है यहां पर इतना ग्रौर विशेष समभना चाहिये कि इसी संवत्सर के संस्कार की योग्यता लाभ करने के लिये छोटे २ यज्ञ किये जाते हैं जिनको-१ ग्रग्निहोत्र २ दर्शपूर्णमास ३ चातुर्मास्य, ४ पशुबन्ध कहते हैं। इनमें ग्रग्निहोत्र, से संवत्सर ग्रहोरात्र विभाग का संस्कार होता है और दर्शपूर्णमास से पक्ष या मास विभाग का संस्कार होता है इसी प्रकार चातुर्मास्य ऋतु विभाग का ग्रौर पशुबन्धर से अयन विभाग का संस्कार होकर फिर ५ सोमयाग से पूर्ण एक संवत्सर का संस्कार किया जाता है। सब इतने ही यज्ञ है। इनके ग्रितिरिक्त जितने प्रकार के यज्ञ शास्त्रों में कहे गये हैं वे सब इन्हीं के रूपान्तर है। इन यज्ञों के करने से सूर्य संवत्सर के ब्रनुसार यजमान के गरीर वैश्वनार भी संस्कार युक्त होकर शरीर छोडने के बाद सूर्य संवत्सर में सिम्मिलत हो जाता है जिससे स्वर्ग का मुख मिलना संभव है, जिसका विषय दूसरे स्थान में विशेष रूप से वर्णन किया गया है।

#### प्रजा

सबसे पहला स्वयम्भू, प्रजापित के मन, प्राण, वाक् से ही सब कुछ सृष्टि उत्पन्न हुई है । उनमें सबसे प्रथम मन में एक प्रकार की इच्छा वृत्ति उत्पन्न हुई किसी विषय के लिये मन का उसके आकार में ग्राना ही इच्छा कहलाती है। यह इच्छा होते ही उसके लिये प्राग्ण की किया होने लगती है। प्राग्ण एक प्रकार का बल है, बाक् ही पर लगा करता है। उसी बल के ग्रनुसार जो बाक् में विकार उत्पन्न होता है उसी को प्रजा कहते हैं।

मन की इच्छानुसार प्राण्—वल जो वाक् में किया होने से विकार होने लगता है उससे दो रूप उत्पन्न होते हैं अमृत और मर्त्य अथवा अमृत और मुर्त अथवा सिंधत और यत अथवा सत्य और त्यम । जो मूच्छित होता है। उसी को मूर्त्य या मर्त्य कहते हैं । इन मूर्त अपने स्वातन्त्र्य को नष्ट कर देता है और पराधीन हो जाता है, इसी को भूत कहते हैं। इन मूर्तों में अमूर्त प्रविष्ट (धुसा हुआ) रहता है वह अमृत है। उसी को देवता कहते हैं। भूत और देवता ये ही दो प्रकार की प्रजा हैं। जो कुछ हम कहीं देखते हैं यह सब मर्त्य हैं और सब मन, प्राण, वाक् मय हैं, किन्तु इन सब के भीतर कोई अमूर्ततत्त्व है जो इन मूर्त मत्यों को घारण किये हुए रहता है और इनको चलाता रहता है। यद्यपि ये सब मन, प्राण, वाक्मय कहे गये हैं तथापि मुख्यतया ये सब वाक् ही वाक् दिखलाई देते हैं। क्योंकि जितना विकार होकर इन पदार्थों में भिन्नता दिखाई देती है। वे सब विकार वाक् ही में होना सम्भव है। मन और प्राण में कोई ऐसा विकार नहीं होता जिससे उनके असली रूप में परिवर्तन हो किन्तु सांचे में ढले हुए रस के अनुसार अथवा खेत की क्यारी में पानी के अनुसार इन विकार वाले भिन्न २ रूप के बाक् में प्राण और मन भी उसी के अनुसार हो जाते हैं। वाक् का जैसा छन्द है उससे छेदे हुए होने के कारण मन और प्राण अन्यथा नहीं हो सकते अथवा यों समिक्षये कि सब से पहले मन जैसा हो उसी प्रकार प्राण ने किया की और उसी प्रकार वाक् ने विकार पाया इसलिये इन सब पदार्थों में मन, प्राण और वाक् इन तीनों का एक ही सांचा समक्षना चाहिये।

मन में नाना रूप होने से प्राण नाना रूप का होता है ग्रीर प्राण के नाना रूप होने से वाक् भी नाना प्रकार का होकर भिन्न भावों को उत्पन्न करता है यद्यपि ये तीनों नाना प्रकार के होते रहते हैं तथापि इनमें केवल वाक् ही विकार युक्त होती है, मन, प्राण में कदापि विकार नहीं होता। यद्यपि हम देखते हैं कि विचार करता हुआ मन बहुत से नये २ रूपों को धारण करता है तथापिवह मन ग्रपने परिमाण में कम नहीं होता ग्रीर उसके उत्पन्न हुए नाना भाव भी उससे ग्रलग कदापि नहीं रहते फिर भी ग्रपनी ही माया से स्वतन्त्रता पूर्वक नाना रूपों में बदलता हुग्रा भी सदा सर्वदा निविकार रहकर एक ही रूप में मन बना रहता है। इसी प्रकार प्राण भी मन के नियोग से यद्यपि नाना रूप का होता है तथापि उसमें विकार नहीं ग्राता न उन विकारों से दढ़ बन्धन पाता है वाक् में ग्रपना काम करके यद्यपि कुछ काल के लिये विकारवान् प्रतीत होता है किन्तु फिर पूर्ववत् अपने स्वरूप में ग्रा जाता है वास्तव में उसमें कोई विकार नहीं होता, परन्तु इन्हीं मन ग्रीर प्राण के द्वारा वाक् में विकार होता है। प्राण बल का नाम है वल के ग्रान्त भेद हैं भिन्न २ प्रकार का बल थोड़ा या ग्रधिक जिस प्रकार वाक् से मिलता है उसी क्षण वह वाक् ग्रीर की और हो जाती है ग्रीर उस विकार युक्त वाक् में प्राण ग्रीर मन भी उसी के अनुसार ग्रपने भी स्वरूप धारण किये रहते हैं।

मन, प्रारा, वाक् इन तीनों में मन की इच्छानुसार प्रारा के बल से ही वाक् में विकार उत्पन्न होता है यह कहा जा चुका है इसी नियम के अनुसार ग्रमृत उत्पन्न होने के लिए ग्रादि प्रजापित का मन सबसे पहले हुग्रा इसी से बाक् के ऊपर प्राण ने ग्रमृत के लिए बल लगाया जिससे मन, प्राण, वाक् तीनों के मेल से अमृत उत्पन्न हुआ, फिर भी उसी मन की इच्छा ग्रौर प्राण के बल से वह अमृत दो प्रकार का हो गया ग्रर्थात् उसमें दो प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हुई। एक ग्रन्तर्मुख होने का स्वभाव रखता है तो दूसरा बाहर्मुख होने का, बहिर्मुख स्वभाव वाला चञ्चल प्रकृति का है और विकस्वर ग्रर्थात् उत्तरोत्तर ग्रिक देश लेते हुए गित का स्वभाव रखता है इसके विरुद्ध दूसरा स्थिरता का स्वभाव रखता है ग्रौर उत्तरोत्तर संकुचित होता हुग्रा थोड़े देश की ग्रोर होता है। इनमें बहिर्मुख को "ग्रान्न" कहते हैं ग्रौर ग्रन्तर्मुख को "सोम"। मन के ही इच्छानुसार किसी वाक् में कम प्राण ग्रौर किसी में ग्रधिक प्राण लगा, जिसके कारण दो पदार्थ उत्पन्न हुए एक महाप्राण के कारण "ग्रन्नाद" ग्रर्थात् भोग्य बना उसे ही "अग्नि" कहते हैं। सृष्टि में इन दोनों के मिलने से काम चलता है। यदि सोम न होता तो प्रत्येक वस्तु वितान ग्रर्थात् फेलाव में ग्राकर नष्ट हो जाती यदि ग्रग्निन न होता तो प्रत्येक वस्तु संकुचित् होते-होते इतने छोटी होती कर का ग्रस्तित्व ही नहीं रहता। दोनों के होने से ग्रग्नि के विकास को उचित प्रमाण से आगे रोक कर अग्नि विकास में लाता है। इस प्रकार कुछ संकोच-कुछ विकास में जगत् के सब पदार्थ दीखते हैं यही दोनों का कार्य है।

जिस प्रकार आदि प्रजापित ने अमृत के लिए इच्छा की उसी प्रकार मृत्यु के लिए भी इच्छा करना उचित था। क्योंकि यदि मृत्यु न होवे तो ग्रग्नि और सोम इन दोनों का बल कम होना ग्रसंभव हो जाता ग्रीर उन दोनों के बराबर के बल से कोई एक ही प्रकार की वस्तु बन सकती। भांति-भांति के पदार्थ नहीं हो सकते इसीलिए मृत्यु होने की भी इच्छा हुई ग्रीर उसके ग्रनुसार उन्हीं तीनों सत्वीं मन, प्राण, वाक् से मृत्यु उत्पन्न हुन्ना, वह भी मन के इच्छानुसार दो प्रकार का हो गया- १ सोम की मृत्यु जिसे 'यम' कहते हैं स्रोर दूसरी अग्नि की मृत्यु जिसे 'स्रमित' और 'अशनाया' कहते हैं। इनमें यम वायु के ग्राकार का एक गरम पदार्थ है जो रूखेपन का स्वभाव रखता है-इसी रूखेपन (खुण्की) से पदार्थों के ग्रवयवों का जोड़ ढीला हो जाता है। स्नेह ग्रथित नमी के कारण जो उनमें ग्रापस की बन्धन हुआ था वह ढीला हो जाता है ग्रीर प्रत्येक ग्रङ्ग विखर कर ग्रलग हो जाते हैं , ग्रीर वह वस्तु नष्ट हो जाती है, किन्तु इसके अतिरिक्त दूसरी मृत्यु ग्रशनाया है जो एक प्रकार की बड़ी भूख है जो कि प्रत्येक परमाणु को भीतर-भीतर पेट में ले जाती हुई एक ही स्थान पर जमा करके उसको छुपा देती है। वह सूक्ष्म रूप में रूपान्तरित होकर उसकी मूर्ति को नब्ट कर देती है यह ग्रशनाया इतना घोर पाप है कि वह अपने अतिस्त्व को भी रख नहीं सकती। इसीलिए प्रजापित की इच्छा से अपने उदर में अपूर्त सोम को गरमा किया जिससे उसमें भी सोम को ग्रहण किया जिससे उसमें भी ग्रात्मा ग्रा गई। अमृत के भीतर रहने के कारण उसकी भ्रपनी मत्य न होकर वह ग्रणनामा अर्क के हुए में नहीं मृत्यु न होकर वह ग्रशनाया अर्क के रूप में ग्राई। ग्रर्क वह है जो ग्रशनाया ग्रथीत भूख को रखता हुन्ना श्रव के लिए धावा करता है ग्रीर अन स्वास करता है ग्रीर अने स्वास करता है ग श्रन्न के लिए धावा करता है श्रीर अन्न खाया करता है। इस श्रर्क की अवस्था में इस श्रग्ननाया का नाम "श्राप" हो गया। श्राप दी दम जगन में उसकी "आप्" हो गया। श्राप् ही इस जगत् में श्रम श्रथांत् श्रन्त को भीतर लाया करता है, इसीलिए उसकी समानाया कहते हैं यह श्राप स्तेह रखना है की नार्य म्रणनाया कहते हैं यह ग्राप् स्नेह रखता है ग्रीर स्नेह के ही कारण एक में दूसरे को इस प्रकार मिलाती



है इसीलिए इसे "आप्" कहते हैं। यह प्रत्येक वस्तु को संवरण ( ढकना ) करता है इसीलिए "वारी"
कहते हैं। यह अग्नि के वितान कर्म ग्रथित् फैलाव को निरोध करके अन्दर की ओर लेता है इसीलिए
अग्नि के विरुद्ध चाल चलने से इसे ग्रग्नि की सत्य कहते हैं।

# ग्रग्नि, सोम, यम, ग्राप् का साधर्म्य वैधर्म्य

१—ग्रमृतत्त्वधर्म से सोम ग्रीर ग्रग्नि का साधम्यं है—मृत्यु धर्म से 'यम' ग्रीर 'ग्राप्' का साधम्यं है. रूक्षता धर्म से यम और ग्राग् का साधम्यं है।

२—ग्राप्त और यम ये दोनों ही अग्ति हैं किन्तु अग्ति ग्रमृत है ग्रीर यम मृत्यु हैं। यह विशेष्ता दोनों में हैं। सोम ग्रीर आप् ये दोनों ही सोम हैं, किन्तु सोम अमृत और ग्राप् मृत्यु है यही इन दोनों की विशेषता है।

वनता है किन्तु दूसरा ग्राग्न सोम से विरोध रखता है। अग्नि में ग्राती हुई सोम की आहुति को नियम्पन अर्थात् रोकता है इसीलिए उसे यम कहते हैं प्रकारान्तर से अग्नि दो प्रकार का है—मौलिक और यौनिक। इनमें मौलिक अग्नि और सोम के योग से यौगिक अग्नि उत्पन्न होता है, स्थूल और रूपवान् होंने के कारण उसे ही भौतिक अग्नि कहते हैं। जबिक 'यम' के द्वारा अग्नि ग्रीर सोम का वियोग हो जाता है तब यह भौतिक ग्राग्न सोमरूप ग्रन्न न होने के कारण स्वयम् बुक्त कर नष्ट हो जाता है। ग्रव सोम को भी ग्राग्न के ग्रन्म सोमरूप ग्रन्न न होने के कारण स्वयम् बुक्त कर नष्ट हो जाता है। ग्रव सोम को भी ग्राग्न के ग्रन्म सोमरूप ग्रन्न न होने के कारण स्वयम् बुक्त कर नष्ट हो जाता है। ग्रव सोम को भी ग्राग्न के ग्रन्म सोम कहते हैं किन्तु दूसरा सोम वह है जो ग्राग्न से जलता नहीं और दुर्वल होने पर अग्नि संयोग से उड़कर चला जाता है, किन्तु प्रवल होने पर ग्राग्न को ही होटो देता है, इस सोम को 'आप्' कहते। इस प्रकार ग्राग्न, यम, सोम, ग्राप् ये चार तत्त्व सिद्ध हए। जो कुछ कहीं हम देखते हैं व सब इन्हीं चारों से उत्पन्न हुए हैं। इनमें यम को ग्राग्न और भाग को सोम ऊपर कहा गया है उस नियम के अनुसार मुख्यतया दो ही तत्त्व सिद्ध है ग्रथिन भाग को सोम अप कहा का लोक विवस्वान है ग्रथीत् इसकी स्थिति सूर्य में है ग्रीर अग्नि का लोक पृथिवी, सोम का लोक चन्द्रमा, ग्राप् का लोक इन तीनों लोक के बाहर चारों ग्रीर फैला हुग्रा दिगन्त व्यापी समुद्र है।

है। इस पृथ्वों के ऊपर इन्हीं चारों दिशा यिश्रम मुख करके दिशा प्रति मुख करके देव कार्य, विश्वा पुरव, यम की दिशा दिशा प्रति हैं। पूरव, उतर मुख करके देव कार्य, विश्वा मुख करके पितृकार्य और पश्चिम मुख करके ग्रासुर क्रूरकर्म करना चाहिये। ग्राम में देवता, सोम में पितर, यम में भी पितर ग्रीर आप् में असुर प्रतिष्ठित रहते हैं, इन्ही चारों तत्त्वों से इन विभाग देवता, पितर, यम में भी पितर ग्रीर आप् में असुर प्रतिष्ठित रहते हैं, इन्ही चारों तत्त्वों का भी क्षिय हो जाता है।

देवताओं में से वसुदेवता अग्नि से, रुद्रदेवता सोम से ग्रीर यम से, ग्रादित्य देवता यम और ग्राप् से विशेषतया संबन्ध रखते हैं इस प्रकार इन चारों तत्त्वों की ग्रीर भी कितनी ही भक्तियां हैं। उनको दैववाद के द्वारा जानना चाहिये।

सोमतत्त्व मन की स्रोर जाता है ग्राग्नि ग्रीर यम प्राण की स्रोर, ग्राप् वाक् की स्रोर विशेषतया लक्ष्य रखते हैं। मन के कारण सोम वस्तु के बनने में अवकाश या श्रायतन पैदा करता है ग्रीर प्राण के कारण अग्नि ग्रीर यम वस्तु में किया उत्पन्न करते हैं और वाक् के कारण ग्राप् वस्तु की उत्पत्ति में उपादान होता है।

सोम ग्रीर ग्रिग्नि के योग से वस्तु में घनता और तनुता दोनों मिले हुए रहते हैं। घनता के होने से वस्तु में स्थूलता नहीं ग्राती। प्रत्येक परमाणु के विशवकित होने से वस्तु का स्वरूप नहीं बनने पाता इसी प्रकार यदि तनुता न होती तो सब परमाणु घन होते होते सूक्ष्म रूप में इतने ग्रा जाते कि वस्तु का प्रदेश वाला स्वरूप नहीं बनने पाता।

आप् के स्नेह से ग्रणु परस्पर सिन्नकट होते जाते हैं ग्रीर यम के रूखेपन से उनका बन्धन ढ़ीला पड़ जाता है, यम के संबन्ध से सोम का बल कम होता रहता है और ग्राप् के संबन्ध से ग्रग्नि का बल घटता रहता है।

इन चारों तत्त्वों के योग से ही देवता और भूत इन दोनों प्रजाओं की सृष्टि होती है किन्तु इन चारों के बलों की न्यूनाधिकता से देवता और भूत प्रत्येक में नाना भेद उत्पन्न होते हैं विशेष कर देवता अग्नि में सोम के भोग से उत्पन्न होता है आप और यम इन दोनों का संबन्ध इसमें किन्तित निमित्त मात्र रहता है। इसी प्रकार यम के यिले हुये आप से भूत उत्पन्न होते हैं, अग्नि और सोम इन दोनों का संबन्ध उनमें किन्तित्त निमित्त मात्र रहता है। किन्तु तैत्तिरीय और ऐतरेय ब्राह्मणों में आप से ही देवता और भूत की उत्पत्ति कही गई है, परन्तु वह अम्भोवाद का एक भिन्न मत है। इस मत में चार तत्त्व न होकर आप को ही एक तत्त्व माना है। तीसरा मत है कि अमृतरूपी अग्नि में अमृतरूप सोम के प्रवेश करने से देवता उत्पन्न होता है किन्तु सोम में अग्नि की मूर्च्छा होने से भूत होता है देवता और भूत इन्हीं दोनों से यह सम्पूर्ण जगत् भरा है इन दोनों के अतिरिक्त जगत् में कहीं कुछ नहीं है।

सोम, यम, ग्राग्न, ग्राप्, ये चारों भी प्रत्येक प्रत्येक ग्रमृत ग्रीर मर्त्यं के भेद से दो प्रकार के होते हैं जितना कि इनमें वाक् की भक्ति है वे सब मर्त्य हैं किन्तु प्राण और मन की भक्ति लेकर ये चारों ही ग्रमृत हैं। इन चारों से उत्पन्न होने वाले पदार्थ भी दो प्रकार के उत्पन्न होते हैं मूर्त ग्रीर ग्रमूर्त। इनमें मूर्त सब मर्त्य हैं किन्तु उनमें रहने वाले ग्रमूर्त सब ग्रमृत हैं। ये मूर्त भी दो प्रकार के होते हैं। जिनमें रूप बाले—पृथ्वी, जल, तेज ये तीनों मर्त्य हैं किन्तु वायु ग्रीर ग्राकाण ये दो ग्रमूर्त हैं। इसी प्रकार पहले कहे हुए अमूर्त भी दो प्रकार के हैं। ऋषि, पितर, देव असुर, गन्धवं ग्रीर मनुष्य, इतने निरुढ़ प्राण ग्रमृत हैं किन्तु इनसे उत्पन्न होने वाले वैश्वानर ग्रादि कितने ही ग्रमूर्त जो यौगिक हैं वे अमूर्त होने पर भी मर्त्य हैं। इस प्रकार मर्त्य ग्रीर ग्रमृत के विभाग में सभी मर्त्य ग्रमृत के ग्रधीन रहते हैं किन्तु मर्त्य ही उन ग्रमृतों का ग्राश्रय है।

प्राण् कभी वाक् के बिना नहीं रहता, वाक् में जितने विकार के उत्पन्न होते हैं उनका कारण प्राण् ही है। वह प्राण प्रजापित की मन की इच्छा से सात भागों में विभक्त होकर सर्वत्र रहता है। जिस समय कि वह ग्रविकृत दशा में रहकर वाक् की प्रेरणा करता है तो उसे ऋषि कहते हैं। ऋषि का भ्र्यं वाक् का प्रवर्तक है ग्रर्थात् वोलने वाला है किन्तु साथ ही उसका भ्रयोगिक होना भी भ्रावश्यक है वह सर्वदा वाक् का प्रधान होता है। ७ सात प्रकार के होने के कारण सप्तऋषि कहलाते हैं। यद्यपि ऋषि की सात ही मुख्य जाति हैं किन्तु प्राणमात्रा और वाक्मात्रा की न्यूनाधिकता के कारण उनके ग्रौर भी भ्रनेक भेद हो जाते हैं जैसे ग्रंगिरा ऋषि २१ प्रकार के हैं, भृगु दो प्रकार के हैं, इत्यादि। ग्रब नाना जाति के ऋषियों के योग से जो नवीन प्रकार का यौगिक प्राण उत्पन्न होता है उसे पितर कहते हैं इनके भी जाति बहुत प्रकार की हैं किन्तु मुख्यतया प्रकार के माने जाते हैं।

भिन्न-भिन्न प्रकार के पितरों के योग से देवता ग्रीर ग्रसुर उत्पन्न होते हैं। जो प्रकाशवान् स्वभाव रखता है उसे देवता कहते हैं किन्तु कृष्ण जो कभी प्रकाश में नहीं ग्राता उस प्राण को असुर कहते हैं। देव ग्रीर असुर में प्रकाश ग्रीर तम का ही भेद है किन्तु वास्तव में दोनों एक ही कक्षा (Class) के हैं क्यों कि दोनों ही पितरों से उत्पन्न होते हैं। देवताग्रों की पुरी हिरण्मयी अर्थात् सोने की होती है, पितरों की पुरी राजती ग्रर्थात् चांदी की होती है, ग्रसुरों की पुरी ग्रायसी ग्रर्थात् लोहे की होती है। ये ही तीन पुरी हैं, जिनमें कि ये तीनों सर्वदा रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्य का प्रकाशमण्डल हिरण्मय है ग्रीर चन्द्रमा का राजत है ग्रीर पृथ्वी की छाया आयसी है। सूर्य के तेज से सोने की, चन्द्रमा की चन्द्रिका से रजत की ग्रीर पृथ्वी की छाया से लोहे की उत्पत्ति होती है, इसीलिये इन तीनों के नाम से सूर्यादि तीनों की छाया कही गई हैं। इनमें भी सूर्यादि के कहने का तात्पर्य सूर्यादि से नहीं है, किन्तु स्वयंज्योति, परज्योति ग्रीर ग्रज्योति पदार्थों से हैं। जगत् में संपूर्ण पदार्थ इन्हीं तीनों जातियों के पदार्थों में से हैं। इसीलिये यही तीनों पुरियां है जिनमें देवता, पितर ग्रीर असुर जाति के प्राण पाये जाते हैं किन्तु ऋषि-प्राण इन तीनों में समान रूप से रहते हैं उनकी कोई विशेष पुरी नहीं हैं।

प्राणियों के शरीर में बंधे हुए जो एक प्रकार के प्राण दीखते हैं वही मनुष्य प्राण है, क्यों कि इन प्राणों में ज्ञान इन्द्रियों के रखने वाले मन का संबन्ध अवश्य रहता है इसीलिये उसे मनुष्य कहते हैं। किन्तु यही मनुष्य प्राण स्वप्न की दशा में शरीर के बाहर विवरता रहता है और मरने के बाद भी वह चन्द्रमा से नीचे पृथ्वी से ऊपर ग्रन्तिश्च में एक प्रकार की योनि में जन्म लेकर भ्रपनी भ्रायु तक पाया गया है। उन प्राणियों के प्राण को गन्धर्व कहते हैं। इस प्रकार ऋषि, पितर, देवासुर, मनुष्य भीर गन्धर्व ये पांच प्रकार की प्रथम सृष्टि प्रजापित की प्रजा है।

जो पहले ग्रिंग्नि ग्रीर सोम के भेद से दो प्रकार के देवता कहे गये थे वे दोनों भी ग्रमृत मृत्यु के भेद से फिर दो प्रकार के कहे जा चुके हैं उनमें ग्रमृतग्रिग्न को 'शिव' कहते हैं ग्रीर मृत्यु ग्रर्थात् यमग्रिग्न को घोर कहते हैं इनमें शिवग्रिग्न तीन प्रकार की हैं—अग्नि, वायु, सूर्य—ये तीनों ही प्रातिलौकिक हैं ग्रर्थात् तीनों लोक रक्षा करने वाले भिन्न भिन्न एक २ स्वामी हैं। तीनों लोक तीन विश्व हैं उनके ये तीनों ग्रिग्न, तीन नायक हैं, इसलिये इन तीनों को एक साथ वैश्वानर कहते हैं। इनमें पृथ्वी की ग्रिग्न 5

प्रकार की है जिनको वसु कहते हैं। अन्तरिक्ष के वायु ११ प्रकार के है जिनको रुद्र कहते हैं और द्यु (द्यौ) के सूर्य १२ प्रकार के हैं जिनको ग्रादित्य कहते हैं और दो ग्रिश्वनी कुमार इस प्रकार ३३ देवता ग्रमृतरूप शिवाग्नि के भेद हैं।

इस पृथ्वी पर यदि इन तीनों अग्नियों को देखें तो उनमें पृथ्वी की ग्रग्नि को गाहंपत्य कहेंगे ग्रौर हो से ग्राय हुए देवाग्नि को ग्राहवनीय कहेंगे। ग्रन्तिरक्ष की ग्रग्नि जो इ रूपों से पृथ्वी में रहती हैं उनको घिष्ण्याग्नि कहते हैं इस प्रकार दश ग्रक्षर के छन्द होने से इन ग्रग्नियों के थोक को विराट् कहते हैं। किन्तु पृथ्वी की ग्रग्नि, ग्रन्तिरक्ष की वायु और हो के सूर्य इन तीनों वैश्वानरों के घर्षएा से जो एक नया ग्रामि पैदा होता है वह वैश्वनराग्नि है यह सर्वलीकिक है क्योंकि यह एक ही रूप से तीनों लोकों में वर्त्तमान रहता है यह वैश्वानराग्नि हमारे शरीर में ४ प्रकार से रहता है जिनको नारायण, भूपित, मुवनपित और भूतानामपित कहते हैं। इनका ग्राधिक निरूपए। ग्रम्भोवाद ग्रौर दैववाद में किया गया है इसिलये शिवग्रग्नि की व्याख्या यहां पूर्ण करते हैं।

दूसरा घोर ग्रांन ४ प्रकार का है-पावक, पवमान, ग्रुचि और निति-इनमें पावकअग्नि वायु में पवमानग्राग्न जल में, ग्रुचिग्राग्न तेज में ग्रीर निर्द्ध तिग्राग्न पृथ्वी में पाये जाते हैं। पृथ्वी में निर्द्ध ति वह अग्नि है कि जिसके द्वारा पृथ्वी फटकर कोसों में बड़ी २ दरारें हो जाती हैं यह दारिद्रय का देवता है इस प्रकार दोनों ग्राग्यों का निरूपण ग्रन्यत्र विस्तार से किया गया है। ग्रव सोम जो ग्रमृत है वह दो प्रकार का है एक सायतन जो चन्द्रमा में है ग्रीर दूसरा निरायतन जो दिक् में है चन्द्रमा भास्वर है ग्रीर दिक् ग्रभावस्वर है ग्रीर दूसरे सोम जो मृत्यु हैं जिसको आप कहते हैं उसमें नियम से ग्रमृताग्नि रहता है ग्राप् दोनों केवल पूर्ण होने से वही ग्राप पृथ्वी के रूपमें परिणत हो जाता है इसलिये यह पृथ्वी, ग्राग्न ग्रीर ग्राप् दोनों का मिला हुआ रूप है।

मुख्यतया प्रजा दो प्रकार की सिद्ध हुई है—देवता और भूत। इनमें भूत गरीर होकर रहता है और देवता उनमें ग्रात्मा होकर उस गरीर को बनाता चलता है और उस गरीर पर ग्रपना पूर्ण ग्रधिकार रखता है। इनमें देवता और भूत दोनों के साथ २ व्याहृतियां होती हैं ग्रथित ७ कक्षा में कहे जाते हैं जिन कक्षाओं को लोक कहते हैं वे सात लोक ये हैं—१ भू:, २ भुव:, ३ स्व:, ४ महः, ४ जनः, ६ तपः ७ सत्यम्। इनमें देवताओं के ७ भेद इस प्रकार हैं—१ मनुष्य, २ गन्धर्व ३ देवासुर, ४ पितर, ५ ऋषि, ही ग्रवस्थायें हैं—१ पृथ्वी, २ जल, ३ तेज ४ वायु, ४ ग्राकाश (वाक्), ६ प्राण, ७ मन। किसी का मत है कि ग्रिंग, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, दिक्, प्राण, मन इस प्रकार देवताओं के सात भेद होते हैं। इनमें सातों देवताओं के समुदाय से बनती है।

देवता हो चाहे भूत, ये दोनों प्रजा ग्रात्मा से ही उत्पन्न होती रहती है, ग्रात्मा प्रजापित को कहते हैं। जो कि मन, प्राण, वाक् का घन है इसीलिये उसमें मृष्टि होने के पूर्व तीन कियायें ग्रवश्य होती हैं

१ इच्छा, तप, ३ श्रम। क्रिया यद्यपि प्राण की ही वृति है, मन ग्रौर वाक् में स्वतः क्रिया नहीं होती तथापि मन, प्राण, वाक् इन तीनों के मिलेजुले रहने के कारण प्राण में क्षोभ होते ही तीनों एक साथ क्षुब्ध हो जाते हैं इसलिये मन में जितना क्षोभ होता है उसी को 'इच्छा' कहते हैं, प्राण के क्षोभ को 'तप' कहते हैं ग्रौर वाक् में जो क्षोभ होता है उसे ही 'श्रम' कहते हैं। श्रम भौतिक शरीर की चेष्टा को कहते हैं किन्तु यह शरीर चेष्टा भीतर के प्राण के प्रयत्न से होती है उसको 'तप' कहते हैं ग्रौर यह प्रयत्न किसी विषय की कामना से होता है ग्रौर कामना उस विषय के ज्ञान से होती है, जब मन किसी विषय को जानता है तो ग्रुपनी रजोवृत्ति के कारण प्राण को क्षोभित करके उस विषय की कामना करता है

# इन परमाणुत्रों का परस्पर ग्रपने प्राण के कारण जो मिलाव होता है वह ८ प्रकार का होता है।

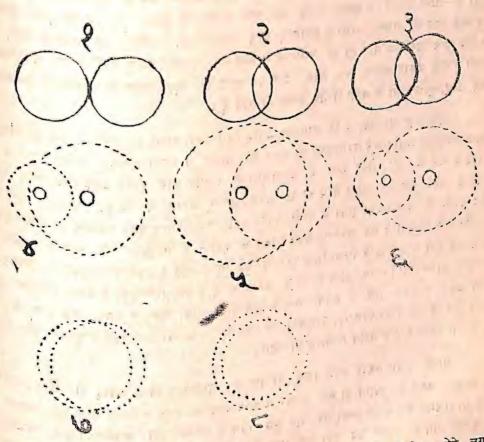

जिससे उस विषय की ओर प्रयत्न आरम्भ होते ही साथ-साथ श्रम अर्थात् शरीर की चेट्टा होने लगती है जिससे वह विषय सिद्ध होता है इसी ऋम को विद्वानों ने कहा है कि—

# ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छा जन्या कृतिभवेत्। कृति जन्यं भवेत् कर्म, ततो विषयसिद्धयः।।

प्रयात् — ज्ञान से इच्छा होती है, इच्छा से कृति प्रयात् क्रिया होती है कृत्ति से कर्म होता है ग्रीर कर्म से विषय प्रयात् प्रयां की सिद्धि होती है। इच्छा के कारण 'प्राण' छोटे—बड़े खण्डों में बंटता (विभक्त होता) है उसका एक-एक खण्ड ग्रपने परिमाण के अनुसार वाक् को लिये रहता है। वाक् के साथ भीतर, बाहर एक में होकर इस प्रकार एक जीव हो जाता है कि जिससे वाक् को गर्भ में रखकर प्राण के, ग्रथवा प्राण को गर्भ में रखकर वाक् के छोटे-छोटे खण्ड हो जाते हैं जिनको परमाणु कहते हैं। भौतिकसृिंद में सबसे प्रथम इन्ही परमाणुओं की सृिंद होती है—ये परमाणु भिन्न—भिन्न जाति के होते हैं जैसा कि—यम ग्रीर ग्राग्त इन दोनों प्राणों के मिले हुए रूप से यदि प्राण् परमाणु उत्पन्न करें तो वह वायु का परमाणु होगा तथा सोम ग्रीर ग्राग्त इन दोनों प्राणों के मेल से जल के परमाणु की सृिंद होती है—तोनों प्राणों के ग्रर्थात् ग्राग्त, यम, सोम के मेल से मृतिका परमाणु की सृिंद होती है। यम थोड़े सोम को ग्रलग करता है इसीलिए 'ग्राप्' वायु के रूप में परिग्णत हो जाता है किन्तु 'ग्राप्' में यदि ग्रलप 'यम' का योग हो तो 'ग्राप्' में से सोम नहीं हटता। किन्तु तीनों के योग से मृतिका हो जाती है इसी प्रकार ग्राग्त, यम, सोम, ग्राप् इन चारों की न्यूनाधिकता या संयोग की विचित्रता से जल, वायु, मृत्तिका श्रों के बहुत से भेद उत्पन्न हो जाते हैं।

पहले कहा जा चुका है कि ग्रासक्षन अर्थात् भिन्न-भिन्न प्रााणों को मिलकर एक हो जाना ग्रीर दूसरा विवारण अर्थात् कई परमाणुग्रों को पकड़ कर ग्रापस में उनको बांधकर धारण करना ये दोनों प्रााण के धर्म हैं इन्हीं दोनों धर्मों से परमाणुग्रों के परस्पर योग होकर उनके भिन्न-भिन्न प्राण हो जाते हैं और उस एक प्रााण में वे दो या ग्रनेक परमाणु ग्रापस में बंधे हुए इस प्रकार रहते हैं कि कदापि नहीं पकड़ता वे सब परमाणु ग्रपने स्वरूप में एक परमाणु दूसरे परमाणु को ग्रपनी इच्छा से प्राण एक होने के कारण वे भिन्न-भिन्न परमाणु जुड़े हुए से रहते हैं। इन परमाणुओं का परस्पर ग्रपने प्राण के कारण जो मिलाव होता है वह म प्रकार का है १ दो परमाणुओं के भिन्न, २ प्राणों का पृष्ठ दूसरे प्राण के पेट में दो परमाणु, ६ ग्रथवा एक परमाणु, ७ ग्रथवा दोनों प्राण, ४ ग्रथवा एक प्रााण, १ ग्रथवा माणु के पृष्ठ से पृष्ठ से पृष्ठ का योग.

प्राण ने इस प्रकार सबसे प्रथम जो वाक् का व्याकारण किया प्रथांत् छोटे-छोटे विभाग किये वे राम्पूर्ण जगत् में व्याप्त हो गये उनको शब्दमय ग्राकाश कहते हैं किसी समय यह सम्पूर्ण जगत् इस ग्राकाशमय रूप में चिरकाल तक रहा कुछ काल के ग्रान्तर वही ग्राकाशमय वाक् ग्रथवा उसका कुछ ग्रंश सोम के कारण घन होने लगा ग्रन्त में उस सम्पूर्ण ग्राकाश में व्यापक एक घन पदार्थ भर गया उसे वायु कहते हैं किसी समय तक यह सम्पूर्ण जगत् इस वायुमय रूप में रहा फिर समय पाकर इन वायुओं में भिन्न-भिन्न चाल के कारण परस्पर घर्षण होने लगा इस घर्षण के जोर पकड़ने पर कुछ

Somon Some

वायु तेज के रूप में परिणत हो गई ग्रीर यही तेजोमय (गर्मी) जगत् किसी समय तक विद्यमान् रहा कालान्तर में इन तेजों के जोर पकड़ने पर तेज से तेज टकराकर मूर्छित होने लगे उसी मूर्छित ग्रवस्था की 'श्राप्' कहते हैं और सम्पूर्ण जगत् इसी आपोमय रूप में कुछ काल तक रहा। क्रम से इस आप् में वायु श्रीर तेज के मिश्रण होते होते एक जीव होने पर मृत्तिका उत्पन्न हुई जो कि सम्पूर्ण श्राकाण में सर्वत्र परमाणु रूप से व्याप्त थी। समय समय पाकर वायु ने उन परमाणुओं को एकत्र करके वह रूप दिया जिसे पृथिवी कहते हैं। इसी प्रकार कितने ही तेज के परमाणुग्नों को चारों ग्रौर से एक काल में संग्रह करके सूर्य का गोला उत्पन्न कर दिया। इन गोलों में मन से लेकर सब उत्पन्न हुए पदार्थ प्रथित मन, प्रास्ता, शब्द, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इनके संग्रह से वायु ने पुष्टि किया इस प्रकार पूर्व-पूर्व सृष्टि से उत्तर-उत्तर-उत्तर सुब्दि हुई है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जो किसी समय वेदों के लिखे अनुसार सहस्रों विका प्रार्थित कर के लिखे अनुसार सहस्रों नित्यां पृथ्वी में बहती थी अब वे सब लुप्त होकर बहुत थोड़ी रह गई हैं जो किसी समय अथाह थी याज उनमें थाह हो गया है यहां तक कि गङ्गा सहा अथाह नदी में भी कहीं-कहीं पर दीयर हो गये हैं ये सब पर्टी क्यों ग्रामे की सुविद बढ़ती ये सब पानी से मिट्टी बनते रहने के कारगा पानी की कमी से हुए हैं, ज्यों-ज्यों ग्रागे की सृष्टि बढ़ती जाती है त्यों-त्यों पिछली सृष्टि का वह पहला रूप कम हो जाता है। ग्राज तक इस प्रकार सृष्टि होते-होते इसकी क होते इतनी ही भौतिकसृष्टि होने पाई है । सम्भव है आगो और सृष्टि बन रही हो अथवा यही सृष्टि समाप्त हो न समाप्त हो गई हो। इस विषय में कोई निश्चित तर्कना नहीं की जा सकती इन पंच महाभूतों की सृष्टि में मन के के में मन से लेकर पृथ्वी तक मन घीरे-धीरे घन होता गया है किन्तु पृथ्वी की अवस्था में पहुंच कर जब कि मन के ने कि मन ने ग्रीर श्रिधक घनता में जाने के लिए अवकाश नहीं देखा तो सम्भव है कि वह व्याकुल होकर अपने फिर विकास के लिए मुँह फेरा हो । इसी से हम देखते हैं कि इन पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य ग्रादि गोलों पर जिसी मन के ए उसी मन के विकास वाले भौतिकपिण्ड को धारण करते हुए चेतनसृष्टि होने लगी है जिनमें पहले सर्वथा जड़ भौतिक णड़ भौतिक पिण्ड में से धीरे-धीरे मन विकसित होकर चेतन उत्पन्न होने लगे हैं और उनके मन में धीरे-धीरे विक्र धीरे वुद्धि और आत्मा की मात्रा इतनी बढ़ती जा रही है कि आज क्रिमि, कीट, पणु, पक्षी भ्रादि की अपेक्षा मनहार के भिष्मा मनुष्य के पिण्ड में अधिक ज्ञानमात्रा बढ़ चुकी है जिसके द्वारा वह अपने उद्धार की चिन्ता व विद्या तप्रचर्या आदि यत्न भी करने लगा है। जिन यत्नों से सम्भवतः भौतिक मात्राग्रों से ज्ञान की भाता जत्पन्न होवे और भौतिक बन्धन कम होकर केवल ज्ञानमय आत्मा बन कर मुक्त हो जावे उनके सित मुद्धि उपर रेत शुद्धि श्रीद कियाओं में स्पष्ट यही किया की जाती है कि जिससे पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, के का वाम के जाती है कि जिससे पृथ्वी का जल में, अल का तेज में, के का वाम के जाती है कि जिससे पृथ्वी का जल में सविषय तेज का वायु में, वायु का ग्राकाश में लय करते-करते ग्रन्त में ग्रात्मा, प्राण ग्रीर मन इप में ग्रवशिष्ट रहे जाय। रहें जाय। इस प्रकार सृष्टि के विरुद्ध प्रतिसृष्टि से अपनी मुक्ति का उपाय मन ग्राप ही सोच लेता है। इस प्रकार सृष्टि के विरुद्ध प्रतिसृष्टि से अपनी मुक्ति का उपाय मन ग्राप ही सोच लेता है। इस प्रकार सृष्टि के विरुद्ध प्रतिसृष्टि से अपनी मुक्ति का उपाय मा अपनी सूर्य, चन्द्र, प्रकार सृष्टि के तीन भेद हुये १ मन से पृथ्वी तक भौतिकसृष्टि, २ उन भौतिकद्रव्यों से सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी श्राहि को तीन भेद हुये १ मन से पृथ्वी तक भौतिकसृष्टि, २ उन भौतिकद्रव्यों से सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी श्राहि को तीन भेद हुये १ मन से पृथ्वी तक भौतिकसृष्टि, २ उन भौतिकद्रव्यों से सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी यादि लोकसृष्टि या ग्रनुसृष्टि, ३ इन गोलों पर प्रथम खनिज दूसरे उद्भिज, तीसरे जीवनसृष्टि किम से मनका किम से मनुष्य तक चेतनसृष्टि इनमें मन का विकास धीरे-धीरे ग्रधिक बढ़ता हुआ पाया जाता है यहां कि मनुष्य तक चेतनसृष्टि इनमें मन का विकास धीरे-धीरे ग्रधिक बढ़ता हुआ पाया जाता है यहां तक कि मनुष्य तक चेतनसृष्टि इनमें मन का विकास धीरे-धीरे ग्रांधक बढ़ता हुआ में लाकर मुक्त हो सकता है ग्रीन यदि चाहे तो अपने ग्रात्मा के भूतों को ज्ञान द्वारा मन की ग्रवस्था में लाकर मुक्त हो सकता है और यों इस सृष्टि के भंभट से छुटकारा पा सकता है बस इतनी ही प्रजा की सृष्टि हुई।

### क्ष अन्नादन कल्प

मन प्राण में और प्राण बाक् में नित्य नियम से इस प्रकार बंघे हुए प्रतीत होते हैं कि जिससे **एनमें** एक भी दूसरे से पृथक् होकर कभी रह ही नहीं सकता, इसी कारण सृष्टि के द्वारा यह बाक् जैसा-जैसा भिन्न-भिन्न अपना रूप घारण करती जाती है उसी आकार और उसी प्रमाण में प्राण और मन भी उसी प्रकार अनुयायी हो जाता है। इस प्रकार जो जहां कुछ वस्तु उत्पन्न हुई है सभी मन, प्रारा, वाक् इन तीनों मूल तत्त्वों से ही व्याप्त हैं, किन्तु तथापि उनमें प्राण ही न्यूनाधिकता के कारण कोई वस्तु अन्न ग्रीर कोई ग्रन्नाद हो जाता है। ग्रधिक परिमाण में मन, प्राण, वाक् होने से वह वस्तु बलवान् हो जाती है, प्रवल होने के कारण ग्रपने से दुर्वल वस्तु को खाया करती है, यह तो एक विशेष नियम है, किन्तु साधारगातः सभी वस्तु दूसरी सभी वस्तुय्रों से अपना यन ग्रह्मा किया करती हैं किन्तु उनका ग्रन्त ग्रहण उनके बल के अनुसार होता है और बल उनमें मन, प्रारा, बाक् की मात्रा के अनुसार होता है।

प्रत्येक वस्तु में प्राण का विस्नंसन देखते हैं। यह विस्नंसन दो प्रकार के हैं-१ साक्षात् ग्रीर और २ परम्परा से (पारम्परिक)। साक्षात् वह है कि प्रत्येक प्राण अपने स्वभाव से निकला करता है जो दूसरे के गर्भ में जाकर ग्रन्न होता है और कहीं दूसरे के आकर्षण से खींचा जाकर ग्रन्न बनता है। हम देखते हैं कि प्रांग, मन की ग्रोर जाकर मन वन जाता और वहीं वाक् की ओर जाकर वाक् वन जाता है और मन, वाक् दोनों को छोड़कर स्वतन्त्ररूप से वह प्राण ग्रपने विग्रह ( मन, प्राग्ग, वाक् के समूह ह्म वस्तु की शरीर मूर्ति ) से जिस पिण्ड में कि वह निकल कर दूसरी वस्तु के विग्रह में प्रवेश कर जाता है ग्रौर इस प्रकार वह इस वस्तु से विच्छित्र हो जाता है। इन दोनों प्रकारों से प्राण् का विस्त सन होता है अर्थात् ग्रपने विग्रह में दूसरे भावों में बदलना तो पारम्परिक हैं ग्रौर प्राण का ग्रपने विग्रह से निकल कर दूसरे विग्रह में चले जाना साक्षात् है।

प्रत्येक प्राणी के ग्रन्न ७ प्रकार के होते हैं उनमें १ पृथ्वी २ जल ये दोनों भोजन पाने से प्रत्यक्ष देखते हैं, ३ सूर्य से तेज, ४ अन्तरिक्ष से वायु, ४ शब्द अपने ग्राप स्वभावतः मिलते रहते हैं ग्रीर ६ कर्मेन्द्रियों से प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ काम करता रहता है, जिससे म लिन बल शरीर में से निकलता रहता है ग्रीर जमके म्लान में पूर्व की जाता है। रहता है ग्रीर उसके स्थान में पूर्व की ग्रपेक्षा ग्रधिक मात्रा का गुद्ध वल गरीर में ग्राता रहता है इसी प्रकार ७ प्रत्येक प्राणी ग्रपने जाने दिन्तों के प्रतिकार ७ प्रत्येक प्राणी ग्रपने ज्ञानेन्द्रियों से प्रतिक्षण कुछ न कुछ ज्ञान प्रहण करता रहता है इस श्री श्रेत्र हैं। इन सातों ग्रन्नों के ग्रहरण करने में मात्रा की आवश्यकता है क्योंकि सम्भवतः इन अन्नों का योग ४ प्रकार हो सकता है—१ सुयोग, २ हीनयोग, ३ अतियोग, ४ मिध्यायोग। इनमें सुयोग वह है जी हमारी ही श्रात्मा के धारण करने के वल के अनुकूल मात्रा में हो उससे कम या अधिक होना हीन या श्रतियोग है ग्रीर ग्रात्मा के विरुद्ध वस्तुग्रों का आना मिथ्या योग है, जैसे भोजन के स्थान में विष खाना इत्यादि । इनमें केवल सुयोग से ब्रात्मा की रक्षा ग्रौर पृष्टि होती है विस्त्रंसन से जो हानि हुन्ना करती है उसकी पूर्ति होती रहती है। यही सुख का कारगा है, किन्तु इससे ग्रतिरिक्त तीनों योग दुःख

अदन=खाना कल्प=विचार।

कारमा हैं। दुःख के कारमा ये तीन होने से प्रायः सब प्राणी दुःखी प्रतीत होते है, क्योंकि सुख कारमा तो केवल एक ही सुयोग है इनमें सुयोग को न ग्रहरण करके ग्रन्य तीन दुर्योगों के वश में ग्राना प्रज्ञापराध का कारण होता है। वह प्रज्ञापराध ज्ञान की न्यूनता से उत्पन्न होता है, इसीलिये इन सातों अन्नों में सबसे मुख्य अन्न ज्ञान का है। विद्या के द्वारा ज्ञान का परिपूर्ण रूप से सुयोग होने पर प्रज्ञापराध नष्ट हो जाता है और सुयोग को पहचान कर दुर्योगों से बचने का उपाय ग्रहण करने में समर्थ होता है जिससे जिससे ब्रात्मा का कल्यागा होता है।

इन सात प्रकार के अन्तों में आकाश से पृथ्वी तक ५ प्रकार के अर्थ भोजन करने पर आत्मा के वाक् मार्ग में सिनिविष्ट होते हैं और सोम के द्वारा जो बल उत्पन्न किया जाता है वह प्राण में सिनिविष्ट होता है ग्रीर विद्या के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह आत्मा के मन भाग में सिन्नविष्ट रहता है। यद्यपि इन तीनों के मिले जुले रहने से एक एक की पुष्टि में तीनों पुष्ट ग्रवश्य होते हैं, तथापि ज्ञान बल, अर्थ इन तीनों का संनिवेश ब्रात्मा के भन, प्रारा, वाक् तीनों भागों में पृथक पृथक ही होता है।

जिस प्रकार विरुद्ध वस्तु के सेवन से वाक् विकार को प्राप्त होकर प्राण ग्राँर मन को भी दूषित कर देती है और अनुचित रोति से श्रम करने पर प्राण विकार प्राप्त होकर मन और वाक् को भी दूषित करेगा। इसी प्रकार मिथ्या या विरुद्ध ज्ञान पाने से मन भी भुड़ब होता है और भयभीत हो जाता है। अज्ञान का श्रंण ज्ञानरूप से मन में प्रविष्ट होकर उस प्रकार की मिथ्या या विरुद्ध इच्छा करके प्राण को विचिलित करता है जिससे प्राण क्षुट्ध होकर मन में व्याकुलता उत्पन्न कर देता हैं। जिस प्रकार ग्रन्पबल का मनुष्य प्रवल प्रांगी के ग्राक्रमण से पीड़ित होता है उसी प्रकार कम बुद्धि वाला बालक मूर्ख प्रांगी साधारण फिल्म मनस्वी विद्वान का मन प्रबल साधारण मिथ्याज्ञान से तत्काल ही घँटर्यच्युत हो जाता है। किन्तु जिस मनस्वी विद्वान् का मन प्रबल है वह साधारण किसी क्षुद्रज्ञान से एकाएक विचलित नहीं होता किन्तु धीरता के साथ आई हुई आपित्तयों के दूर करने के दूर करने का यत्न सोचता है।

इन सातों प्रकार के ग्रन्नों में प्रसन्न-ग्रप्नसन्त के भेद से बहुत विशेष होते हैं। जिनमें कितने ही भात्मा के विरोधी भेद हैं और कितने ही अनुकूल । इन्हीं दोनों के जानने के लिये पूर्वकाल से लेकर आज तक विद्धानों ने नाना विद्याओं का विकास किया है। इस प्रकार वेद, यज्ञ और प्रजा इन तीनों यौगिक-को का विचार यहाँ समाप्त हुग्रा।

निट: व्यवहार में चरकादि विद्वानों ने केवल अन्त ग्रीर जल को तो ग्राहार शब्द से व शेव ५ अन्त के प्रवार में चरकादि विद्वानों ने केवल अन्त ग्रीर जल को तो ग्राहार और विहार इन दोनों में के प्रहण करने को विहार शब्द से उल्लेख किया है—ग्राहार और विहार इन दोनों में प्रजापराघ से तीन प्रकार के दुर्योग हुआ करते हैं जिनसे बचकर सुयोग के लिये विद्या की भावश्यकता मानी गई है।]

## यौगिक

अन्त दो प्रकार का होता है। भुक्त और भोग्य-जब कि अन्त भोक्ता के ग्रहण करने पर वह अन्न भोता में इस प्रकार का होता है। भुक्त और भोग्य-जब कि ग्रन्न भोक्ता की ग्रात्मा ही बन जावे वह अन्न मुक्त है, जिस प्रकार मनुष्य का भोजन किया हुआ अन्न अथवा अग्निकुण्ड में दिया हुआ तिल, घृत, सिमधा ग्रादि यहां ग्रन्न भोक्ता के रूप में परिएत हो जाता है, किन्तु जहां कहीं दुर्बल दूसरी ग्रात्मा का शरीर मात्र काम में लाया जावे अथवा दुर्वल आत्मा भी प्रवल आत्मा के वशीभूत किया जाय वह अन्त भोग्य होता है। जैसे राजा के परिजन या कर्मचारीगण इन भृत्यों के कहीं पर शरीर मात्र से काम लिया जाता है और कहीं इनके विज्ञान से, इसीलिये ये सब भोग्य हैं। राजा की सब प्रजा अन्त मानी जाती है श्रीर प्रजा के भी पशु सब अन्न वेद में माने गये हैं। इसका भी तात्पर्य भोग्य ग्रन्न से ही है - ग्रव हम को देखना है कि इसी भोग्य के अनुसार कहीं पर कोई म्रात्मा अपने लिये अनेक भोग्यों को इकट्ठे करता है, किन्तु उन भोग्यों में परस्पर ग्रन्न-ग्रन्नाद भाव नहीं रहता, वे सब मिलकर किसी दूसरी ग्रात्मा का स्वरूप अवश्य बनाते हैं और इसीलिये उसी एक आत्मा के अनुरोध से उनमें किसी प्रकार एकता भी आ जाती है, तथापि परस्पर उन सब में ग्रन्न ग्रन्नाद भाव न होने के कारण एकता का भाव नहीं होने पाता इसी प्रकार के योग को मिश्रण कहते हैं। जिस प्रकार त्वचा, शोणित, मांस, ग्रस्थि ग्रादि नाना घातुग्रों के समुच्चय से देह बना है—यह देह एक आत्मा से पकड़े होने के कारएा एक अवश्य है किन्तु इसमें त्वचा, शोििंगत आदि धातुश्रों का परस्पर, अन्त, अन्ताद भाव नहीं है। इससे इन सब के मिश्रग् से देह का बनना माना जाता है इसी प्रकार धुरा, चक्र, युग आदि ग्रनेक पदार्थों के मिश्रण से एक रथ का स्व-रूप बनता है प्राय: ग्रौषिधयों में कितने ही यूष(काढ़ा) शर्बत आदि पदार्थ मिश्रण के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अन्याय यौगिक पदार्थों को भी जानना चाहिये। यहां यौगिकदर्शन पूर्ण हुआ।

## चतुर्व्यू हः

पहले यह प्रजापित अव्याकृत रूप में था। उसके पश्चात् नाम, रूप, कर्म से व्याकरण होता है किसी वस्तु का कर्म अर्थात् शक्ति का जानना और उसका रूप दीखना और इन्हीं दो तासीरों के अनुसार कुछ नाम रक्खा जाना ये ही तीनों मिलकर किसी भी वस्तु का व्याकरण कहलाता है। इन्हीं तीनों के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक् की जाती है। इन नाम, रूप, कर्मों के द्वारा जो सबसे प्रथम कोई प्रजापित पृथक् रूप से निश्चत हुआ उसके मन, प्राण, वाक् के धर्मों से चार पदार्थ उत्पन्न होकर उस प्रजापित के चार व्यूह हुए। उन चारों के नाम ये हैं—१ ग्रात्मा, २ रूप, ३ शरीर, ४ वित्त । किसी स्कन्ध में जो सब के अन्दर कोई नभ्यविन्दु है जिसमें सब प्रकार की शक्तियां हैं वही आत्मा का भाग है वह सर्वदा अव्याकृत रूप में रहता है क्योंकि उसके कर्म, रूप, नाम कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं होते, किन्तु उसी से उत्पन्न होकर उसी के आधार से तीन सत्य—१ मन, २ प्राण्, ३ वाक् जो उत्पन्न हुए हैं यही उस अनिरुक्त के निरुक्त भाग हैं। इस त्रिसत्य में तीन विशेष हैं इसी कारण यह निविशेष नहीं है। इन्हीं तीनों को उस आत्मा का रूप कहते है। क्योंकि वह आत्मा रूपों में प्रथम प्रकट होता है अब इन तीनों सत्यों के द्वारा तीन भाव अर्थात्—वेद, यज्ञ, प्रजा उत्पन्न होकर उस आत्मा का शरीर बनाते हैं इससे यह सिद्ध हुग्रा कि ये तीनों सिम्मिलत रूप रहकर प्रत्येक वस्तु का शरीर बनाते हैं मूर्ति और मिहमा दोनों को शरीर कहते हैं। अथवा यों समिभये कि किसी वस्तु का शरीर इन तीनों से अतिरिक्त कुछ नहीं—यह शरीर ही वास्तव में आत्मा का आयतन (घर) है जिसके भीतर तीनों सत्य—मन, प्राण, वाक् विले करीर ही वास्तव में आतमा का आयतन (घर) है जिसके भीतर तीनों सत्य—मन, प्राण, वाक्

व्याप्त रहते हैं। इस शरीर के ग्रितिरिक्त ग्रीर कितने ही धर्म जो इस शरीर में अनित्य रूप से कभी २ आते जाते रहते हैं, अर्थात् जिनका रहना न रहना उस ग्रात्मा के लिये बराबर है, ग्रथीत् जिनके न रहने पर भी शरीर या ग्रात्मा की कोई हानि नहीं होती किन्तु वह ग्राया हुआ उस आत्मा के ग्रधीन रहता है तो उसको वित्त ग्रथीत् धन कहते हैं। जैसा कुशता, पृष्ठता, तिलादि चिन्ह, रोग, विद्या, तप, बल, वस्त्र, स्त्री, पुत्र, वन्धु, भृत्य, गृह, लक्ष्मी इत्यादि।

अब इस प्रजापित में चारों ब्यूहों को यदि प्रथम २ देखा जाय तो यों विभाग हो सकते हैं—

| १-श्रात्मा   |   | २−रूप  |   | ३-शरीर |   | ४–वित्त         |
|--------------|---|--------|---|--------|---|-----------------|
| १–अव्याकृत   |   | मन     |   | वेद    |   | सर्वेषगा        |
| २–अव्याकृत   | _ | प्राग् | _ | यज्ञ   |   | ग्रन्यान्य यज्ञ |
| ३-ग्रव्याकृत | - | वाक्   | _ | देवभूत | _ | अन्यान्य प्रजा  |

इस प्रकार एक-एक प्रजापित इन दश ग्रवयवों से ही सर्वत्र बना हुआ होता है, यद्यपि ग्रवयव १२ लिखे गये हैं तथापि प्रत्येक चतुर्व्यूह का उस एक अन्याकृत ग्रात्मा से ही ग्रारम्भ होता है वह तीनों स्थान(चतुर्व्यूह) में एक ही है, इसलिये प्रजापित के १० ही ग्रवयव होते हैं।

प्रत्येक वस्तु में आत्मा और ब्रात्मीय इस प्रकार २ भाग हैं जिनमें ग्रव्याकृत भाग ग्रीर दूसरा मन, प्राण, वाक् इन तीनों रूपों का भाग और तीसरा वेद, यज्ञ ग्रीर प्रजा(देव, भूत)इन तीनों शरीर का भाग ये सब मिलकर एक आत्मा सिद्ध होती है इसके अतिरिक्त जो कुछ इसके ग्रधीन में है वही इस ग्रात्मा का वित्त है वही ग्रात्मीय है (ग्रर्थात् आत्मा की वस्तु जो ग्रात्मा से भिन्न है) यह आत्मीय ३ प्रकार का है। प्रथम मन, वेद के सम्बन्ध से सर्वेषणा है, यह सर्वेषणा मनुष्य में तीन प्रकार की है—जायेषणा, पुत्रैपणा, धनेषणा, (एपणा—इच्छा) यह एषणा जड़ चेतन प्रत्येक वस्तु में रहती है, किन्तु जड़ में केवल ग्रन्नेपणा होती है किन्तु मनुष्य में लोकैषणा भी होती है जो तीन प्रकार की पहले कही जा चुकी है।

प्राण् यज्ञ के सम्बन्ध से ग्रन्थान्ययज्ञ वह वित्त है जो शरीर के समिष्ट रूप से प्रधान यज्ञ के अतिरिक्त जो प्रत्येक ग्रङ्ग में भिन्न यज्ञ होते हैं जैसे दाँत, केश, रोग ग्रादि की भिन्न उत्पत्ति ग्रौर मृत्यु का कम पृथक् २ होता है, वह समिष्ट के ग्रनुरोध से वित्त हैं। इसी प्रकार वाक् और प्रजा के सम्बन्ध से ग्रन्थान्य प्रजा वह वित्त है कि जो हमारे शरीर में बाहर से ग्राता है, जैसा ग्रन्न ग्रौर जल अथवा वह भी वित्त है जो हमारे शरीर का छोड़ा हुग्रा दूसरे के शरीर में जाता है अर्थात् जो कुछ हम भोजन करते हैं उसका हमारे शरीर की ग्रिग्न से दो भाग किये जाते हैं—रस और मल जिनमें रस का भाग देव भूत के रूप में परिवर्तन होकर हमारे शरीर की संगठन (बनावट) करते हैं और मल भाग शरीर से निकल कर दूसरों का भोग बनाता है। वह भी हमारी ग्रात्मा से निकलने के कारण ग्रात्मीय कहे जा सकते हैं ग्रीर इसीलिये वित्त हैं।

चतुर्ब्यूह के चारों ब्यूहों में नम्य पृथक् एक भाग है श्रीर शेष तीनों—रूप, शरीर और वित्त ये विकार होने से पृथक् दूसरा भाग है, इस प्रकार यहाँ दो विभाग हो सकते हैं, अथवा नम्य, रूप श्रीर शरीर ये तीनों एक ग्रात्मा का भाग है और शेष वित्त इस ग्रात्मा का प्रवि ग्रर्थात् ग्रायतन की चरम सीमा है श्रीर ग्रात्मीय है इनमें वित्त बहिरङ्ग और शेष तीनों ग्रात्मा के अन्तरङ्ग होते हैं इसलिये आत्मा मुख्यतया त्रिवृत्पय है जो कि प्रधि रूप वृत्त से पुष्ट किया जाता है इस प्रकार से दो विभाग हो सकते हैं। वेद, यज्ञ ग्रीर प्रजा तथा वाहर से आया हुआ वित्त यह सब प्रजापित के उपकारक होने से महिमा है, किन्तु नम्य आत्मा जो प्रजापित का अनिरुक्त भाग है ग्रथवा मन, प्राण, वाक् में प्रजापित का निरुक्त भाग है ये ही दोनों ग्रानरुक्त निरुक्त मिलकर मुख्य प्रजापित समक्षना चाहिये, जिसकी कि वह महिमा कही गई है। अथवा महिमा पर्यन्त प्रजापित को सर्व कहते हैं। उसकी ग्रन्तरात्मा वेद, यज्ञ प्रजा है ग्रीर उसकी भी ग्रन्तरात्मा मन, प्राण, वाक् ये तीनों सत्य हैं और इनकी भी जन्तरात्मा ग्रानरुक्त नम्य है इनमें ''किम्'' सर्वनाम से ग्रानरुक्त प्रजापित ग्रीर ''यत्''(जो) सर्वनाम से त्रिसत्य रूपवाला निरुक्त मूर्ति ग्रीर ''तत्''(बहतो) सर्वनाम से महिमा सहित सर्व प्रजापित तथा ''सर्व'' इस सर्वनाम से वित्त सहित सर्व प्रजापित तथा ''सर्व'' इस सर्वनाम से वित्त सहित सर्व प्रजापित तथा ''सर्व'' इस सर्वनाम से वित्त सहित सर्व प्रजापित तथा 'सर्व'' इस सर्वनाम से वित्त सहित सर्व प्रजापित तथा 'सर्व'' इस सर्वनाम से वित्त सहित सर्व प्रजापित तथा 'सर्व'' इस सर्वनाम से वित्त सहित सर्व प्रजापित तथा 'सर्व'' इस सर्वनाम से वित्त सहित सर्व प्रजापित तथा 'सर्व'' इस सर्वनाम से वित्त सहित सर्व प्रजापित सर्वोत होते हैं।



इस प्रकार मन, प्राण, वाक् और वेद, यज्ञ, प्रजा तथा वित्त इन सबके समुच्चय से बना हुआ प्रजापित सब से प्रथम परमाणु रूप से उत्पन्न होता है। ग्रर्थात् जो सबसे सूक्ष्म ग्रणु है जिसको एक तत्त्व कहकर निरवयव ग्रखण्ड मानते हैं वह ग्रखण्ड निरवयव न होकर मन प्राण, वाक् से ग्रथवा वेद, यज्ञ, प्रजा से सावयव ग्रवण्य है। किन्तु मन, प्राण, वेद, यज्ञ ग्रादि ग्रवयवों को निराकार होने के कारण ग्रव्यक्त अर्थात् इन्द्रिय ग्राह्म न होने से निरवयव प्रतीत होता है।

यह ग्रणु इच्छा और वित्त के भेद से नाना प्रकार के ग्रीर नाना जाति के ग्रनन्तानन्त उत्पन्न हुए हैं इनमें कितने ही सजातीय हैं कितने ही विजातीय ग्रीर कितने ही ग्रनुकूल होने के कारण परस्पर मिल जाते हैं, कितने ही प्रतिकूल होने के कारण परस्पर नहीं मिलते और कितने ही बिद्धेष के कारण परस्पर युद्ध करके दोनों नष्ट होकर तीसरे प्रकार के अणु को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार अणुओं के भेद से अनन्तानन्त पदार्थ जगत् में उत्पन्न, नष्ट होते रहते हैं। इन्हीं परमाणुओं में अनेकानेक सजातीय और विजातीय तथा अनुकूल और प्रतिकूल अणुओं के योग से छोटे बड़े अनेक प्रकार के स्कन्द अर्थात् अणु समुदाय जिसे अ तिसरेणु कहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, और अनेकानेक स्कन्धों के योग से भी दूसरे भिन्न प्राकर के कितने ही स्कन्ध बनते रहते हैं—ये सब स्कन्द भी अणु के अनुसार ही मन, प्राण, वाक् या वेद, यज्ञ, प्रजा और वित्त अपना-अपना पृथक् रखते हैं इनमें अगुओं के त्रिसत्य (मन,प्राण, वाक्)और वेदादि महिमा पृथक्-पृथक् रहने पर भी उनसे स्कन्ध का कुछ सम्बन्ध नहीं, स्कन्ध के त्रिसत्यादि सभी व्युह नये ही उत्पन्न होते हैं।

ढेला, घर, पट, पात्र, लकड़ी पत्थर, मणि, जल, ग्रग्नि, वायु इत्यादि जहाँ जो कुछ जगत् के पदार्थ दिण्ट में आते हैं ये सब स्कन्ध हैं। ग्रणु यद्यपि हमारी दिण्ट में कहीं नहीं ग्राते तथापि यह विश्वास करना। चाहिए कि इनमें एक भी स्कन्ध बिना ग्रणु के उत्पन्न नहीं हुग्रा है। इन स्कन्धों का सबसे छोटा कोई खण्ड ग्रवश्य है, जिसको हम ग्रणु कहते हैं इस प्रकार ग्रणु ग्रव्यक्त ग्रौर स्कन्ध व्यक्त इनके भेद से दो प्रकार के प्रजापति सिद्ध हुए।

१ सूर्य, २ चन्द्रमा, ३ पृथ्वी ग्रौर ४ जीवों का शारीर ये चार स्कन्ध मुख्य करके विचारने योग्य हैं। इन चारों स्कन्धों में उपर्युक्त के ग्रनुसार चारन्यूह देखना चाहिये।

१—सूर्य में ये मन तो उसकी ग्रात्मा है, ज्योति उसका रूप है, द्यौलोक ही उसका शरीर है ग्रौर अनेकानेक ग्रह मण्डल (जहाँ तक सूर्य की रोशनी जाती है याने बृहत् साम तक ) उसके वित्त हैं।

२—चन्द्रमा में प्राण उसका आत्मा है, ज्योति रूप है ग्रीर ग्रापोमय ग्रन्तिरक्ष उसका शरीर है ग्रीर सत्ताईस गन्धर्वमण्डल (जहाँ तक चन्द्रमा की रोशनी जाती है याने उसके राजिन साम तक) उसके वित्त हैं यह सूर्य ग्राग्न प्रधान है ग्रीर चन्द्रमा सोम प्रधान है किन्तु अग्नि ग्रीर सोम इन दोनों के संसर्ग से बनी हुई पृथ्वी है ग्रीर सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी इन तीनों के रस द्रव्य को लेकर जीवों के शरीर बने हैं। जीवों के शरीर तो सोम प्रधान है ग्रीर देह का स्वामी प्राणा ग्राग्न प्रधान है। ग्राग्न रूप सभी देवता हैं जो जीवों के प्राणा में व्याप्त हैं किन्तु सोम से बना हुग्रा रेत (वीर्य) से शरीर बनता है सोम से उत्पन्न शरीर दृश्य होता है किन्तु ग्राग्न से बना हुग्रा प्राण्मण्डल ग्रदश्य रहता है।

यों तो ग्रग्नि सर्वाङ्ग शरीर में व्याप्त रहता है किन्तु इस शरीर के छ प्रकार के प्रान्तों में इसकी इतनी ज्वाला निकलती रहती है कि जिसके कारण उन छ स्थानों में लोम (केश) उत्पन्न नहीं होने पाते वे प्रान्त ये हैं-१-मुख, २-योनि, ३-गुदा, ४-उपस्थ, ४-दोनों हस्ततल, ६-दोनों पादतल। सबसे प्रथम मन

र्% तीस ग्रणु के समुदाय को त्रिसरेणु कहते हैं जो किसी खिड़की के जाली के छिद्रों में ग्राते हुये सूर्य के किरण से प्रकाणित होकर वायु में इधर उधर फिरते हुये प्रत्यक्ष दीखते हैं।

उत्पन्न हुम्रा और उसके साथ-साथ ज्ञानसम्पत्ति के भेद स्वरूप नाना देवता भी उत्पन्न हुए इन सब के समुदाय को 'ब्रह्म' कहते हैं। पश्चात् प्राग्ण उत्पन्न हुए भौर उसके साथ-साथ बलसम्पत्ति करने वाले नाना देवता भी उत्पन्न हुए इन सब के समुदाय को 'क्षत्र' कहते हैं। तत् पश्चात् वाक् उत्पन्न हुई और उसके साथ २ द्रव्य-सम्पत्ति रूप नाना देवता भी उत्पन्न हुए इन सबके समुदाय को 'विट्' कहते हैं। ये तीन आत्मा से उत्पन्न हुई किन्तु जिससे इन तीनों की पुष्टि होती रहती है जिनके द्वारा इनकी रक्षा रहती है वह सामान्य रूप अनेक धम्मों के समुदाय को 'शूद्र' कहते हैं। ये चारों धम्में हैं इन्हों धम्मों से सामान्य विशेष करके भिन्न-भिन्न जीवों के शरीर उत्पन्न हुए हैं प्रत्येक शरीर में ज्ञान, वीयं, शारीरिक ग्रथं अन्न, रस, धातु आदि और उनके पोषक बाहरी धम्में इन चारों से बने हुए होते हैं।

इन जीवों के शरीर में तीन प्रकार की 'एपएगा' (इच्छा) स्वभाव से उत्पन्न होती है—स्त्री, प्रजा, वित्त जब तक इन तीनों को कोई भी शरीरधारी जीव प्राप्त नहीं करता है तब तक अपनी आत्मा को प्रघूरी मानता है किन्तु योग क्षेम योग्य वित्त को पाकर अपनी आत्मा की सीमा को पूर्ण हुआ मानता है। मन, प्राएा, वाक् ये तीनों आत्मा के रूप हैं और देवता सभी शरीर हैं और तीनों एपणा वित्त हैं। इस प्रकार प्रजापित के सम्बन्ध से चारों ब्यूहों की भावना सिद्ध होती है।

## त्रैगुण्यसञ्चर

पृथ्वी, जल, तेज वायु, आकाश इन पञ्च महाभूतों से उत्पन्न हुआ यह शरीर जो सबसे बाहर है उसको वाक् समभना चाहिये—इस शरीर के अन्तर्गत जितना क्रिया का मण्डल है वह सब प्राग् हैं। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसमें किया करने वाला प्राग्ण भरा न हो इस प्राग्ण के अन्तर्गत मन का आकाश है कि जिसके कारण कहीं भी कांटा चुभ जाय उसी समय उसी स्थान में वेदना का ज्ञान उत्पन्न होता है यह मन का प्रकाश प्राग्ण के भी भीतर प्राग्ण का आवार स्वरूप है वेदना होते ही प्राण उससे बचने के लिये मन की आजा से हीं चें बटा करने लगता है और वाक् अर्थात् शरीर के उस भूतमय अंश को उस स्थान से हटा देता है। इन्हीं तीनों मन, प्राण, वाक् के कारण इस शरीर में तीन धारायें अर्थात् ज्ञानधारा, चेंद्रदाधारा, धानुमृष्टिद्धारा सर्वथा होती रहती है। जैसे नेत्र संस्थान में नेत्र का स्वरूप भूत-भाग है और नेत्र में चेंद्रायों आणा भाग हैं और नेत्र से उत्पन्न चाक्षुपज्ञान मन वा भाग है इस प्रकार तीनों के संयोग से प्रत्येक इन्द्रियां बनी हैं। और भी शरीर के धानु इसी प्रकार तीनों से बनते हैं जैसा शोणित एक भूत है और उसकी चेंद्राएँ प्राण हैं और अौर उसके स्पर्श से ज्ञान होना मन है। जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अङ्ग इन तीनों से युक्त हैं उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड भर में अथवा अनन्त ब्रह्मण्ड वाले इस विशाल विश्वमण्डल में प्रत्येक पदार्थ इन तीनों आत्मगुणों से बनकर ही अपनी स्थित रखते हैं, येही तीनों गुण आत्मा के द्वा हैं, इसी से हम कह सकते हैं कि यह समस्त विश्व आत्ममय है। आत्मगुणा या आत्मा के हित ही बात है।

### ग्रात्मानात्मविवेकः

यह आत्मा गब्द आपेक्षिक है अर्थात् जिस प्रकार पिता, पुत्र, गुरु, शिष्य, आदि सम्बन्धित शब्द अन्यसापेक्ष होते हैं उसी प्रकार आत्मा शब्द भी अन्यसापेक्ष है। पहले कहा जा चुका है कि जो जिसका उनथा, ब्रह्मा, साम हो वह उसकी आत्मा है, इसी नियम के अनुसार हमारे संसार का समस्त व्यवहार और कुटुम्ब ग्रादि परिवार ग्रीर मेरे सब कर्म इन सबका यह हमारा ग्रीर ही उनथा, ब्रह्मा, साम है, इसी से जो कुछ इस ग्रीर में है उन सबके सहित मेरे इस ग्रीर को ग्रात्मा कह सकते हैं। यह मेरी व्यवहार दशा में प्रथम ग्रात्मा है इस आत्मा के ग्रनुरोध से उन सब व्यवहारों को ग्रान्ता कहते हैं कि जिनकी ग्रात्मा है। अब इसमें तीन प्रकार के वाक् विकार हैं। "भौम"जिनको भूत कहते हैं, "दिव्य" जिनको देवता कहते हैं ग्रीर "ग्रान्तिरक्ष" जिनको वायु कहते हैं ये तीन वर्ग एक रूप में ग्राकर ग्रीर कहे जाते हैं। ग्रय्यित् इन्हों तीनों वर्गों को एक शब्द से ग्रीर कहते हैं। इस ग्रीर का जो उनथा, ब्रह्मा, साम है उसको इस ग्रीर की ग्रात्मा कहेंगे। वह ग्रात्मा मन, प्राण, वाक् इन तीनों का समिष्ट रूप है। यह दूसरी आत्मा है इस दूसरी ग्रात्मा के ग्रनुरोध से उस ग्रीर को अनात्मा कहते हैं।

भ्रव मन, प्रारा, वाक् इन तीनों में भी वाक् का सब विकार मन, प्राण के भ्रधीन है, इसलिये मन, प्राण की समष्टि को भ्रात्मा भौर वाक् प्रयञ्च को भ्रनात्मा वा शरीर कहते हैं यह तीसरा आत्मा है । अब इन दोनों में भी यह प्राण सर्वदा मन के अधीन रहता है, मन से उठकर मन ही के आधार से चलकर मन ही में लय होजाता है, इसलिये प्राण की अपेक्षा से भी मन ही एक आत्मा है। प्राणवाक् अपने विकारों के सहित इसका शरीर है यह मन व्यवहार दशा में चौथी आत्मा है। ग्रव ये मन, प्राग्, वाक् तीनों भी मय ग्रपने विकारों के किसी 🕸 ग्रव्याकृत (नाम, रूप, रहित) ग्रनिर्वचनीय, ग्रव्यक्त किसी पदार्थ के ग्रधीन ग्रपनी स्थिति रखते हैं, इसलिये वही ग्रव्याकृत यहाँ पर परमार्थ रूप से मुख्य ग्रात्मा माना जाता है। और सब उसके शरीर हैं। अव्याकृत, अव्यवहार्य होने से व्यवहार दशा में उसको आत्मा नहीं कहते किन्तु वैज्ञानिक दिष्टि से वही एक ग्रात्मा है इसी कारण ग्रात्मा को निविकार, ग्रजर अमर, अविनाशी, अखण्ड एक तत्व माना गया है । किन्तु व्यवहारिक म्रात्माऐं केवल व्यवहार के लिये उपयुक्त होती हैं, जिस प्रकार दीपक में केवल अर्चि (ली) का भाग ही मुख्य दीपक है, किन्तु व्यवहार दशा में मय बत्ती, मय तेल, मयतैलाधारपात्र के, मय पात्राधारादण्ड के, मय ग्रावरण के भी दीपक शब्द कहा जाता हैं, किन्तु उन सब में ग्रिंचिका होना ग्रावश्यक है ग्रिंच के होते हुए ही उन सब को भी दीपक कहते हैं। इस प्रकार यहां भी अव्याकृत ही केवल आत्मा है। सब के भीतर उसके रहते ही मन, प्राण, वाक् आदि शरीर तक का स्रात्मा शब्द से व्यवहार होता है। उन व्यवहारिक गौण स्रात्मास्रों में वेदान्त उपनिषदों के कहे हुए ग्रात्मा के ग्रविनाशी ग्रादि गुण कदापि नहीं हैं, वे सब विनाशी है ग्रीर कूटस्थ न होकर विचाली है, ग्रविकारी न होकर विकारी हैं, ग्रानन्दरूप न होकर भय, सुख, दुख, भागी हैं ग्रीर ग्रजन्मा ग्रमर न होकर जन्म, मृत्यु भागी हैं, किन्तु इतना होने पर भी बाह्य धर्मों की अपेक्षा गरीर को, गरीर की अपेक्षा त्रिसत्य को, त्रिसत्य की अपेक्षा मन को भी आत्मा कहकर आदर अवश्य किया जाता है, क्योंकि यह सब कम, कम से आत्मा के समीपवर्ती होने से आत्मा के मुख्य धम्मीं को क्रम-कम से ग्रधिक ग्रहण किये हुए हैं।

<sup>%</sup> ग्रव्याकृत ग्रात्मा अष्टगुगो है जैसािक श्रुति ने कहा है १—पाप या विकार का संसर्ग न होना २—वृद्ध न होना, २—मृत्यु का न होना, ४—ग्रोक का न होना, ५—भूख का न होना, ६—प्यास का न होना, ७—सत्य, काम, ५—सत्य संकल्प का होना ।

जिस प्रकार शरीर के संबन्ध से ग्रात्मा, अनातमा का विभाग दिखाया गया है उसी प्रकार इस विश्व में भी उन दोनों का विभाग है। जितना वाक् के विकार का प्रपन्च है उसे ही विश्व कहते हैं, यह प्रपन्न्च ही ग्रात्मा का शरीर है, मन, प्राएग, वाक् ये तीनों उसकी ग्रात्मा हैं, किन्तु वाक् का विकार वाक् से कदापि भिन्न नहीं है श्रीर यह वाक् ग्रात्मा ही का एक भाग है, इसलिये इस विश्व प्रपन्न्च को भी हम ग्रात्मा ही कह सकते हैं। यह विश्व मन रूपी ग्रात्मा में प्रविष्ट है, किन्तु प्राएग रूपी आत्मा इस विश्व में सर्वत्र प्रविष्ट है और वाक् का विकार वाक् से भिन्न न होने के कारएग यह सम्पूर्ण विश्व वाक् रूपी ग्रात्मा ही है इसी से जगत् के ग्रात्मा के साथ तीन सम्बन्ध सिद्ध होते हैं, १—ग्रात्मा में विश्व २—विश्व में ग्रात्मा, ३—ग्रात्मा ही विश्व है। किन्तु यदि वाक् ही को आत्मा माना जाय वाक् के विकारों को विकार की दिष्ट से ही ग्रात्मा न समभें तो चौथा सम्बन्ध भी सिद्ध होता है जो चौथा सम्बन्ध यह कि विश्व में आत्मा भिन्न है। किन्तु इसे भिन्नता पर भी यदि पाँचवें विकार को वास्तव में विकार न माना जाय तो सम्बन्ध भी सिद्ध होता है ग्रर्थात् ग्रात्मा से विश्व भिन्न नहीं है। तात्पर्य यह कि ग्रात्मा विश्व से भिन्न है किन्तु विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। इससे दोनों में भेदा-भेद सम्बन्ध सिद्ध हुग्रा है। जैसे प्रकाश और दीपक ग्रथवा ग्रान्म या ताप में भेदा—भेद सम्बन्ध है वैसे ही यह समभो इस प्रकार विष्ट पांच सम्बन्धों के मेल होने से ग्रर्थात् विरोध न होने से छठा अनिर्वचनीय सम्बन्ध भी सिद्ध होता है इसको अध्व विक्तित्प सम्बन्ध कहते हैं।

वाक् के विकारों में सबसे प्रथम गुण भूत जिनको तन्त्रात्मा या विशेष भी कहते हैं उत्पन्न हुए, तत्पश्चात् परमाणु भूत पञ्चीकरण होने से महाभूत तत्पश्चात् भौतिकिषण्ड बस इतनी ही वाक् की सृष्टि ग्रद्यपर्यन्त उत्पन्न हुई। इन विकारों को ग्रात्मा—ग्रनात्मा दोनों उपर्युक्त ग्रनुसार कह सकते हैं।

किन्तु यह विकार वाक् के ग्राघे भाग में ही होते हैं ग्रौर ग्राघा अब भी उन विकारों में सदा निर्विकार रूप से रहता है जैसे पानी में फेन होकर पानी को ढकता है उसी प्रकार यह विकार निर्विकार वाक् को निगूढ़ भाव से भीतर रखता है यही कारण है कि ग्राकाण को छोड़कर णेष जितने भूत विकार

## ⊁ षड्विकल्प सम्बन्ध

```
१-ग्रात्मा ग्रौर विश्व का-ग्राधाराधेय भाव-ग्रात्मा में विश्व,-(गुद्धाद्वैत-वल्लभ)।
२- ,, ,, - ,, - विश्व में ग्रात्मा,-(विशिष्टाद्वैत-रामानुज)।
३- ,, ,, - ग्रभेद सम्बन्ध—ग्रात्मा ही विश्व है,-(ग्रद्वैत गंङ्कर)।
४- ,, ,, - भेद सम्बन्ध-विश्व से ग्रात्मा भिन्न है,-(द्वैत-माधव)।
४- ,, ,, - भेदा—भेद सम्बन्ध— \left\{\begin{array}{c} \eta \end{array} \right\} (द्वैताद्वैत निम्बार्क)।
६- ,, ,, - ग्रिवा—भेद सम्बन्ध— \left\{\begin{array}{c} \eta \end{array} \right\} (द्वैताद्वैत निम्बार्क)।
६- ,, ,, - ग्रीविवंचनीय सम्बन्ध—ग्रकथनीय (ग्राश्चर्यमय) -( मायावाद.....)।
```

हैं वे संयोग विभाग दोनों दिशाओं में अपने में से निर्विकार वाक् ग्रथित् शब्द को प्रकट करते हैं। यह शब्द स्वयम् गितशील न होने से वायु के द्वारा वायु पर ही सवार होकर बाहर मण्डलरूप में क्षण भर प्रकट होकर ग्रान्काश ग्रौर समुद्र में लीन हो जाता है। इससे भी सिद्ध हुआ कि यह भौतिक विश्व ग्रपनी वाक्रियी ग्रात्मा में ही रहता है।

यौर ये सब विकार वास्तव में वाक्, ही है और प्रतिसंचर कम में सब भौतिक भूतों में और पृथ्वी, जल, तेज, वायु कम से फिर वाक् हो जाते हैं। इसमें वैज्ञानिकों की दिष्ट में कोई भी विचार नहीं माना जाता, केवल ये सब विकार वाक् के ही ग्रवस्था विशेष हैं। जैसे सोने के टुकड़े को डला, कड़ा इत्यादि कहें, उसी प्रकार इन्हें विकार कहना भ्रम मात्र है और मिथ्या है। मोम जिस प्रकार पिघलकर देव होता है और फिर घन होता है उसी प्रकार यह वाक् भी केवल ग्रपनी ग्रवस्था पलटती है इसीलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में यह सम्पूर्ण विशाल जगत् निर्विकार केवल ग्रात्मा ही ग्रात्मा है। इसी अभिप्राय को लेकर वेद वारम्बार कहता है कि — ग्रात्मैवेदं सर्वम्, एतदात्म्यमिदं सर्वम् ये ही ग्रात्मायें सब है।

# २ - त्यूहानुत्यूह परिच्छेद में ३ दर्शन हैं

१-परमेश्वरदर्शन, २-ईश्वरदर्शन, ३-जीवदर्शन

# (१) परमेश्वरदर्शन

### १--उपक्रमसूत्र

१—पहले परिच्छेद में जो ब्यूह कहा गया है वह अनन्त प्रकार का है किन्तु उन ब्यूहों से बना हुआ अनुब्यूह तीन प्रकार का है—जीव, ईश्वर और परमेश्वर ।

प्रजापित के सहस्रों व्यूहों के समुच्चय से एक जीव का अनुव्यूह उत्पन्न होता है और सहस्रों जीवों के अनुव्यूह उत्पन्न होता है और अनन्त ईश्वर व्यूहों से एक परमेश्वर का अनुव्यूह सम्पन्न होता है। यह परमेश्वर एक ही है इसी कारण किर चौथा अनुव्यूह सम्पन्न नहीं होता है इस कारण तीन ही अनुव्यूह सिद्ध होते हैं।

२— ग्रपने व्यूहों को धारण करती हुई ग्रात्मा जिन वाक्, प्राण, मनों से सम्पन्न होती है उनसे ग्रातिरिक्त वाक्, प्राण, मनों को जीव धारण करता है और जीव सम्बन्धी उन तीनों से ग्रातिरिक्त वाक् प्राण, मनों को ईश्वर धारण करता है ग्रीर ईश्वर के भी उन तीनों से अतिरिक्त वाक्, प्राण, मन, परमेश्वर के हैं।

३—सब से प्रथम कोई एक ग्रात्मा समस्त वाक्, प्राग्ग, मनों से पर्याप्त ग्रखिल विश्वव्यापी था, वहीं सृष्टि क्रम में ग्राकर ग्रसीम से ससीम रूपों में ग्राकर व्याप्त हो गया, फिर उन ससीमों में भी घीरे-घीरे वृहत्सीम के भीतर असंख्य अल्पसीम उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रथम तीन विभाग हुए १-ग्रुसीम २-वृहत्सीम, ३-ग्रल्पसीम। इन्हीं तीनों को क्रम से परमेश्वर, ईश्वर ग्रौर जीव कहते हैं।

४-इन तीनों आत्माओं से पृथक्-पृथक् सृष्टियां होती हैं वह प्रत्येक सृष्टि अपनी-अपनी आत्मा में ही रहती है।

५—इन सृष्टियों में तीनों ही ग्रात्मा में सर्वत्र वाक् ही बीज रूप से ग्रर्थात् उपादान रूप से कारण होता है ग्रीर प्राण उपाय रूप से निमित्त कारण होता है। इसी प्रकार मन स्रष्टा या निर्माता (कर्ता) रूप से कारण होता है। मन की इच्छा वृत्ति के ग्रनुसार प्राण के ग्राश्रय से वाक् ही परिणत होकर नाना रूप धारण करती हैं—यही सृष्टि का मूलतत्त्व या रहस्य है।

६—यद्यपि परमेश्वर, ईश्वर, जीव इन तीनों में मन, प्राण, वाक् अवश्य रहते ही हैं किन्तु परमेश्वर में सबसे अधिक ग्रौर ईश्वर से उससे कम ग्रौर जीव में उससे कम उन तीनों की मात्रा रहती है।

७— इससे पहले के "विशिष्ट त्रिसत्यवाद" में जगत्, जीव और ईश्वर ये तीन तत्त्व दिखाये गये थे, परन्तु अब सूक्ष्म विचार करने से ईश्वर के अतिरिक्त परमेश्वर भी दिखाया जाता है और जीव, ईश्वर, परमेश्वर, इन तीनों को ही लेकर हम यहाँ त्रिसत्य का वर्णन करेंगे और जगत् को जो ये तीनों पृथक-भासते हैं वह भी इन्हीं तीनों के साथ पृथक-पृथक वर्णन करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म विचार करने पर यह जगत् इन तीनों से पृथक् कदापि प्रतीत नहीं होता है।

## २— आयुर्निर्णय सूत्र

इन तीनों में परमेश्वर की ग्रायु ग्रंथित् जीवनकाल का प्रमाण नहीं पाया जाता ग्रौर ईश्वर की की ग्रायु शतकल्प की ग्रंनुमान की जाती है किन्तु सम्भव है कि ईश्वर के नाना प्रकार के होने के कारण किसी किसी ईश्वर की आयु इससे भी अधिक हो किन्तु जीवों में मनुष्य की ग्रायु का प्रमाण भिन्न-भिन्न प्रकार का है कितने ही जीवों की ग्रायु सहस्र वर्ष की पाई जाती है और कितने ही जीव एक दिन में ही कई बार पैदा होते हैं ग्रौर मरते हैं। उन सब जीवों की ग्रायु का भिन्न भिन्न विचार न करके यहाँ केवल मनुष्य की ग्रायु के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है। मनुष्य की ग्रायु का निन्न, प्राण, वाकों से सम्पन्न होती है उनकी संख्या ३६००० की है-३६००० मन, ३६००० प्राण, ३६००० वाकों से बनी हुई आत्मा ३६००० दिन में पृथ्वी से बने हुए शरीर से संबन्ध तोड़ लेती है। इसी कारण मनुष्य की ग्रायु मुख्यतः १०० वर्ष की मानी जाती है।

मनुष्य की ग्रायु १०० वर्ष की होती है। इसके कारण परीक्षा में कई मत हैं-१ यह है कि जिस प्रकार इस त्रिलोकीब्रह्माण्ड के मध्य में सूर्य अपने प्रकाश से व्याप्त हो रहा है। उसी प्रकार इस त्रिलोकी शरीर में भी हमारी ग्रात्मा सूर्य के समान चारों ग्रोर ज्ञानमय प्रकाश से शरीर में व्याप्त हो रही है- सूर्य प्रकाश मण्डल के समान ज्ञान-प्रकाश-मण्डल को भी सम्वत्सर कहते हैं। सम्वत्सर में पृथ्वी पूर्वापर मध्य रेखा जिसे विपुवद्वृत्त कहते हैं उसी को ज्ञान की भाषा में बृहती कहते हैं। बृहती ६ ग्रक्षर के छन्द का नाम है जो चतुष्पाद होकर ३६ ग्रक्षर का होता है।

विषुवद्वृत्त में भी दश-दश ग्रंश का एक एक ग्रक्षर मानने से ३६ ग्रक्षर हैं इसी से उसे बृहती कहते हैं इनके एक एक ग्रक्षर को जो दश दश ग्रंश के बने हैं प्रत्येक ग्रंश को १०० से गुएा करके ३६००० हो जाते हैं। ३६००० दिन में उन ३६००० ग्रक्षरों से सूर्य संवत्सर के संबन्ध पके हुए पत्तों के अनुसार ग्रलग हो जाते हैं पृथ्वी ग्रौर सूर्य की ग्रात्मा का सम्बन्ध इस प्रकार टूटे जाने पर तीनों लोक के रस मिले हुए नहीं रहते याने सूर्य का रस इस पृथ्वी से बने हुए शरीर को छोड़कर ऊपर सूर्य की ओर चले जाते हैं इसी को मृत्यु कहते हैं।

२—दूसरे मन में सूर्य के कान्तिवृत्त को जगती कहते हैं जगती १२ अक्षर का छन्द है इसको द्वादशाह कहते हैं। जगती को जगती से गुणा करने पर १४४ होता है यही १४४ वर्ष की मनुष्य की परम आयु है अर्थात् पृथ्वी के विषुवत् को १२ भाग करके प्रत्येक भाग में उन्हीं बारहों की दृष्टि पड़ने से प्रत्येक भाग १२ भागों में वट जाते हैं। यो १४४ भाग होते हैं। एक एक वर्ष में सूर्य के सम्बन्ध से पकने पर पृथ्वीरस और सूर्यरस पृथक् पृथक् हो जाता है इसी मृत्यु कहते हैं। यद्यपि मनुष्य की आयु प्रथम मत के अनुसार १०० वर्ष की मानी गयी है, किन्तु सदाचार और यज्ञादि के द्वारा अथवा शरीर संगठन की दृढ़ता के द्वारा यदि आयु बढ़े तो उसकी तीन सीमा है-१-किनष्ट सीमा १०५ वर्ष की, २-मध्यमसीमा १२० वर्ष की और ३-परमसीमा १४४ वर्ष की है। इनमें परमसीमा का कारण द्वितीय मत से दिखाया गया है। सौ वर्ष का नियम सामान्य मान है किन्तु १०० वर्ष से भी अधिक जीवन के मनुष्य पाये गये हैं। प्रकृति नियम के अनुसार १४४ वर्ष से अधिक मनुष्य भी नहीं जीता। अलवत्ता औषिवकल्प के द्वारा अधिक जीवन चरकऋषि ने माना है और योगाभ्यास से अधिक जीवन पुराग के ऋषियों ने माना है।

## ्र स्वातन्त्र्यसूत्र (जीवतन्त्र, ईश्वरतन्त्र ग्रौर परमेश्वरतन्त्र)

१—जीवतन्त्र जीव, ईश्वर, परमेश्वर इन तीनों के भिन्न भिन्न तन्त्रों का ग्रथित् संस्थाग्रों का अयतन है जैसा कि जीव के तन्त्र का ग्रायतन हह्वन्धी यह शरीर है। इस शरीर के भीतर जो कुछ है या जो उत्पन्न होता रहता है उनमें एक तिहाई भाग इस जीव के ही अधीन है अर्थात् जो मन, प्राए, वाक् इस जीव की ग्रात्मा है उनसे उत्पन्न होते हुए ज्ञान, क्रिया ग्रीर अर्थ सभी जीव तन्त्र के भीतर माने जा सकते हैं ग्रीर वे सब जीव के ग्रधीन हैं ग्रथित् उन ज्ञान, क्रिया, ग्रथं इनकी उत्पत्ति में ग्रथवा उनके संचालन में यह जीव पूर्णतया स्वतन्त्र है उनमें ईश्वर के या परमेश्वर के तन्त्रों का साक्षात् सम्बन्ध नहीं है इसीलिये जीव दुराचरण का ग्रपराधी माना जाता है ग्रीर इसीलिये शास्त्र की विधि—निषेध की

नोट:—यदि आयु का बढाव हो तो १०८, या १२० या १४४ तक हो सकता है और योगाभ्यास इत्यादि से तो ४०० वर्ष तक भी माना गया है।

स्राज्ञाएँ सार्थक होती हैं, स्रथवा ईश्वर परमेश्वर के तन्त्र में जीव सदा परवश है। ऐसी स्थित में जीव पर किसी प्रकार की शास्त्र की स्राज्ञा का देना व्यर्थ हो जाता है।

इस जीव में प्राण तीन प्रकार का है १-वैश्वानर, २-तैजस, ३-प्राज्ञ-इन तीनों में वैश्वानर प्राण शरीर का संरक्षक है, अर्थात् प्रकृति नियम के अनुसार प्रतिक्षरण इस शरीर में से जो कुछ क्षीण होता रहता है उसकी पूर्ति करता हुआ इस शरीर की स्थिति को ज्यों की त्यों बनाये रहता है। जो कुछ अन्न, पान इस शरीर के भीतर प्रविष्ट होता है, उसके भी रस और मल दो भाग करके रस भाग को शरीर के निर्वाह के लिए भीतर ही धारण करता है और मल भाग से अपना संसर्ग छोड़ता है। अब दूसरा प्राण तैजस है जो कि इन दोनों रस ग्रीर मल भागों को स्थानान्तरित करता है, ग्रर्थात् रस बनने के स्थान से हटकर इसको सर्वाङ्ग शरीर में ग्रावश्यकतानुसार बांट कर संचालन करता है ग्रीर मल भाग को शरीर के बाहर फैंक देता है। इसके म्रतिरिक्त बालक शरीर को बीरे बीरे बढ़ाकर, युवा म्रवस्था, बृद्धावस्था में परिएात करता है। शरीर का बढ़ना, घटना,स्फुरएा होना, चेप्टा होना, ग्रपने ग्राप गति करना इत्यादि सभी क्रियाएँ तैजस प्राण के अधीन है और तीसरा प्राण प्राज्ञ है, जिसेके द्वारा शरीर में ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं संज्ञान अर्थात् किसी बात का संकेत करना या लक्ष्य रखना ग्रौर ग्रज्ञान ग्रथित् किसी विषय की ग्रोर ग्रपने को या दूसरे को रूकाना, प्रज्ञान ग्रर्थात् किसी बाहरी विषय को ग्रपने मस्तिष्क तक भीतर पहुँचाना ग्रौर विज्ञान ग्रर्थात् किसी विषय की सत्यता को चिरकाल तक धारगा करना इत्यादि इत्यादि, ज्ञान की अनेक शाखाएँ इस शरीर में प्रज्ञाप्राण के द्वारा उत्पन्न होती रहती हैं। ये ही तीन प्राण हैं इनमें वैश्वानर का संबंध ग्रथं से है जो ग्रात्मा के वाक् भाग से उत्पन्न होता है, तैजस का संबन्ध क्रिया से है जो ग्रात्मा के प्राण भाग से उत्पन्न होती है ग्रीर प्रज्ञाप्राण का सम्बन्ध ज्ञान से है जो ब्रात्मा के मन भाग से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार वैश्वानर का संबन्ध ब्रग्नि देवता से, तैजस का संबन्ध वायु देवता से ग्रौर प्रज्ञा का सम्बन्ध इन्द्र देवता से सर्वदा बना रहता है। इन्हीं तीनों के द्वारा जीव की ग्रात्मा का ईश्वर की ग्रात्मा के साथ संयोग है। ग्राधिदैविक पदार्थ ग्रघ्यात्म में ग्रौर ग्राघ्या-त्मिक पदार्थ अधिदैविक में स्राते जाते रहते हैं, जिनके द्वारा जीव, ईश्वर का सदा ऋणी बना रहता है। इन्हीं तीनों प्राणों को उपासना काण्ड में उपासना के लिये ग्रर्थात् चित्त की स्थिरता के लिये तीन भिन्न भिन्न नामों से बोलते हैं। वैश्वानर को विष्णु कहते हैं, जिसका काम रक्षा करना है, तैजस को ब्रह्मा कहते, हैं जिसका काम पैदा करना है और तीसरा प्रज्ञा का नाम शिव है अर्थात् सदा कल्याण या शान्त रूप है इन तीनों जीवों: की वृत्तियों में जिस मात्रा को जीव ग्रधिक बढ़ाना चाहता है उसी में मन लगावे तो तो मन के लगने से प्राण और वाक् ये दोनों भी उसी में लग जाते हैं, जिसके कारण आत्मा में वहीं भाग अधिक बढ़कर तन्मय हो जाता है और उसी के द्वारा ईश्वर या परमेश्वर के भी उसी भाग में लीन हो जाता है यही उपासना का सार या तात्पर्य्य है।

### ईश्वरतन्त्र

जिस प्रकार जीव का तन्त्रायतन ग्रर्थात् तन्त्रशाला यह शरीर है इसी प्रकार ईश्वर की तन्त्रशाला यह ब्रह्माण्ड है। ब्रह्माण्ड के भीतर जो कुछ है या जो कुछ उत्पन्न होता रहता है उनमें ग्राधा भाग ईश्वर के ग्रधीन है ग्रथींत् जो मन, प्राण वाक् इस ईश्वर की ग्रात्मा है उनसे उत्पन्न होते हुए ज्ञान, क्रिया, ग्रथ सभी ईश्वर तन्त्र के भीतर माने जा सकते हैं ग्रौर वे सब ईश्वर के अधीन हैं। ग्रथींत् उन ज्ञान, क्रिया, ग्रथ इनकी उत्पत्ति में ग्रथवा उनके संचालन में यह ईश्वर पूर्णतया स्वतन्त्र है। उनमें परमेश्वर के तन्त्र का साक्षात् संबन्ध नहीं है।

ईश्वर में प्राण तीन प्रकार का है—१-विराट्, २-हिरण्यगर्भ, ३-सर्वज्ञ। विराट् को वैश्वानर भी कहते हैं इन तीनों में विराट् प्राण ब्रह्माण्ड का संरक्षक है। प्रर्थात् प्रकृति नियम के अनुसार प्रतिक्षण इस ब्रह्माण्ड में जो कुछ क्षीए होता रहता है उसकी पूर्ति करता हुआ इस ब्रह्माण्ड की स्थिति को ज्यों का त्यों वनाये रखता है।

दूसरा प्रारा हिरण्यगर्भ है जो कि इस ब्रह्माण्ड में उत्पन्न होते हुए भिन्न भिन्न पदार्थों को ग्राव-ण्यकता के ग्रनुसार ऊपर नीचे भिन्न भिन्न स्थानों में बाँटकर संचालन करता हुग्रा ब्रह्माण्ड के स्वरूप को सिलसिलेवार संपन्न करता है इस ब्रह्माण्ड का समस्त परिवर्तन इसके ग्रधीन है।

तीसरा प्राण सर्वज्ञ है जिसको ग्रन्तर्यामी भी कहते हैं, जिसके द्वारा इस ब्रह्माण्ड के समस्त चेष्टाग्रों के कारण रूप, महाप्राण का उत्थान या संचालन होता रहता है। कोइ भी प्राण बिना ज्ञान के नहीं प्रवृत्त होता यह प्रजापित पिरच्छेद में कहा जा चुका है। जिस प्रकार हमारे प्राण का संचालन हमारे गरीर के प्राज्ञग्रात्मा के ग्रधीन होते हुए हम देखते हैं उसी प्रकार यहाँ भी प्राणों का संचालन किसी ज्ञान घन ग्रात्मा के ग्रधीन अवश्य होना माना जाता है। यद्यपि उसको हम ग्रनुभव नहीं कर सकते, तथापि जिस प्रकार दूसरे शरीर के भीतर प्राण चेष्टा के कारण उसी शरीर के मन की इच्छा को सर्वथा हम ग्रनुभव नहीं करते किन्तु ग्रपने ही ग्रनुसार उसके होने का भी पूर्णत्या विश्वास रखते हैं ठीक उसी तरह ईश्वर के ब्रह्माण्ड में भी होती हुई सभी चेष्टाओं का कारण किसी न किसी मन की इच्छा के होने का विश्वास करना चाहिये वही ज्ञान घन सर्वज्ञग्रात्मा है।

ब्रह्माण्ड भर में ये ही तीन प्राग्ण हैं, इनमें विराट् का, ब्रह्माण्ड का सम्बन्ध इस ब्रह्माण्ड के समस्त दैविक भौतिक अर्थों से है जो कि आत्मा के वाक् भाग से उत्पन्न होते हैं और हिरण्यगर्भ का सम्बन्ध इस ब्रह्माण्ड की समस्त क्रियाओं से है जो आत्मा के प्राग्ण भाग से उत्पन्न होते हैं और सर्वज्ञ प्राग्ण का संबन्ध ज्ञान से है जो आत्मा के मन भाग से उत्पन्न होता है।

इसी प्रकार विराट् का संबन्ध ग्रग्निदेवता से, हिरण्यगर्भ का संबन्ध वायुदेवता से ग्रौर सर्वज्ञ का संबन्ध इन्द्र से है। इन्हीं तीनों के द्वारा ईश्वर की ग्रात्मा का जीव की ग्रात्मा के साथ ग्रोतप्रोत संबन्ध है, जिसके द्वारा ईश्वर सर्वदा जीव पर ग्रनुग्रह करता रहता है।

इन्हीं तीनों प्राणों को उपासक लोग भिन्न नामों से व्यवहार करते हैं। ग्रर्थात् विराट् को विष्णु, हिरण्यगर्भं को ब्रह्मा ग्रौर सर्वज्ञ को शिव कहकर उपासना वरते हैं। ये तीनों उपास्य देवता वास्तव में एक ही ग्रात्मा के तीन स्वरूप हैं, इसीलिए तीनों एक ही हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में नाभि, हृदय, सिर ये तीनों भिन्न होने पर भी एक ही शरीर के तीन भाग हैं, किसी ख्रङ्ग की सेवा करने से उस एक शरीर की ही सेवा होती है उसी प्रकार इन तीनों देवताओं में किसी एक की भी उपासना करने से एक ही आत्मा की उपासना होती है, परन्तु यदि एक की उपासना करता हुआ दूसरे की उपासना का विरोध करें तो वह नाभि की सेवा करते हुए शिर काटने के बराबर अनुचित है। वास्तव में उपासना का मर्म यही है कि अपनी तीनों आत्माओं में से किसी आत्मा के द्वारा ईश्वर की उसी आत्मा तक पहुँ—चना और उसमें लय होकर ईश्वर में सायुज्य हो जाना।

### परमेश्वरतन्त्र

सूर्य को द्यौलोक ग्रीर इस भूमि को पृथ्वीलोक ग्रीर इन दोनों के बीच के वायुमण्डल को ग्रन्तिक्ष कह कर एक त्रैलोक्य माना जाता है। इस प्रकार के त्रैलोक्य सहस्रों की संख्या में जिसके चारों ग्रोर विद्यमान् हैं ऐसा एक सिच्चिदानन्दमय मण्डल अर्थात् जिसके किरण् सत्ताघन हैं, विज्ञानघन और आनन्दघन है वही सिच्चिदानन्द रूपी सूर्य ग्रपने विशाल प्रकाशमण्डल के साथ एक ईश्वर कहलाता है। इसी प्रकार के अनन्तानन्त ईश्वर जिस ग्रनन्त विशाल परमाकाशमण्डल में विद्यमान है वही परमाकाशमण्डल ग्रपने ग्रन्तर्गत समस्त मन, प्राण, वाक् के साथ समस्त उनके विकारों के साथ एक परमेश्वर कहलाता है। जीव ग्रीर ईश्वर जिस प्रकार ग्रपनी आत्मा को केन्द्र बनाकर कुछ दूर ग्रपना ग्रायतन बनाकर सीमाबद्ध होते हैं उस प्रकार यह परमेश्वर न तो ग्रपना केन्द्र ही रखता है ग्रीर न उसके ग्रायतन की सीमा ही होती है। सीमाबद्ध आयतन होने के कारण जिस प्रकार एक ईश्वर की सीमा के पश्चात् दूसरे ईश्वर का भी इस ग्रनन्त आकाश में ग्रवकाश मिलता है ग्रीर इसलिए ग्रनन्त ईश्वर का होना संभव हो जाता है, उसी परमेश्वर कदापि संख्या में ग्रनन्त नहीं हो सकता जब कि वह सर्वत्र ही वर्तमान है उसकी सीमा ही नहीं है तो किर दूसरे परमेश्वर के लिए ग्रवकाश मिलना ही कैसे संभव हो सकता है इसलिए सिद्धान्त है कि परमेश्वर देश ग्रीर काल में अनन्त होकर भी संख्या में सदा एक ही है।

इस परमेश्वर का यही विशाल अनन्त परमाकाश ही तन्त्रशाला है इस विशाल विश्वमण्डल में जो जहां कुछ हो चुका है या जो कुछ उत्पन्न होने वाला है सब कुछ इसी तन्त्रशाला के अन्दर समभना चाहिए वे सब इस परमेश्वर के ही ग्रधीन है ग्रथवा यों भी कह सकते हैं कि वे ही सब कुछ मिलेजुले रूप में एक परमेश्वर है।

इस परमेश्वर की ग्रात्मा ग्रथांत् मन, प्राण, वाक् से उत्पन्न होते हुए ज्ञान, क्रिया, ग्रथं ही सर्वत्र व्याप्त हैं। यह परमेश्वर इन तीनों ज्ञान का निधि है ग्रीर इन तीनों से यह महाजगत् परिपूर्ण है, ग्रथवा परमेश्वर ही परिपूर्ण है। इसी परमेश्वर रूपी निधि से ग्रावश्यकतानुसार थोड़ी—थोड़ी मात्रा में मन, प्राण, वाक् को अथवा उसके विकार ज्ञान, क्रिया, अर्थ को लेकर ग्रनन्तानन्त ईश्वर ग्रपना स्वरूप या जीवन धारण करते हैं ग्रीर फिर उन ईश्वरों से उन्हीं तीनों रसों को पाकर ग्रनन्त जीव भी ग्रपना स्वरूप या जीवन धारण करते रहते हैं। जीव के नाश होने पर उनके स्वरूपारम्भक सभी रस जिस प्रकार ईश्वर में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार ईश्वर के समाप्त होने पर उनके सब रस परमेश्वर में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार ईश्वर के रहते भी परमेश्वर में ही लीन हैं, क्योंकि

जीव श्रौर ईश्वर भी परमेश्वर के झायतन से बाहर नहीं है। केवल जिन रसों से जीव और ईश्वर का स्वरूप बनाया वे स्वरूप केवल नष्ट हो जाते हैं। किन्तु वे रस जीव ईश्वर के पहले या पीछे भी ज्यों के त्यों रहते हैं क्योंकि वे नित्य परमेश्वर रूप हैं।

परमेश्वर के प्राण् भी तीन प्रकार के हैं १-ग्राग्न, २-वायु, ३-इन्द्र—ज्ञान के उदय होने का कारण इन्द्र है, ग्रथों की उत्पत्ति ग्रौर संचालन का कारण वायु है ग्रौर प्रत्येक वस्तु में से विसस्त (फड़ा हुआ) ग्रंण की पूर्ति करके उस वस्तु के स्वरूप की रक्षा रखना ग्रथवा यज्ञ के स्वरूप में वस्तु की जीवन रक्षा रखना ग्राग्न का काम है। इन्द्रीं ग्राग्न, वायु, इन्द्रों को, जो थोड़ी मात्रा ईश्वर के शरीर को बनाते हैं, उन्हीं को वैश्वानर, हिरण्यगर्भ ग्रौर सर्वज्ञ कहते हैं ग्रौर उन तीनों की भी थोड़ी मात्राग्रों से जब जीव का स्वरूप बनता है तो उन्हीं तीनों को वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ कहते हैं।

तात्पर्य्य यह है कि ग्राश्रय भेद ग्रीर मात्रा भेद से नाम भेद होने पर भी वास्तव में परमेण्वर का ग्रवयव ये तीनों अग्नि, वायु, इन्द्र ही सर्वत्र व्याप्त होकर इस चराचर जगत् का संचालन करते हैं। ग्रथवा इन्हीं तीनों ग्रथों को ज्ञान, क्रिया के साथ जगत् कहते हैं, यही परमेश्वर का रूप है।

### पारतन्त्र्यसूत्र

जीव ग्रनन्त है ये सब प्रत्येक ग्रपना-ग्रपना पृथक् तन्त्र रखते हैं किन्तु सभी जीव एक ईश्वर के साथ इस प्रकार बंधे है कि यदि ईश्वर न रहे तो ये सब जीव उसके साथ ही विलीयमान हो सकते हैं। जिस प्रकार सहस्रों जलपात्रों में भिन्न-भिन्न प्रतिबिन्व ग्रपना-ग्रपना पृथक् तन्त्र रखते हैं तथापि वे सब एक ही आकाश वाले सूर्यतन्त्र से बने हैं इसी बन्धन को ग्रनुग्रह कहते हैं क्योंकि सूर्य अपनी सत्ता से उन प्रतिबिन्धों में सत्ता प्रदान करता है। सूर्य ही की सत्ता से उन सब की सत्ता है इसी प्रकार ईश्वर ही ग्रपनी सत्ता से सब जीवों में सत्ता प्रदान करता है। ईश्वर की सत्ता से ही सब जीवों की सत्ता है यही ईश्वर का जीवों पर श्रनुग्रह है।

ठीक इसी प्रकार अनन्तानन्त ईश्वरों का संबंध एक परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के गर्भ में अनन्तानन्त ईश्वर हैं और एक-एक ईश्वर के गर्भ में अनन्तानन्त जीव हैं। इस प्रकार परमेश्वर का ईश्वरों के साथ ग्रीर ईश्वर का जीवों के साथ ग्रानुग्राहक अनुगृहीत भाव है। ग्रानुग्रह शब्द का ग्रार्थ पकड़ने के हैं, जैसे गिरते हुए को हाथ का सहारा देकर कोई पकड़ ने तो वह पकड़ना उसका ग्रानुग्रह होगा। इसी ग्रानुग्रह में जीव ग्रोर ईश्वर दोनों का पारतन्त्र्य है ग्रार्थात् जीव वा ईश्वर दोनों ही ग्रापने तन्त्र में पूर्ण स्वतन्त्र हैं किन्तु जीव की सत्ता ईश्वर परतन्त्र है। ऐसे ही ईश्वर की सत्ता परमेश्वर परतन्त्र है।

सम्पूर्ण जीवों पर एक ईश्वर जो ग्रक्षर है व्याप्त होकर रहता है शौर उन जीवों को सब तरह से भोगता है। ग्रथीत् उनको इच्छानुसार उत्पन्न करता है और उत्पन्न हुओं वा रस लेता रहता है और उनकी कमी को ग्रपना रस देकर पूरा करता रहता है और ग्रन्त में ग्रपने ही भीतर उनको लय भी कर लेता है। इसी प्रकार समस्त ईश्वरों पर परमेश्वर भी व्याप्त होकर उनको भोगता है ग्रीर ज्यों का त्यों

बनाये रखता है। जीवों की ग्रात्मा ईश्वर से ग्राती है ग्रौर ईश्वरों की ग्रात्माएं परमेश्वर से ग्राती है। परमेश्वर स्वयं ग्रात्मघन है, उसमें आत्मा ग्रौर कहीं से नहीं ग्राती। जीव, ईश्वर ग्रौर परमेश्वर इन तीनों का संबंध राजा, सम्राट और स्वराट् के अनुसार भी समभना चाहिये राजा ग्रपने राष्ट्र का स्वतन्त्र है किन्तु उसकी सत्ता सम्राट् के ग्रधीन है ग्रौर सम्राट उससे रस भी लिया करता है इसी प्रकार सम्राट् ग्रपने राष्ट्र में स्वतन्त्र है, किन्तु उसकी सत्ता स्वराट् के परतन्त्र है ग्रौर वह उससे सभी लेता है इसके ग्रातिरिक्त इन तीनों का संबंध जल, बुदबुदा और प्रतिबिम्ब के ग्रनुसार भी है—जल के परतन्त्र बुदबुद है ग्रौर बुदबुद के परतन्त्र उसमें प्रतिबिम्ब है इत्यादि ग्रौर भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। इस प्रकार विजातीय पारतन्त्र्य का विचार हुग्रा है। ग्रब ग्रागे सजातीय पारतन्त्र्य के विषय में कहा जाता है।

## सजातीयपारतन्त्र्य

पहले यह कहा जा चुका है कि जीव अनन्त हैं और प्रत्येक जीव अपना भिन्न तन्त्र रखता है तो इस कथन से यह निश्चित होता है कि जीव ईश्वर के प्रति परतन्त्र होने पर भी जीवों का जीवों के साथ पारतन्त्र्य नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर का भी परमेश्वर के प्रति पारतन्त्र्य नहीं है। किन्तु किसी ईश्वर का ईश्वर के साथ पारतन्त्र्य नहीं है ऐसी शंका किसी को हो सकती है जिसको दूर करने के लिये कहा जाता है वास्तव में जीवों की स्थिति दो प्रकार से है एक "व्यधिकरण" रूप से और दूसरी "व्याप्यव्यापक" रूप से इनमें पहला वह है जैसा कि दो मनुष्यों का परस्पर संवन्त्र है। उन दोनों का आयतन भिन्न होने के कारण उनमें "वैयधिकरष्य" है। ऐसी स्थिति में जीवों का जीवों के साथ पारतन्त्र्य न. होना माना जासकता है, इसी प्रकार के व्यधिकरण ईश्वरों में भी पारतन्त्र्य का न होना माना जा सकता है, किन्तु जहाँ व्याप्यव्यापक भाव है उन में एक जीव के दूसरे सहस्त्रों जीव आरम्भक होते हैं। अथवा एक ईश्वर के कई ईश्वर आरम्भक होते हैं ऐसी स्थिति में जीवों का जीव के साथ, ईश्वर का ईश्वर के साथ पारतन्त्र्य अवश्य माना जा सकता है।

जैसा कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा जीव "सृमर" है। सृमर के शरीर में दूसरे किसी जीव का सम्बन्ध नहीं है। किन्तु ग्रनेक सृमर के मेल से दूसरे प्रकार का जीव उत्पन्न होता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। वह शुक्र में, शोिरात में, ग्रस्थि प्रभृति में भी ग्रंसख्यात रूप में रहते हैं, यद्यपि वे सब सृमर या भ्रूरण जीव ग्रपनी भिन्न-भिन्न जीवन परिस्थित रखते हैं इसलिये ग्रपने ढ़ंग में स्वतन्त्र हैं किन्तु उनकी सत्ता हमारे शरीर की सत्ता के ग्रधीन हैं। इसलिये हमारे शरीर के साथ परतन्त्र हैं। हमारे शरीर के ग्रायतन के भीतर उनका ग्रायतन होने के कारण हमारे साथ उनका व्याप्यव्यापक भाव है, इसलिये उनको व्याप्य एक जीव का शरीर के आरम्भक होने से परतन्त्र कहते हैं।

इसी प्रकार ईश्वर भी जो सब से बड़ा एक मुख्य है वह सिन्नदानन्दवन है और कृष्ण है, ग्रंथित है प्रौर कितने ही ब्रह्माण्डों का स्वामी है, जिसका ग्रायतन के भीतर सहस्त्रों सूर्य तपते हैं. वही एक मुख्य ईश्वर है, जिसके शरीर के ग्रारम्भक और भी कितने ही छोटे बड़े ईश्वर माने जाते हैं, जैताकि एक-एक सूर्य एक-एक ब्रह्माण्ड का स्वामी ईश्वर है। वह वर्ण में खेत है और उसके श्रायतन के भीतर बहुत सी त्रिलोकी हैं, ऐसे त्रैलोक्य का भी भिन्न एक ईश्वर है। जिसकी नकल पर

मनुष्य जीवों की सृष्टि होती है। इस त्रैलोक्य में भी ये भिन्न-भिन्न तीनों लोक भिन्न-भिन्न तीन ईश्वर हैं, जैसा कि पृथ्वी एक ईश्वर की छोटी मूर्ति है इस प्रकार ये छोटे बड़े सभी ईश्वर अपने गर्भ में ग्रनन्तानन्त जीवों को उत्पन्न करते हुए रखते हैं। अपने-अपने जीवों के साथ एक-एक ईश्वर दूसरे ईश्वर के साथ व्याप्यव्यापक भाव से रहते हैं ग्रीर परतन्त्र हैं। इस प्रकार जीवों के साथ ग्रीर ईश्वर के साथ व्याप्यव्यापक भाव की दशा में पारतन्त्र्य है ग्रीर वैयधिकरण्य ग्रनग हद्द, भिन्न ग्रायतन की दशा में स्वातन्त्र्य है।

# जगत् व्यपदेशसूत्र (व्यपदेश-प्रयोग)

जीव, ईश्वर ग्रीर परमेश्वर ये तीनों व्यूहानुव्यूह हैं। इनमें कितने ही स्कन्धव्यूहों के व्यूहों से स्वरूप का निर्माण होता है। प्रत्येक स्कन्धब्यूह में अनेक आत्माओं का संग्रह होता है और प्रत्येक म्रात्मा म्रपना रूप, गरीर ग्रीर वित्त पृथक्-पृथक् रखती है म्रथीत् मन, प्राग्ण, वाक् ये तीनों मिलकर एक म्रनुब्यूह आत्मा हैं। ज्ञान, किया, अर्थ ये ही तीनों म्रात्मा के उद्बुद्ध रूप हैं स्रौर वेद,यज्ञ, प्रजा ये तीनो उस आत्मा के शरीर हैं और प्रबल आत्मा अन्य निर्बल आत्माओं से जो कुछ अपने ग्रायतन में संग्रह करता है वह उस भ्रात्मा का वित्त है। इस प्रकार भ्रात्मा, रूप, गरीर भौर वित्त चारों मिलकर एक अनुब्यूह होता है। ऐसे अनेकानेक अनुब्यूहों से एक स्कन्ध ब्यूह होता है और कितने ही स्कन्ध व्यूहों के मिलाव से एक वह व्यूह उत्पन्न होता है जिसको जीव कहते है। यह जीव तीन जाति के हैं। एक खिनज जो असंज्ञ है जैसे हीरा, माणिक इत्यादि। दूसरा जीव उद्भिज्ज है जो ग्रन्तः संज्ञ है — जैसे बृक्षादि । तीसरा जीवज है जो ससंज्ञ है – जैसे मनुष्यादि । खनिज में केवल वैश्वा-नर प्राण ही आतमा होता है। उद्भिजन में वैश्वानर ग्रीर तैनस इन दो प्राणों की ग्रात्मायें हैं ग्रीर जीवज में वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ ये तीनों प्राणों की ग्रात्माएं हैं। ऐसे तीनों प्रकार के अनेकानेक जीवों से एक नया वह ब्यूह उत्पन्न होता है जिसे ईश्वर कहते हैं। ऐसे ग्रनन्त ईश्वर ब्यूहों से वह एक ग्रसीम ब्यूह सदा सिद्ध रहता है जिसे परमेश्वर कहते है। परमेश्वर एक ही है, इसीलिए उससे नया ब्यूह उत्पन्न नहीं होता । इतना विषय पहले कहा जा चुका है, ग्रव इतना और कहना है कि जीव व्यूह की जो ग्रात्मा है उसका रूप तो ज्ञान, क्रिया ग्रौर ग्रर्थ ग्रात्मा से पृथक् नहीं हो सकता किन्तु उसके ग्राधार जो ग्रितिरिक्त तीन भाग हैं — वेद, यज्ञ, प्रजा इन तीनों को यद्यपि उस ग्रात्मा का शरीर माना गया है तथापि उनमें मुख्य शरीर का भाग प्रजा है, जो कि ग्रन्नि, सोम, यम, आप् इन चारों देवताग्रों के संबन्ध से पश्चदेव पश्चभूत ये दसों अपने विकारों से एक प्रकार का पूद्गल उत्पन्न करते हैं, वहीं स्थूल होने के कारण मुख्य शरीर है। यज्ञ उसी का जीवन निर्वाह है, ग्रौर वेद भी उसी का विस्तार है। तात्पर्य्य यह है कि ग्रात्मा ग्रीर उसके रूप से ग्रितिरिक्त वेद, यज्ञ, प्रजा के भेद से जो कुछ शरीर का भाग है या वित्त का भाग है वही उस आत्मा का जगत् है।

जिस प्रकार शरीर जीव का तन्त्र है ग्रीर जिस प्रकार ब्रह्माण्ड ईश्वर का तन्त्र है उसी प्रकार यह ग्रसीम जगत् परमेश्वर का तन्त्र है । शरीर, ग्रण्ड ग्रीर जगत् ये तीनों ग्रापेक्षिक पर्याय शब्द है ग्रथीत्

एक ही विषय को लक्ष्य कर के जीव सम्बन्ध से गरीर, ईश्वर के सम्बन्ध से ग्रण्ड ग्रौर परमेश्वर के सम्बन्ध से जगत् कहलाता है। तथापि परमेश्वर का जगत् उसका ग्रण्ड और गरीर भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार जीव के गरीर को भी उसका ब्रह्माण्ड या उसका जगत् कह सकते हैं। इस प्रकार जीव, ईश्वर ग्रौर परमेश्वर के भेद से यह जगत् भी तीन भिन्न-भिन्न प्रकार का है। किन्तु जीव का जगत् ईश्वर के जगत् में ग्रन्तर्गत होकर रहता है जीव के जगत् से बाहर हसरे जीव का जगत् या ईश्वर का जगत् है। इसी प्रकार ईश्वर के जगत् से बाहर भी दूसरे ईश्वर का जगत् या ईश्वर का जगत् है। इसी प्रकार ईश्वर के जगत् से बाहर भी दूसरे ईश्वर का जगत् रहता है। किन्तु परमेश्वर के जगत् से बाहर कहीं कुछ नहीं है। परमेश्वर का जगत् ही परमेश्वर है। ईश्वर या जीव का जगत् भी ईश्वर या जीव की आत्मा से उत्पन्न होकर उसी ग्रात्मा के ग्राष्ट्रय से इस प्रकार मिलाजुला रहता है कि जिससे ईश्वर के जगत् को ईश्वर से या जीव के जगत् को जीव से भिन्न कदापि नहीं कह सकते।

जीवतन्त्र का नाम शरीर है; ईश्वर ,, ,, ,, ग्रण्ड है; परमेश्वर,, ,, ,, जगत् है;

जीव, ईंश्वर, परमेश्वर के तन्त्रों को शरीर, ग्रण्ड, जगत् तीनों नामों से भी बोल सकते हैं।

जीव का तन्त्र ग्रन्य जीव के तन्त्र से भिन्न है किन्तु ईश्वर के तन्त्र के ग्रन्तर्गत है। ऐसे ही ईश्वर का तन्त्र ग्रन्य ईश्वर के तन्त्र से भिन्न है किन्तु परमेश्वर के तन्त्र के अन्तर्गत है।

#### ग्रात्मत्रयसाम्यसूत्र

पहले कहा जा चुका है कि जीव में ३ ग्रात्मायं हैं— वैश्वानर, तैजस ग्रौर प्राज्ञ । इसी प्रकार से ईश्वर में तीन ग्रात्माएं हैं—विराट्, हिरण्यगर्भ ग्रौर ग्रन्तयामी था सर्वज्ञ । इसी प्रकार परमेश्वर में तीन आत्मायें हैं—ग्रान्त, ग्रौर वायु और इन्द्र । ग्रधिकरएा या व्यूह भेद से इन ग्रात्माओं के भेद होने पर भी वास्तव में ग्रान्त, विराट् और वैश्वानर ये तीनों एक ही पदार्थ हैं ग्रर्थात् ग्राग्न के ही ये तीनों नाम हैं ग्रौर यह वाक् प्रधान है । यह तीनों ग्रधिकरणों या व्यूहों में अर्थों की सृष्टि किया करता है—इसी प्रकार वायु, हिरण्यगर्भ ग्रौर तैजस ये तीनों भी एक ही पदार्थ हैं ग्रौर यह प्राग्ण प्रधान है तीनों व्यूहों में क्रियाओं को उत्पन्न किया करता है। इसी प्रकार इन्द्र, ग्रन्तर्यामी ग्रौर प्राज्ञ ये तीनों भी एक ही पदार्थ है ग्रर्थात् इन्द्र ही है, यह मन प्रधान है । तीनों व्यूहों में ज्ञान भाग को उत्पन्न करना इसका काम है। इस प्रकार मन, प्राग्ण, वाक् के सम्बन्ध से तीनों व्यूहों में समान जाति के तीन ग्रात्मा होने से तीनों की समानता है।

| ज्ञानोत्पादक | क्रियोत्पादक | <b>ग्रर्थोत्पादक</b> |
|--------------|--------------|----------------------|
| इन्द्र रूप   | वायु रूप     | अग्नि रूप            |

जीव की ग्रात्मा—मन, प्राण, वाक् को ही प्राज्ञ, तैजस, वैश्वानर कहते हैं। ईश्वर की ग्रात्मा—मन, प्राण, वाक् को ही सर्वज्ञ, (ग्रन्तर्यामी) हिरण्यगर्भ, विराट् कहते हैं। परमेश्वर की ग्रात्मा—मन, प्राण, वाक् को ही इन्द्र, वाग्रु, ग्राग्न कहते हैं।

#### ग्राकाशत्रयसाम्य

तीन ग्राकाश दहरोत्तर भाव से सदा वर्तमान रहते हैं ऐसा माना गया है कि जीव का जितना शरीर है उसको शरीराकाश कहते हैं और उस शरीर का केन्द्र हृदय है, जिसके भीतर भी "दहरपुण्डरीक" के नाम से एक छोटा सा ग्राकाशमण्डल है। उसी में शोशित की उत्पत्ति होती है। इस शरीर भर में जितने प्रकार के प्राग्ण हैं जिनसे कि देवता और भूत उत्पन्न होते रहते हैं वे सब उस छोटे से दहरपुण्डरीक नाम के हृदयाकाश में विद्यमान होते हैं। इन दोनों ग्राकाशों को ग्रर्थात् हृदयाकाश और शरीराकाश को जीव के संबन्ध के कारण एक ही मानते हैं।

अब दूसरा आकाश ब्रह्माण्ड का है अर्थात् इस भौतिक सूर्य का प्रकाश जहाँ तक है वह शुद्ध ब्रह्माण्ड आकाश है और ऐसे ऐसे सहस्रों सूर्य जिस सिच्चिदानन्द सूर्य के चारों ओर फिरते हैं। उसका ज्ञान प्रकाश जहाँ तक व्याप्त है वह यही ब्रह्माण्ड ग्राकाश है इन दोनों आकाशों को ईश्वर के सम्बन्ध होने के एक ही मानते हैं।

ग्रव तीसरे श्राकाश को परमाकाश कहते हैं यह परमोब्योम ग्रसीम है। इसी परमाकाश अन्तर्गत असंख्यात अण्डाकाश हैं शौर एक एक अण्डाकाश के ग्रन्तर्गत ग्रसंख्यात शरीराकाश हैं। इस प्रकार एक वड़ी सीमा में छोटी सीमा ग्रौर फिर उसमें छोटी सीमा की वस्तु यदि रक्खी जाय तो इसको % 'दहरोत्तरभाव' कहते हैं।

वैज्ञानिक महर्षियों की सूक्ष्म परीक्षा से यह निश्चित हो चुका है कि जितने प्रकार के प्राण या मन वाक् के विकार उस परमाकाण में है वे सब उसके अन्तर्गत ब्रह्माण्डाकाण में भी थोड़ी मात्रा में रहते हैं और ब्रह्माण्डाकाण में जितने प्राण है या जितने भूत और देवता हैं वे सब इस छोटे णरीराकाण में थोड़ी मात्रा में हैं। तात्पर्य्य यह कि इन तीन आयतनों के छोटे बड़े होने के कारण मात्रा या परिमाण में भेद अवश्य है। परन्तु उन प्राणों की जाति तीनों में बराबर है इसीलिये पिण्ड की परीक्षा करने से अण्ड की और उसके द्वारा परमन्थोम की परीक्षा हो जाने का विश्वास रखते हैं।

# श्रनाहतनाद सूत्र (बिना ठोकर खाया हुग्रा)

जीव के शरीर में एक प्रकार की गरमी पाई जाती है उसे वैश्वानर + ग्राग्न कहते हैं। यह ग्राग्न दो प्रकार से उत्पन्न होता है। एक प्राकृतिक नियम से दूसरा कृत्रिम व्यापार से तात्पर्य्य यह है कि सूर्य

दहर का ग्रर्थ छोटा है उससे उत्तर बड़ा ग्राकाण रहता है इसी से इसको दहरोत्तर कहते हैं।
 वैश्वानर—विश्व=लोक, नर=स्वामी तीनों लोक के स्वामी तीन प्राणों के संयोग से उत्पन्न
ग्रिग्न वैश्वानर को कहते हैं ग्रीर सूर्य का प्राण भी इस ग्ररीर पर ग्रिधकार करता है।

भीर पृथ्वी का प्राण इस गरीर पर अपना अधिकार करता है इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा प्राण अन्तिरिक्ष का है वह एक प्रादेश अर्थात् १० ।। अंगुल का होकर ठीक हृदय से वन्धा हुआ रहता है उस प्राण को व्यानवायु कहते हैं इसी व्यान के आधार पर सूर्य का प्राण पृथ्वी के प्राण से संयोग करता है। सूर्य का प्राण पृथ्वी के प्राण को दवाना चाहता है किन्तु पृथ्वी का प्राण हृदय से वन्धे रहने के कारण एक कम नष्ट नहीं होता, केवल दवकर व्यान के नीचे की छोर पर आकर फिर दवाव की जगह न पाकर एक दम उठने के लिए जोर करता है उसी के बल से सूर्य का प्राण धक्का खाकर पीछे की ओर लौटता है किन्तु वह भी सर्वदा नष्ट न होकर व्यान के ऊपरी छोर तक आकर फिर नीचे की ओर आने का जोर लगाता है। इसी प्रकार दोनों प्राणों के वारी-वारी से ऊपर नीचे दवाव पड़ने को प्राणापान व्यापार कहते हैं। सूर्य के प्राण को प्राण हो कहते है और पृथ्वी के प्राण को अपना। पंखे के अनुसार इन दोनों प्राणों के ऊपर नीचे हिलने से कुछ शरीर की वायु ऊपर नासिका होकर निकलता है और प्राण के भीतर जाने पर बाहर की वायु शरीर के भीतर घुसती है, इसी को श्वासोच्छावास कहते हैं व्यानवायु पर इस प्रकार प्राण और अपान का जो संघर्षण होता है उसी से एक प्रकार की अग्न उत्पन्न होती है उसे ही वैश्वानर-अगिर कहते हैं। यह इस अग्न की उत्पत्ति प्राकृतिक नियम से है।

इस प्रकार उत्पन्न हुम्रा ग्रिग्न शरीर के घातुम्रों का दाहन करने लगे इसीलिये उस अग्नि की रक्षा के ग्रर्थ ग्रन्न भोजन करना पड़ता है क्योंकि ग्रिग्न का स्वभाव कुछ नकुछ खाते रहने का है। भोजन किये हुए अन्न से भी ग्रिग्न उत्पन्न होता रहता है जिससे इस शरीर की रक्षा होती है, इस प्रकार ग्रिग्न की उत्पत्ति कृत्रिम न्यापार से की जाती है।

ग्रिमन का स्वभाव है कि जलते समय जलने वाली चीजों में से जमे जमाये बहुत से भौतिक वायुशों को उधेड़ कर बाहर फेंकता है ग्रीर बहुत सी बाहरी भौतिक वायुओं को ग्रपने जलने के काम में लेता है। इसीलिये भीतर वाल वायु को बाहर के वायुशों से जो मिलने का वेग उत्पन्न होता है उससे एक प्रकार का शब्द उत्पन्न हुआ करता है। तात्पर्थ्य यह है कि जीव के शरीर में इसी प्रकार बैश्वानरग्रिमन के जलते रहने से जो उसके जलने का शब्द उत्पन्न होता है उसे ही ''ग्रनाहतनाद'' कहते हैं। यह नाद जब तक प्राणी का जीवन है, जब तक श्ररीर में ग्रिमन है तब तक बना रहता है किन्तु जब प्राणी के मृत्यु का समय समीप ग्राता है तो ग्रिमन बन्द होने लगती है तो वह नाद भी धीमा पड़ जाता है यहाँ तक कि मरने के समय सर्वथा बन्द हो जाता है। यह तो जीव के शरीर में ग्रनाहतनाद का कारण है। किन्तु जिस प्रकार जीव के शरीर में तीनों लोक के तीन प्राण एकत्र होकर प्राणायान करते हैं उसी प्रकार ईश्वर के ब्रह्माण्ड में भी तीन लोक हैं ग्रीर तीनों के प्राण परस्पर मिलते हैं। इनीलिये वहाँ भी ग्रन्तरिक्ष में पृथ्वी के प्राण सूर्य के प्राण कहते हैं। ग्रीर शरीर के ग्रनुसार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। इसे हम बाहर के ग्रिमन को देखकर प्रत्यक्ष ग्रनुसाव कर सकते हैं तो इस से हम ग्रनुमान भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार मेरे शरीर में ग्रीमन के जलन से शब्द ग्रथींत् ग्रनाहतनाद उत्पन्न होता है उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड में भी उसी ग्रीम के जलन से शब्द ग्रथींत् ग्रनहतनाद उत्पन्न होता होगा।

किन्तु सूक्ष्म होने के कारण हमारी श्रोत्र—इन्द्रियाँ ग्रहण नहीं कर सकती ग्रथवा ऐसे समिस्ये कि यदि शब्द होकर न हो, तभी शब्द सहन किया जाता है परन्तु शब्द एक रस होता ही रहे उसका विच्छेद यदि हम ग्रहण न करें तो उस शब्द को भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। यही कारण है कि सदा सबंदा एक रस ग्रविच्छित्र ग्रनाहतनाद के पेट में खड़े हुए हम उस ग्रनाहतनाद को ग्रहण नहीं करने पाते परन्तु यदि ब्रह्माण्ड में ग्रग्नि है तो ब्रह्माण्ड में ग्रानि है तो ब्रह्माण्ड में ग्रनाहतनाद होना भी प्रकृति नियम के ग्रनुसार ग्रावश्यक है। हम विश्वास रखते हैं कि हमारे ग्रनुसार ईश्वर भी ग्रपने अनाहतनाद को अपने जीवन पर्यन्त ग्रवश्य ही सुनता होगा।

आजकल बहुत से विद्वानों का यह विश्वास है कि कान जब अंगुली से बन्द करते हैं तो कान के छिद्र द्वारा प्रवेश करते हुए बाहर वायु को प्रवेश का मार्ग ग्रत्यन्त सूक्ष्म मिलता है इसलिए उसमें वायु को प्रवेश करते समय संकुचित होकर घन होना पड़ता है इसलिये वायु के प्रवेश करते समय शब्द की उत्पत्ति होती है यह उत्पत्ति कर्ए प्रदेश में ही होती है न कान के भीतर है न बाहर है इसीलिए इस णब्द को शरीर के भीतर मानना भूल है इस पर ग्रधिक विचार करने से यही सिद्ध होता है कि यह शब्द शरीर के भीतर अग्नि के ही जलने का है जैसा कि छान्दोग्य श्रुति में लिखा है बाहर से वायु का प्रवेश करते समय कर्एारन्ध्र में शब्द की उत्पत्ति मानना ग्रधिक विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर यदि प्रचण्ड वायु चलता हो ग्रथवा सर्वथा वायु शान्त होकर हमें कुछ भी प्रतीत न होता हो इन दोनों अवस्थाओं में अंगुली से कान बन्द करने पर इकसार अनाहतनाद सुनने में आता है न कभी घटता है न कभी बढ़ता है यदि बाहरी वायु कारए होता तो उसके घटने बढ़ने पर शब्द के घटाव-वढ़ाव में अवश्य ही कुछ परिवर्तन होता इसके अतिरिक्त एक प्रबल प्रमाण यह है कि जहां बाहरी वायु चलता रहता है वह कर्एारन्ध्र या नासिका मुख ग्रादि में ग्रवण्य ही प्रवेश करता रहता है किन्तु उससे हम शब्द का ग्रनुभव कदापि नहीं करते प्रत्युत किसी समय जब हम निर्जन एकान्त स्थान में बैठते हैं जहां वायु का सञ्चालन भी सर्वथा रुका हुआ हो और हमारी इन्द्रियाँ भी रोग के कारण कुछ निर्वल हो गयी हो तो ऐसी स्थिति में बिना ग्रंगुली दबाये भी इस ग्रनाहतनाद का सन्नाटा देर तक सुनते रहते हैं इसका अनुभव योगाभ्यास करने वालों को समय-समय पर अधिक होता है वे अंगुली से कान नहीं दवाते तथापि अनाहतनाद बराबर सुनते रहते हैं इन वातों से सिद्ध होता है कि कान में वायु का मार्ग तंग करने से इस शब्द की उत्पत्ति नहीं है ग्रवश्य ही इसका कोई दूसरा कारण है संभवतः वह दूसरा कारएा अग्नि का कारएा ग्रग्नि का जलना ही हो सकता है क्योंकि जब कभी बाहर हम ग्रधिक भ्रग्नि को गम्भीरता से जलते हुए पाते हैं तो किसी समय उसके जलने का सनसनाहट शब्द भी सुनते हैं उस शब्दसे यदि इसकी तुलता करते हैं तो उन दोनों में बहुत कुछ समानता प्रतीत होती है, इसलिए विग्वास करना चाहिए कि यह अनाहतनाद शरीर के ग्रग्नि के प्रज्वलन का ही है।

शब्द जहां कहीं उत्पन्न होता है वहाँ कुछ न कुछ ग्राघात ग्रवश्य होता है, ग्राघात के होते ही सबसे प्रथम जो शब्द उत्पन्न होता है उसको एक बिन्दु रूप कल्पना कर सकते हैं, उस बिन्दु से फिर श्रुनन्त शब्द उत्पन्न होकर उस बिन्दु के चारों ग्रोर दूर-दूर तक इस प्रकार वे शब्द फैलते हुए चलते हैं

जैसे किसी ग्रिंग के कणों से प्रकाण की बारा चारों ग्रोर फैलती हो या जिस प्रकार सूर्य के चारों ग्रोर प्रकाण फैला हुग्रा है। इसमें भेद इतना ही है कि ग्रिंग का प्रकाण ज्यों-ज्यों ग्रागे बढ़ता जाता है त्यों-त्यों अगिन कण से फिर दूसरी-दूसरी प्रकाण की धारा सिलसिलेबार पीछे से आती रहती है इसीलिए बिम्ब से प्रकाण की चरम सीमा तक प्रकाण भरें हुए से प्रतीत होते हैं किन्तु यह शब्द ग्राघात से उत्पन्न होता है वह ग्राघात यदि एक ही बार हुग्रा तो वह पहला शब्द बिन्दु उत्पन्न होते ही अनन्तानन्त शब्दों को उत्पन्न करके आप मर जाता है इसीलिए जो शब्द की धारा ग्रागे बढ़ती जा रही है उसके पीछे फिर वह शब्द नहीं रहता। इसकी गित ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार पानी में एक ढेला डालने पर उस जगह से चारों ग्रोर लहर का चक्कर नया-नया बनता हुग्रा चारों ग्रोर फैलता हुग्रा जाता है।

इस नाद का जो केन्द्र ग्रथवा सबसे प्रथम जो शब्द उत्पन्न होता है, उस आघात बिन्दु से चारों ग्रोर फैलते हुए शब्दों को नाद कहते हैं। यही नाद मेरे कर्ण्यदेशों में ग्राता है तब हम शब्द सुनते हैं इस बिन्दु ग्रौर नाद की समिष्ट रूप में 'बीज' कहते हैं उसी बीज का नाम ओम् है—बेद जो ऋक्, यजु, साम के भेद से तीन प्रकार का है वह वास्तव में वाक् है ग्रथित् शब्द है यह शब्द ईश्वर के शरीर में हृदय वैश्वानर से उत्पन्न होता हुआ ग्रनाहतनाद जो ईश्वर के शरीर में ग्रथात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है उसका बिन्दु ईश्वर का हृदय है ग्रौर उसका नाद सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है। उसी नाद से सब देवता ग्रौर सभी भूत जो वास्तव में वाक् ही के भेद हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। इसीलिए वह बिन्दु या उसका नाद सम्पूर्ण जगत् का बीज रूप होता है उसी ईश्वर के अनाहतनाद से उत्पन्न होता है इसीलिए उसको भी 'ओम्' शब्द से कहते हैं इसको ग्रोम् कहने के दो कारण हैं एक तो यह है कि यदि 'ग्रोम्' शब्द को ग्रविच्छिन्न रूप से बोलते ही रहे तो उसकी ब्विन ग्रनाहतनाद की ब्विन से सर्वथा मिलती जुलती है यदि ग्रनाहतनाद को ग्रोम् के ब्विन में मिलान करें तो भिन्नता नहीं प्रतीत होगी। ग्रनाहतनाद को सुनकर ऐसी कल्पना हो उठती है कि मानों यह जीव तथा ईश्वर भी ओम् शब्द का निरन्तर उच्चारण कर रहा है बस इस साइश्य को देखकर ही उस अनाहतनाद रूपी जगत् बीज को 'ओम्' यह नाम दिया है।

ग्रोम् नाम रखने का दूसरा कारण यह है कि ग्रोम् शब्द ग्रह-श्रम् इन दोनों शब्दों के मेल से बना है इन दोनों में दो-दो वर्ण हैं प्रथम स्वर ग्रीर दूसरा ऊष्मा है दूसरे में प्रथम स्वर ग्रीर दूसरा स्पर्श है तात्पर्य्य यह है कि शब्दों में सबसे प्रथम शब्द 'ग्र' है जो कि स्थान ग्रीर करण इन दोने के विवृत दशा में कण्ठ से निकलता है इसके उच्चारण में मुख के किसी स्थान का किसी कारण से स्पर्श नहीं होता इसलिए इसका उच्चारण घन या स्थूल न होकर सूक्ष्म, स्वच्छ ग्रीर अत्यन्त निर्मल है यह केवल प्रयत्न के बल से ही व्यक्त हुमा है यदि प्रयत्न में कमी की जाय तो यह शीद्र ही ग्रव्यक्त हो जायगा इसलिये शब्द की अव्यक्त ग्रवस्था से व्यक्त अवस्था सब से प्रथम ग्रकार में ही पाई जाती है यही ग्रकार मुख के पांचों स्थानों में गिराकर बोलने से इकार ग्रादि स्वर यन जाते हैं ग्रीर इसी अकार में ऊष्मा और स्पर्श मिलाने से व्यन्जन अक्षर बन जाते हैं यही बात ऋग्वेद के ऐतरेय ग्रारण्यक में लिखा है जैसाकि ''ग्रकारों वै सर्वा वाक्। सैवाम्पर्शोद्दाभिव्यंज्यमाना, बह्वी, नानारूपा भवति'' वाक् ग्रात्मा से २ प्रकार की सृद्धिट होती है १ शब्द गयी और २ भूतमयी इनमें शब्दमयी सृष्टिट उपरोक्त ग्रनुसार ग्रन्ट-म से ग्रथांत्र की सृद्धिट होती है १ शब्द गयी और २ भूतमयी इनमें शब्दमयी सृष्टिट उपरोक्त ग्रनुसार ग्रन्ट-म से ग्रथांत्र

स्रकार पर ऊप्मा और स्पर्ण के संयोग से ही होती है इसलिये उसका बीज सोम्, माना गया है-व्याकरण के नियम से अकार के पश्चात् म करके पूर्व बीच का ऊप्मा 'स्रो' कार में बदल जाता है इसी नियम से अ-ह-म को स्रोम् बोलते हैं। तात्पर्थ्य यह है कि शब्दमयी सृष्टि का बीज जो स्रोम् है वही भूतमयी मृष्टि का बीज है। वसोंकि ईश्वर के अनाहतनाद से ही सम्पूर्ण शब्दमयी सृष्टि हुई है और उसी से भूतमयी भी हुई है इसलिये हम कह सकते हैं कि यह भूतमय सम्पूर्ण जगत् ओंकार से ही उत्पन्न हुसा है। इसलिये भूतमय जगत् जो अर्थ है उसका शब्द के साथ धनिष्ट सम्बन्ध कर दिया है-विज्ञान के भीतर शब्द को अर्थ के साथ और अर्थ को शब्द के साथ बाँधा गया है, जिससे गौ का नाम सुनने पर गौ के रूप का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार गौ का रूप देखने पर गौ का नाम बुद्धि में आजाता है इन दोनों शब्द और अर्थ को परस्पर बाँधने वाला हमारा विज्ञान है जो वास्तव में मेरी आतमा है उसी आतमा से उत्पन्न हुआ अनाहतनाद इन दोनों मिले हुए शब्द और अर्थ को उत्पन्न करता है इसलिये दोनों हीं 'स्रोम्' शब्द से उत्पन्न माने जाते हैं। सत्य अर्थों से बन्धे हुए सत्य शब्दों को जो कि यथार्थज्ञान उत्पन्न करते हैं उनको ही शास्त्र या वेद कहते हैं ये सम्पूर्ण वेद अर्थात् अर्थ का ज्ञान कराता हुआ शब्द भण्डार ओम् शब्द से ही उत्वन्न हुआ है। इसीलिये ऋष्यों ने वेद के आरम्भ करते समय या समाप्त करते समय उस वेद के कारण क्रोम् शब्द का स्मरण करना आवश्यक समभक्तर नियम बद्ध किया है।

इस प्रकार ओम्कार से ही सम्पूर्ण वाङ्मय वेद की उत्पत्ति भागवत के वारहवें स्कन्ध के छठे ग्रध्याय में कही गई है। इस वेद के बीज रूप प्रणव का प्रवर्तक ग्रनाहतनाद का स्थान जीव के ग्ररीर में दहराकाण है और ईश्वर के ग्ररीर में पुराणाकाण ग्रर्थात् ब्रह्माण्ड है। इसी प्रकार परमेश्वर के ग्ररीर में परमाकाण उसकी उत्पत्ति स्थान है। ग्रथवा किसी का मत है कि परमेश्वर में केन्द्र न होने के कारण ग्रथवा तीन लोक न होने के कारण न वैश्वानर ग्राग्त है ग्रीर न ग्रनाहतनाद है ग्रीर न उससे शब्द आदि भौतिकसृष्टि है। सब केवल ईश्वर ग्रीर जीव से ही संबन्ध रखते हैं जो कही परमेश्वर को ही वेद का मूल कहा गया है ग्रथवा कहीं पर वेद को ही परमेश्वर कहा गया है यह सब परमेश्वर का भक्तिवाद है क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार व्यापक है कि ईश्वर में या जीव में जो कुछ है सब परमेश्वर से पृथक् नहीं हो सकता इसीलिये वेद का भी ग्राक्षय परमेश्वर कहा जा सकता है।

#### अनाहतनाद का सारांश

श्राकाश अखण्डरूप से एक है। किन्तु जीव के शरीर के ग्राकाश को शरीराकाश कहते हैं, ग्रौर ईश्वर के ब्रह्माण्ड के आकाश को ब्रह्माण्डाकाश ग्रौर परमेश्वर के जगत् के श्राकाश को परमाकाश कहते हैं। शरीर, परमेश्वर ग्रौर परमाकाश ये तीनों दहरोत्तर कहलाते हैं। जैसे तीनों श्राकाश एक रूप से हैं किन्तु मात्रा में छोटे वड़े हैं वैसे ही तीनों में मन, प्राण, वाक् श्रौर इनके विकार भी एक रूप से हैं किन्तु मात्रा में भेद है।

यह जीव ईश्वर के ब्रह्माण्ड के तीन लोकों के नमूने पर बना है माया, सूर्य, हृदय, जन्तरिक्ष ग्रौर पेट पृथ्वी-ग्रन्तरिक्ष के वायु से जीव का हृदयाकाश बना है इसके हृदय में ग्रन्तरिक्ष की वायु एक प्रादेश (१०॥ ग्रंगुल) में बंधा हुग्रा है। ग्रन्तरिक्ष का यह प्राण वायु जीव के हृदय में व्यानवाण के नाम से कहलाता है। वास्तव में जीव के मन, प्राण, वाक् में से प्राण यही व्यानप्राण है। यह व्यानप्राण हृदय में स्थानापन्न होकर समस्त शरीर में व्याप्त है और जीव के शरीर की यही जान है जिस प्रकार ग्रन्ति से यह प्राण ग्राया है वैसे ही सूर्य ग्रीर पृथ्वी से भी इस व्यान पर सूर्यप्राण ग्रीर पृथ्वीप्राणों की लींचातान है इस व्यान पर सूर्य का प्राण पृथ्वी के प्राण को दवाता है ग्रीर फिर सूर्य के प्राण को पृथ्वी का प्राण ऊपर धकेलता है। ग्रथवा यों किहये कि सूर्य का प्राण पृथ्वी के प्राण को ऊपर लींचता है ग्रीर सूर्य के प्राण को पृथ्वी नीचे लींचती है इसी लींचातान को 'प्राणापान' कहते हैं इसी लींचातान की क्रियाको ग्राप कहते हैं। सूर्य सम्बन्धी ऊपर की किया को प्राण ग्रीर पृथ्वी संबन्धी नीचे की क्रिया को ग्रपान कहते हैं। नासिका होकर वायु के ग्रन्दर जाने को ग्रीर बाहर ग्राने को ही श्वासोच्छवास कहते हैं व्यानवायु पर प्राणापान के संघर्षण से जो ग्राग्न उत्पन्न होता है उसको वैश्वानरग्राग्न कहते हैं यह ग्राग्न की उत्पति प्राकृतिक नियम से है। इसी प्राकृतिक नियमानुसार उत्पन्न की हुई ग्राग्न का एक दीर्घ कालतक स्थित रहना भोजन या पान से रहता है। इस ग्राग्न के प्रज्वलन से एक शब्द उत्पन्न होता रहता है इस गब्द को ग्रानहतनाद कहते हैं।

जिस प्रकार व्यान पर प्राण ग्रपान के घर्षण से ग्रग्नि उत्पन्न होता है वैसे ही त्रिलोकी में भी श्रन्तरिक्ष के वायु पर दिव्यप्राण ग्रौर पार्थिव प्राण के संघर्षण से ग्रग्नि पैदा होती है जिसे वैश्वानर कहते हैं और इस अग्नि के जलने से जो शब्द पैदा होता है वह ग्रनाहतनाद है जिस को जीव के समान ईश्वर भी सुनता होगा।

#### ग्रध्यातम के तीन तन्त्र

पूर्वोक्त के अनुसार तीन आत्मा के तीन तन्त्र पृथक्-पृथक् हैं। किन्तु जीव के शरीर में तीनों तन्त्रों का समावेश है—प्रथम तो जीव तन्त्र ही उत्पन्न होता है अर्थात् जीव के आत्मारूप मन, प्राण, वाक् से जो कुछ सृष्टि हुई, हो रही है और होती रहेगी यह सब जीव तन्त्र है किन्तु उस जीवतन्त्र के साथ-साथ ईश्वर तन्त्र भी काम कर रहा है क्योंकि व्यापक है।

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त होती हुई उसके महिमा शरीर में प्रवेश न करे यह संभव नहीं है। इसी प्रवार परमेश्वर जो कि ईश्वर से भी अधिक व्यापक है उसकी महिमा से भी यह जीव शरीर विश्वत नहीं रह सकता इसलिये हम विश्वास करते हैं कि जीव का शरीर दितन्त्र है। कुछ ग्रंश में जीव स्वतन्त्र है, किन्तु कुछ ग्रंश में ईश्वर परतन्त्र श्रीर कुछ ग्रंश में परमेश्वर परतन्त्र है।

श्रव यदि ईश्वर को देखें तो उसका शरीर अर्थात् ब्रह्माण्ड द्वितन्त्र है, वयोंकि ईश्वर इस ब्रह्माण्ड की सृष्टि में कुछ ग्रंग को लेकर स्वतन्त्र है किन्तु उस परमेश्वर की महिमा का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिये कुछ ग्रंग में वह ईश्वर भी परमेश्वर परतन्त्र है, किन्तु ईश्वर के शरीर में जीव का प्रभाव विशेष-तया नहीं पड़ता क्योंकि जीव को शक्ति जीव के शरीर से बाहर नहीं है किन्तु ईश्वर उससे ग्रधिक विस्तृत प्रदेश में व्याप्त रहता है इसलिये उसमें जीव के तन्त्र की कमी होने से ईश्वर का शरीर द्वितन्त्र ही संभव है।

अब यदि परमेश्वर के शरीर का विचार करें तो वह एक तन्त्र ही प्रतीत होगा क्योंकि वह असीम है उसके सर्वाङ्ग शरीर में जीव वा ईश्वर जो परिमित सीमा रखते हैं अपना प्रभाव सर्वत्र नहीं डाल सकते। इसलिये परमेश्वर अपने शरीर में अर्थात् इस बहिर्जगत् में सर्वत्र स्वतन्त्र है। वह परतन्त्र नहीं हो सकता इसलिये उसमें एक ही तन्त्र का होना संभव है।

इस जीव शरीर में जो कुछ मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है वही जीवतन्त्र है, परन्तु जिस विषय में अत्यन्त प्रवल इच्छा रखने पर भी इच्छा न रहने पर भी कितने ही परिवर्तन प्रतिक्षण होते रहते है वह सब ईश्वरतन्त्र है। ईश्वर की ही इच्छा से वे सब परिवर्तन मेरे शरीर में होते रहते हैं। किन्तु जिन पदार्थों पर जीव का व्यापार वा ईश्वर का व्यापार होता रहता है वे उन सब पदार्थों की सत्ता अथवा इस शरीर में ज्ञान का प्रभाव और जो किसी वस्तू में वा किसी काम में कभी ग्रानन्द की भलक होती है ग्रथवा मेरे शरीर में मेरी ग्रात्मा की जीवनपर्यन्त शान्ति रूप से एक प्रकार की स्थिति चल रही है, वह शान्ति रूप ग्रानन्द है। ये तीनों ग्रथित् मत्ता या चेतना या ग्रानन्द परमेश्वर से ही मुक्त में ग्राय हैं, किन्तु मेरा जन्म, मृत्यू, निश्वास, उच्छवास की गति होना और तीन लोक की संख्या होना, मध्य में मेरुदण्ड का होना, नाड़ी, चर्म, मांस, मज्जा ग्रादि धातु ग्रथवा इन्द्रियाँ ये सब मेरे शरीर में ईश्वर के ग्राधीन हैं किन्तु इन इन्द्रियों से काम लेना जीव के आधीन है। ग्रर्थात् वोलना, चलना, उठना, बैठना, सोना और मन में चिन्तमन करना, विद्या बृद्धि वा ग्रविद्या का संचार, ग्रर्थात् अपने ज्ञान या क्रिया में सार्त्विक ग्रंश, राजस ग्रंश, तामस ग्रंश इन तीनों का घटाना बढ़ाना जीव ही के ग्रधीन है। कितनों ही का विश्वास है कि जीव किसी भी काम में स्वतन्त्र नहीं है इसीलिये उनका सिद्धान्त है कि वह — "तृगस्य कुब्जीकरणेऽप्यशक्तः" है। एक वृक्ष का पत्ता भी बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं हिलता, परन्तु यह कथन कुछ ग्रंण तक सत्य हो सकता है तथापि सर्वथा जीव को परतन्त्र ही मानना विचारगत नहीं है। एक घोड़े के हमने चाबुक मारा और वह तेजी से चला कुछ दूर पर वह फिर धीमी चाल चलने लगा यह सब ईश्वर की ही इच्छा से ही मानना सर्वथा व्यर्थ है।

यदि जीव की स्वतन्त्रता सर्वथा ही न होती तो जीवों के लिये शिक्षा, उपदेश, शासन म्रादि करना वेद शास्त्र का मिथ्या ठहैरगा क्योंकि यह वेद शास्त्र ईश्वर के लिये उपदेश नहीं करते हैं किन्तु मनुष्य के लिये ही आज्ञा देते हैं। परन्तु कुछ कर ही नहीं सकता जो कुछ होना है सो ईश्वराधीन है फिर मनुष्य दोषी कैसे ठहराया जाता है। इससे अपने ग्राप हृदय विश्वास करता है कि हम भी किसी सीमा तक करने न करने में स्वतन्त्र हैं। फिर हम यह भी देखते हैं कि ईश्वर ने ही मुक्त में इन्द्रियां देकर उन इन्द्रियों को चलाने के लिये मुक्त में मन भी दिया है, जिस मन के कारण हम चक्षु, जिह्ना आदि इन्द्रियों को काम में लेने या न लेने में स्वतन्त्र बन गये हैं वस इसी से सिद्ध है कि मुक्त में इन्द्रियों का या मन का ग्राना तो ईश्वराधीन है किन्तु इच्छानुसार उनसे काम लेना जीवाधीन है।

'ग्रहम्' कहकर जिस ग्रपने को मैं लक्षित करता हूँ वह मेरे शरीर का सबसे प्रधान भाग प्रकाश है। जिस प्रकाश के भीतर में ग्रपने को, दूसरों को यहां तक कि चराचर जगत् को पाता हूँ जो कुछ इस प्रकाश में मुक्ते भासता है उसी को मैं जगत् कहता हूँ किन्तु मेरे ज्ञान के प्रकाश के भीतर जो कुछ जगत् भासता है उसमें गौरव अर्थात् वस्तु भार नहीं है गौ, घोड़ा, हाथी, पहाड़ तक मेरी बुद्धि पर सवार हैं किन्तु उनके भार का अनुभव नहीं करते इससे यह निश्चित है कि जो घोड़ा, हाथी वास्तव में बाहर है वे मेरी बुद्धि पर सवार नहीं होते किन्तु मेरी बुद्धि न ये घोड़े, हाथी उत्पन्न करती है इसका दूसरा कारण यह भी है कि बाहर वाले घोड़े, हाथी मेरी बुद्धि पर आ जाते तो उसी समय वे घोड़े हाथी अन्यान्य सैंकड़ों मनुष्यों की बुद्धियों पर सवार नहीं हो सकते इससे भी निश्चित है कि बाहर की सब वस्तुएं बाहर ही कहीं पर स्थित रहती हैं किन्तु उनके संयोग से हम सब जीवों को बुद्धियाँ उन्हीं के आकार की बन जाया करती हैं तो सिद्ध हुआ कि हमारी बुद्धि में जो कुछ जगत् भासता है वह बाहर वाले जगत् से भिन्न है, वस इसी जगत् को जो मेरे ज्ञान प्रकाश में भास रहा है वह जीव का जगत् है, जीव की सृष्टि है और जीव के ही भीतर सदा वर्तमान रहता है, इस जीव में ही जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय है।

इस प्रकार जब कि यह जगत् मेरे ज्ञान के प्रकाश के भीतर है तो हम कह सकते हैं कि यह सम्पूर्ण मेरा जगत् मैं ही हुँ, क्योंकि जो कुछ भासता है वही मेरा प्रकाश है ग्रौर जो मेरा प्रकाश है वही मैं हूँ इसलिये वेद का यह कहना सर्वथा सत्य है कि "श्रात्मे वेदं सर्वम्" जिस प्रकार मेरा जगत् मैं हूं उसी प्रकार दूसरे जीव का जगत् ग्रन्य जीव है। इन ग्रनन्त जीवों के भिन्न जगत् की उत्पत्ति के कारण एक ही कोई बाहर भिन्न जगत् है। जिसके संबंध से सब जीवों की ग्रात्मा ग्रपने-ग्रपने जगत् को उत्पन्न करती हैं—वह जगत् किसी जीव का जगत् न होने के कारण ईश्वर का ही जगत् माना जा सकता है। सम्भवतः जैसा मेरा ज्ञान मेरे जगत् को उत्पन्न करने में समर्थ है उसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान भी उस जगत् के उत्पन्न करने में सामर्थ्य रखता है, ऐसे दो प्रकार के जगत् सिद्ध हुए किन्तु इन दोनों से स्रित-रिक्त तीसरा भी कोई जगत् अवश्य ही कहीं पर है जो कि दिक्, देश, काल सबसे अनवच्छिन्न निगूढ़ अर्थात् छिपा हुम्रा है, स्रतीन्द्रिय है स्रौर केवल विचार शक्ति से ही स्रनुभव किया जा सकता है। जब कोई विद्वान् किसी निगूड़ तत्त्व का विचार करने बैठता है तो उस समय उसकी बुद्धि एक ऐसे नये मार्ग पर चलती रहती है कि जिस पर ग्राजन्म उसकी ग्रात्मा कभी नहीं गई थी न उसके अतिरिक्त कोई जीव कभी गया था। ऐसे ही जिस स्वप्त को ग्राज किसी मनुष्य ने देखा उस स्वप्त की सारी पड़त को ज्यों का त्यों उसी मनुष्य ने पहले न कभी देखा था, न पीछे कभी देखेगा और न उस पड़त को संसार के भूत, भविष्य, वर्तमान कभी कोई जीव देख सकता है। यद्यपि उस स्वप्न के जगत् को विद्वान लोग मिथ्या किल्पत कहने का साहस करते हैं किन्तु सम्भवतः जब कि वह दीखता है, ज्ञान ने उसको पकड़ा है तो उसे मिथ्या क्यों कहा जाय, क्यों नहीं वह ईश्वर वाले बाहर जगत् से भिन्न ही एक तीसरा जगत् मान लिया जाय कि जिसके संयोग से हमारा ज्ञान स्वप्न में नया एक जगत् उत्पन्न कर सका। इस प्रकार के भ्रनेक उदाहरण शतरंज ग्रादि खेलों के भी दिये जा सकते हैं। नित्य नये खेल के सिलसिले बाहर के ईश्वरी जगत् में कहीं न होने पर भी खेलते समय अपने आप चलता रहता है। वे सिलसिले भी किसी न किसी जगत् की नियुक्ति से संवन्य रखते हैं। विद्वान् मनुष्य नया विचार करते समय ईश्वर की बाहरी सृष्टि में अपने मन को न भेज कर उसी परमेश्वर के जगत् के किसी मैदान में अपने ज्ञान को जाने देता

है और उसी में से टटोल कर नया ज्ञान लाभ करके जगत् में उसका प्रचार करता है यह सब परमेश्वर के जगत् का कुछ ग्राभासमात्र प्रमाण है किन्तु वास्तव में ईश्वर के जगत् से भी दूर होने के कारण परमेश्वर के जगत् को यथार्थ में नहीं जान सकते तथापि पृथक् पृथक् तीन जगतों का होना और उन तीनों जगत् का पृथक् वृथक् तीन ग्रात्माग्रों के ग्रधीन होना कुछ कुछ ग्रनुभव किया जा सका है इन तीनों तन्त्रों के तीनों जगतों का हमारे जीव के तन्त्र में मेल अवश्य ही है।

### बाहर के तीन तन्त्र

जीव शरीर के अनुसार बाहर जगत् में भी तीन ही तन्त्र आपस में मिलेजुले प्रतीत होते हैं।
यदि इन सब पदार्थों पर दृष्टि डालें तो बहुत से पदार्थ इनमें परभेश्वर से, बहुत से ईश्वर से और बहुत से जीव से भी उत्पन्न प्रतीत होंगे—साधारएातः बाहर के पदार्थों को हम दो भागों में विभक्त करेंगे-१ कृत्रिम और २ प्राकृत। इनमें कृत्रिम तो वे हैं जिनको प्रकृति ने नहीं बनाया है-जैसे मकान कुर्सी इत्यादि इनको जीव ने अपने विचार के द्वारा उत्पन्न करके ईश्वर की सृष्टि में उनको डाल दिया है। रूई प्राकृत, यद्यपि ईश्वर की सृष्टि है तथापि उसका बस्त्र जीव की ही सृष्टि से होगा। औषधियाँ ईश्वर की सृष्टि हैं किन्तु उनसे बने हुए औपध जीव की सृष्टि है। इनसे अतिरिक्त जो कुछ पृथ्वी में वृक्ष, पशु आदि हैं अन्तिरक्ष में विद्युत, इन्द्रधनुष, मेघ आदि द्यौ में जो तारामण्डल, आकाशगङ्गा, धूमकेतु उत्पन्न होते हैं वे सब प्राकृत हैं और ईश्वर की सृष्टि हैं। अब इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी वह बस्तु है जो इन दोनों में सामान्य भाव से पाई जाती है। जैसे प्रत्येक बस्तु की सत्ता, प्रत्येक बस्तु का भासना अर्थात् प्रतीत होना और जगत् का भूमा अर्थात् एक विस्तृत अनन्त रूप में सबका संनिवेश होकर विकास होना, ये तीनों परमेश्वर के तन्त्र से आये हुये धर्म प्रतीत होते हैं। इन तीनों पृथक् तन्त्रों का पृथक् पृथक् तीन आत्माओं से संवन्ध होने पर भी परस्पर सिम्मिलत रूप होकर एक जगत् का रूप धारण करते हैं।

#### त्रैलोक्य व्यवस्था

जिस प्रकार जल स्थल के भिन्न भिन्न जीवों में शरीर के धातु भिन्न भिन्न प्रकार के पाये जाते हैं इसी तरह ईश्वर के शरीर में भी मनुष्यादि जीवों की अपेक्षा भिन्न प्रकार के ही शरीर धातु प्रतीत होते हैं जैसा कि ऋक्, साम, यजु ये तीनों वेद ही ईश्वर के शरीर में रसरूप हैं। पश्चभूतों का प्रपश्च ही भूत निकाय है और पर्वत ही अस्थि रूप है और यज्ञ उनके शरीर में चेष्टा है किन्तु जीव शरीर के अनुसार ईश्वर के शरीर में न लोम है न चर्म है।

जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में, योनि से नाभि तक पहला, नाभि से हृदय तक दूसरा और हृदय से कण्ठ तक तीसरा, इस प्रकार तीन भाग हैं, और तीनों के अधिष्ठाता स्वरूप अग्नि, वायु, इन्द्र ये तीन प्राण हैं, उसी प्रकार ईश्वर के शरीर में भी पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौः ये तीन भाग हैं और इन तीनों के अधिष्ठातृ स्वरूप अग्नि, वायु, इन्द्र ये तीन प्राण हैं। भेद इतना ही है कि जीव शरीर में इन तीनों प्राणों को वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ कहते हैं और ईश्वर के शरीर में इन तीनों प्राणों को विराट् हिरण्यगर्भ, अन्तर्यामी या सर्वज्ञ कहते हैं। इनके अतिरिक्त जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में उपर्युक्त तीनों भागों का

एक ही ग्रधिष्ठाता पृथक् एक मस्तक है। उसी प्रकार ईश्वर के शरीर में तीनों लोक से परे उन ती<mark>नों</mark> का ग्रिधिष्ठाता एक ही कोई सच्चिदानन्द नाम का ज्योतिर्घन है वही ईश्वर का मस्तक है।

कहीं-कहीं पर ऋषियों ने उदर को पृथ्वी, वक्षस्थल को ग्रन्तिरक्ष ग्रीर द्यौः को सिर कहा है, वह छोटे ईश्वर के ग्रधुरोध से कहा जा सकता है ग्रथवा द्यौः से वाहर वाले सिच्चिदानन्द को भी साधारण शब्दों में दीप्यमान होने के कारण द्यौः शब्द से भी कह सकते हैं। तात्पर्य्य यह है कि ईश्वर के शरीर में ग्रथवा जीव के शरीर में समान रूप से तीन-तीन लोक ग्रपना पृथक्-पृथक् तन्त्र रखते हुए भी तीनो सिम्मिलित होकर एक ही जिसी ईश्वर के या जीव के शरीर का संगठन करते है।

मनुष्य के शरीर में तीन लोक होने के कारण तीन आत्माएं हैं। प्रत्येक आत्मा में मन, प्राण, वाक् के तीन-तीन भाग हैं इरा प्रकार मनुष्य शरीर में आत्मा के ६ भाग हैं जो परस्पर मिले जुले होने के कारण सूत्रक्ष हैं, यही नव सूत्र ब्रह्म का लक्षण है। जीव शरीर के अनुसार ईश्वर के शरीर में भी यही ६ सूत्र है और भी ब्रह्म के लक्षण है। इन्हीं नव सूत्रों को यज्ञ सूचक कहते हैं। जिनको ब्राह्मण लोग उपासना की दिष्ट से शरीर के ऊपर धारण करते हैं।

#### जीवस्वरूपनिर्णय

जगत् में सूक्ष्म या स्थूल जो कुछ वस्तु विना किसी मनुष्य व्यापार के अपने आप जब स्वरूप धारण करता है तो वह अवश्य ही वर्तुलवृत्त होता है जैसा कि शब्द किसी विन्दु से उत्पन्न होकर नीचे चारों ओर वर्तुलवृत्त रूप से ही फैलता है। अग्नि का प्रकाश भी वर्तुलवृत्त होकर ही फैलता है वायु को किसी वस्त्र या भस्त्रा ( बोंकनी ) में भरें तो वह गोल होकर चारों ओर फूलेगा। मेघ से जब जल गिरता है तो वह आये मार्ग में आकर अपने आप गोल बिन्दु में परिएत हो जाता है। मृत्तिका परमाणुओं ने मिलकर जो सबसे प्रथम इस पृथ्वी का रूप धारण किया है वह भी गोल है सूर्य, चन्द्रमा आदि प्रकृति सिद्ध सभी पिण्ड गोल ही दीखते हैं। इन सबके गोल होने का कारण यदि सूक्ष्म विचार करें तो साधारण रीति से इन सबमें व्यापक होकर विद्यमान कोई एक आत्मा ही कारण प्रतीत होता है।

इन वर्जु लब्नों में नाभि को मुख, इनके अन्तस्थ पृष्ठ को शरीर ग्रौर विहरङ्ग पृष्ठ को पद और ग्रन्तस्थ पृष्ठ से विहरपृष्ठ तुक चारों ओर जो संमुखता के सूत्र हैं, उनको ग्रक्षी कहते हैं। सभी गोल वस्तुग्रों में इस प्रकार ही ग्रङ्ग प्रत्यङ्ग की कल्पना संभवतः मानी जाती है। पृथिवी, सूर्य, चन्द्र ग्रादि सभी पिण्डों में ग्रङ्गों की ऐसी ही व्यवस्था होती है।

इस नियम के अनुसार हमारे शरीर की आत्मा भी अपनी प्रकृति से वर्तुं लहुत ही सम्पन्न होती है। यह जीव आत्मा ईश्वर से उत्पन्न होती है, ईश्वर का शरीर गोल होने पर भी पृथ्वी के अवरोध से आधे रूप में ही आकर जीव के शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिये जैसे नीवूं की आधी फांक की जाय उसी तरह हमारे शरीर में जब आत्मा भी वर्तुलवृत्त के आधे भाग के रूप में स्वरूप धारण करता है। हमारा पीठ आत्मा का पीठ है मेरी छाती की ओर आत्मा की गोलाई नहीं है। कारण हमारी आत्मा आगे की ओर

खाली होने के कारण उस अंग को पूरा करने के लिये सर्वदा सम्नद्ध होकर आगे अपने को बढ़ाना चाहता है। इसीलिये हम अपने आंख, मुख की तरफ काम करने को जितना बलपाते हैं उतना पीठ की तरफ नहीं पाते—यह पुरुष की कमी स्त्री के संयोग से किसी तरह पूरी की जाती है जीव के आधे होने के कारण से ही जगत् भर के जीवमात्र दो भागों में वटे हैं १—पुरुष, २—स्त्री।

यह सर्वथा निश्चित विषय है कि यदि जीव आत्मा वर्तुलवृत होता तो जीवों में स्त्री, पुरुष का विभाग कदापि नहीं होता—इसी कारण प्राचीन वैदिक महर्षियों ने ग्रौर देशान्तर के यवनाचाप्यों ने भी एक ही ईश्वर के दो भाग करके स्त्री पुरुष का होना माना है।

इन दोनों भागों में उत्तर दक्षिण दिशा का संबन्ध होने के कारण ग्रग्नि ग्रीर सोम की अधिकता एक-एक में होने से स्त्रीपुरुप के स्वरूप में परिर्वतन हो गया है। दक्षिण दिशा के संबन्ध से ग्रग्नि की प्रवलता से पुरुप की उत्पत्ति होती है। इस विषय में बहुत सी बातें निर्ण्य करने की हैं, जिनका विस्तार स्वतन्त्र रूप से ग्रन्यत्र किया गया है। यहाँ इतना ही ग्रौर कहना आवश्यक है कि इस ग्राधी कमी के ग्रतिरिक्त जीव-ग्रात्मा और सब प्रकार से गोल है। मस्तक से पांव तक जितनी इसकी लम्बाई है—मुजा के पसार में भी उतनी ही चौड़ाई है। इस गोलाई के विरोध में ग्रन्य बहुत से कारण उपस्थित हैं। जिनका वर्णन शारीरक विचार में होगा किन्तु किसी शरीर की स्थित देखते हुए शरीर के ग्रात्मा को वर्तुलवृत के रूप में ही स्वीकार किया जाता है।

#### ईश्वरस्वरूपनिर्णय

जिस प्रकार जीव के मुख, ग्रक्षि (दिष्ट), पद आदि ग्रवयव एक नियत दिशा में होते है, इसी कारण जीव नियत रूप से ही इन ग्रवयवों से काम ले सकता है। तात्पर्य्य यह है कि पांव से ग्रांख का काम, मस्तक से पांव का काम नहीं ले सकता, परन्तु ईश्वर में ऐसा नहीं है ईश्वर के लिये ऋषियों ने कहा है:—

सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्यितिष्ठित ।।१।। विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वतःस्यात् । संवाहुभ्यां मित संपत्तत्रै, द्यावासूमीजनयन् देवएकः ।।२।। एकोहि देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः, पूर्वोहजातः सगर्भे ग्रन्तः । स एव जातः स जनिष्यमागः प्रत्यङ् जनांस्तिष्ठित सर्वतोमुखः ।।३।।

तस्मात् परं ना परमस्ति किञ्चित्, तस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्तिकिञ्चित्। वक्षइवस्तब्धोदिवितिष्ठत्येक, स्तेनेद पूर्णपुरुषेरा सर्वम् ॥४॥

# द्यां मूर्द्धानं यस्य विद्रा वदन्ति, खंबै नाभि चन्द्रसूर्यो च नेत्रै । दिशः श्रोत्रे विद्धिपादौ क्षिति च, सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूत प्रणेता ।।५।। परमेश्वरस्वरूप निर्णय

यव यदि परमेश्वर के स्वरूप का हम विचार करते हैं तो हमको विश्वास होता है कि दिक्, देश, काल और द्रव्य इन सबसे अनवच्छिन्न होने के कारण न उसके नाभि हो सकती है और न उसके कही पीठ कल्पना की जा सकती है क्योंकि वह असीम है इसीलिये न परमेश्वर का कोई मुख हो सकता है न उसकी दिल्ट हो सकती है न उसका पांव हो सकता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर में सब ओर मुख, दिल्ट और पाद कहे जा सकते हैं किन्तु परमेश्वर में किसी ओर भी मुख दिल्ट और पाद की कल्पना नहीं हो सकती परन्तु इतना होने पर भी देखना, सुनना, चलना, फिरना इत्यादि जितनी शक्तियाँ जो जहाँ कुछ हैं वे सब इसी सर्वत्र व्यापक परमेश्वर में कहे जा सकते हैं। उसके ग्रतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। इसीलिये ऋषियों ने परमेश्वर का स्वरूप इस प्रकार कहा है—

श्रपाणि पादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः ।
सवित्तिवेद्यं नच तस्यवेत्ता, तमाहुरग्यां पुरुषं पुराणम् ।।१।।
श्रपाणि पादोइह मचिन्त्यशक्तिः, पश्यामचक्षुः श्रृणोम्यकर्णः ।
श्रहं विजानामि विविक्तरूपो, न चास्ति वेत्ता ममचित्सदाहम् ।।२।।
वेदैरनेकं रहमेववेद्यो, वेदान्तकृद्वेदं विदेव चाहम् ।
न पुण्य पापे ममनास्तिनाशो, न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति ।।३।।
श्र्रणोरणीयानहमेवतद्वन् महानहंविश्वमह विचित्रम् ।
पुरातनोऽहं पुरुषोहमींशो, हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि ।।४।।

इसी प्रकार ग्रन्थान्य ऋषियों ने भी शान्त, क्षुन्ध, घोर परमेश्वर का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा है कि उसके वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र मन ये पांचों प्राण नहीं हैं। शन्द, स्पर्ण, रूप, रस, गन्ध ये पांचों भूतगण नहीं हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी इन पांचों महाभूतों से बना हुग्रा उसका शरीर नहीं है ग्रीर उसमें भीतर बाहर का स्थूल, सूक्ष्म का, ह्रस्व दीर्ब का, मुख ग्रीर पैरों का भेद नहीं है, न उसमें भार है, न परिमाण है, न कोई ग्राकार है, न ग्रन्थकार है, न छाया है, न उसमें शोिएत है न चर्म है, वह ग्रसंग है, ग्रन्थर है, न ग्रन्न है न ग्रनाद, उसके शासन में सूर्य ग्रीर चन्द्र ग्रिन, बायु, द्यौ ग्रीर पृथिवी ये सब नियत व्यवस्था के ग्रनुसार भिन्न भिन्न ग्रपने काम करने में कदािप त्रुटि नहीं करते, सब कुछ उसी से पकड़ा हुग्रा जहाँ का तहाँ स्थिर होकर इस संसार चक्र को चला रहा है। किन्तु वह परमे- एवर नहीं दीख सकता है न सुनने की वस्तु है न जानने और समक्षने की वस्तु है। परन्तु जो जहाँ कुछ

दीखता है, सुना जाता है, जाना और समका जाता है सभी जगह वही एक देखने वाला है, सुनने वाला है, जानने और समकते वाला है, उसके अतिरिक्तन कोई द्रष्टा है, न श्रोता है, न मानता है न विज्ञाता है।

#### परमेश्वर में कामना का न होना

जीव ग्रौर ईश्वर में कामना पाई जाती है जिसमें जीव की कामना ग्रनित्य है कभी होती है और कभी नहीं यहाँ तक कि जिस जीव को जिस वस्तु की एक समय कामना होती हैं उसी को उसी वस्तु की दूसरे समय में कामना नहीं रहती, परन्तु ईश्वर की कामना ऐसी नहीं है उसकी कामना प्रत्येक वस्तु में एक रूप से सदा रहती है और जितनी कामनाएँ ईश्वर में उत्पन्न हुई वे सब इच्छा होते ही पूर्ण होती रहती हैं इसीलिये ईश्वर को सर्वकामनामय ग्रौर आप्त काम कहते हैं परन्तु परमेश्वर ग्रकाम है कदाचित् भी कोई कामना उसमें उत्पन्न नहीं होती क्योंकि ग्रग्नाप्त वस्तुग्रों की कामना हुग्ना करती है सो जो ग्रात्मा परिच्छिन्न हो उसी में संभव है किन्तु इस जगत् में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो परमेश्वर में न हो वा परमेश्वर से वाहर हो इसीलिये उसको ग्रकाम कहते हैं।

जीव त्रितन्त्र है, वह जितने ग्रंश में स्वतन्त्र है उतने में ही फल की इच्छा से कर्म किया करता है, परन्तु यदि दूसरे दोनों तन्त्र वाधक हो ग्रौर प्रवल हो तो उसकी कामना सिद्ध नहीं होती, कर्म निष्फल हो जाता है। चिकित्सा करने पर भी रोगी मर जाता है, परन्तु ईश्वर द्वितन्त्र है वह भी किसी ग्रंश में परमेश्वर के परतन्त्र है तथापि उसकी परिमित शक्ति इतनी बढ़ी हुई ग्रौर प्रवल है जिसके द्वारा उसको कोई वस्तु ग्रप्राप्य नहीं है, सब कुछ उसको नित्य प्राप्त है इसीलिये उसको किसी फल की कदाचित् भी कामना नहीं होनी चाहिये, किन्तु फल की ग्रपेक्षा न रख करके भी कर्त्तव्य दृष्टि से वह सब कामना करता है और नित्य उसको सब काम प्राप्त होते रहते है उदाहरण के लिये सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, पृथिवी को लीजिये ये सब अपने अपने कामों को नियमानुसार कुछ भी फल की अपेक्षा न रख कर कर्तव्य हिंट से करते रहते हैं और किया का फल भी पाते रहते हैं सूर्य के तपने से जल सूख कर सूर्य की स्रोर जाता है ग्रौर उसे ग्रहण करता है किन्तु सूर्य को उस जल की किञ्चित् भी ग्रावश्यकता नहीं है तथापि वह जल को ग्रहण करने की सर्वदा कामना रखता है ग्रौर सर्वदा उसकी किरणों में जल भरा भी रहता है इसी उदाहरण से ईश्वर को भी जानना चाहिये। यद्यपि ईश्वर को कोई वस्तु स्रप्राप्य नहीं है, इसीलिये उसको किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं होती है तथाहि वह सर्वदा काम करता ही रहता है ग्रौर सब वस्तु भी उसमें विद्यमान रहती हैं ग्रौर उन सब वस्तुग्रों को वह सर्वदा ग्रच्छी तरह जानता भी रहता है। क्योंकि उसमें मन, प्राण, वाक् रहते हैं। मन के कारण मनस्वी, सर्वकाम ग्रौर सर्वज्ञ है ग्रौर प्रारा के कारण वह सर्व शक्तिमान् है सर्वदा कर्म्म करता ही रहता है ग्रौर वाक् के कारण सर्वगुण सम्पन्न सर्व-धम्मीपपन्न है ग्रथीत् सर्व प्रकार के ग्रथीं से सम्पन्न है।

ग्रब यदि परमेश्वर की ओर दिष्टिपात करते हैं तो उसको जीव ग्रौर ईश्वर दोनों से भिन्न प्रकार का पाते हैं किसी कर्म या किसी कर्म के फल में उसकी कामना नहीं है क्योंकि कोई भी कामना प्रत्येक प्राणी के हृदयवर्ती ग्रात्मा से ही उठती है किन्तु परमेश्वर में कोई नाभि नहीं है इसीलिये न उसका हृदय है न किसी प्रकार की कामना का उठना संभव है इसी से परमेश्वर को सर्वथा निष्काम कह सकते हैं। किन्तु प्रकारान्तर से यदि देखा जाय तो अनन्तानन्त ईश्वरों में या अनन्तानन्त जीवों में जो जहाँ कुछ कियाएँ होती हैं या जीव ईश्वर में जो कुछ कामनाएँ उठती हैं वे सब ही परमेश्वर में मानी जा सकती हैं। परमेश्वर या जीव जो कुछ कामनाएँ करते हैं या कर्म करते हैं वे सब परमेश्वर की ही कामना या कर्म कहे जासकते हैं क्योंकि कामना या कर्म किसी शक्ति पर निर्मर है और उन सब शक्तियों का घन केवल मात्र एक परमेश्वर ही है इसीलिये सब कर्म ही परमेश्वर के ही कहे जा सकते हैं तथापि जीव ईश्वर कर्मों के अतिरिक्त प्रातिस्विक रूप से परमेश्वर का कोई कर्म नहीं है। परमेश्वर की आतमा में जो कुछ मन, प्राग्ग, वाक् समर्पित हैं उनकी दो अवस्थायें कही जा सकती हैं—उद्बुद्ध और अनुद्वुद्ध। इनमें जितने उद्बुद्ध एप हैं अर्थात् व्यक्त और व्याकृत हैं उनको ही ईश्वर, जीव या जगत् कहते हैं, उनमें जितनी कियाएँ हैं या कामनाएँ हैं वे परमेश्वर के ही उद्बुद्ध रूप हैं और वे ईश्वर और जीव के साथ ही संबद्ध है उनके अतिरिक्त जो मन, प्राग्ग, वाक् हैं सो अनुद्वुद्ध हैं इसी से परमेश्वर की कामना या किया कुछ भी पृथक् रूप से कही नहीं जासकती। तात्त्यर्थ यह है कि जीव अनित्यकाम हैं ईश्वर सर्वकाम और आप्तकाम है किन्तु परमेश्वर सर्वथा निष्काम है।

#### परमेश्वर में नभ्य ग्रात्मा का न होना जीव ग्रनन्त हैं-

शरीर के भिन्न होने से जीव भी भिन्न होते हैं। प्रत्येक जीव-आत्मा के शरीर में दो-दो श्रात्मा होते हैं एक नम्य श्रौर दूसरा सर्व। इनमें नम्य ग्रात्मा बह है कि जो शरीर के केन्द्र में रहकर इस शरीर के वातु, रस आदि को निर्माण करता हुआ शरीर के श्रनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल कर फेंकता रहता है, उसी के कारण शरीर का कोई भी ग्रंश सड़ने नहीं पाता ग्रौर शरीर को हलका बनाता है परन्तु दूसरा सर्वग्रात्मा जीव का सम्पूर्ण चेतन शरीर है। इसी प्रकार ईश्वर भी अन्तत हैं उनका शरीर ब्रह्माण्ड है, ब्रह्माण्ड के भेद से ही ईश्वर भिन्न-भिन्न माने जाते हैं, प्रत्येक ईश्वर के भी ब्रह्माण्ड में दो दो आत्मा होते हैं। एक ब्रह्माके केन्द्र में रहकर ग्रपने से ही सब पदार्थों को उत्पन्न करता हुआ ग्रौर उनको चारों ग्रोर फैलाता हुआ ब्रह्माण्ड की रचना करता है उसको नम्य ग्रात्मा कहते हैं ग्रौर दूसरा सर्व ग्रात्मा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को ही कहते हैं। इस प्रकार जीव ग्रौर ईश्वर दोनों में दो-दो ग्रात्मा पाये जाते हैं। किन्तु परमेश्वर में ऐसी दो ग्रात्मायों नहीं हैं वह एक ही है वयोंकि उसके शरीर को जगत् कहते हैं सो जगत् एक है ग्रौर ग्रसीम है। ग्रसीम वस्तु की नाभि ग्रौर परिधि दोनों ही नहीं कही जासकती, इसीलिये उसमें नम्य ग्रात्मा का होना ग्रसम्भव है। उसका प्रत्येक विन्दु ही नाभि है ग्रौर प्रत्येक विन्दु से ग्रन्तानन्त ग्राक्तियाँ उत्पन्न होकर ग्रपना ग्रपना विकास करती हैं, जिससे इस जगत् का स्वरूप वनता विगड़ता रहता है, इसीलिये इस सम्पूर्ण जगत् को ही विग्वात्मा भगवान् परमेश्वर कहते हैं, जो ग्रसीम होने से किसी नियत स्थान पर नम्यात्मा नहीं रखता उसका प्रत्येक विन्दु ही नम्य हो सकता है।

# परमेश्वर में दैशिक संस्था न होना

जीव की शक्ति परिमित है इससे उसका शरीर भी परिमित ही उत्पन्न होता है, इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति भी परिमित है, इसी से उसका ब्रह्माण्ड भी परिमित ही उत्पन्न होता है। यह ब्रह्माण्ड

दो प्रकार का है, एक छोटा जो उपेश्वर का शरीर है अर्थात् यह सूर्य अपने प्रकाश मण्डल से जितने आकाश प्रदेश में व्याप्त होता है वही छोटा ब्रह्माण्ड है उसमें सूर्य, पृथिवी और अन्तरिक्ष के नाम से त्रंलोक्य की संस्था नियत रहती है, किन्तु महाण्ड वह है कि जिसमें असंख्य ऐसे सूर्य होने के कारण त्रंलोक्य संस्था भी असंख्य होती हैं। जिस प्रकार हमारी पृथिवी या अन्यान्य ग्रह इस सूर्य के चारों ओर फिरते हैं उसी प्रकार वे सब सूर्य भी जिस महासूर्य के चारों ओर फिरते हैं वही सिच्चदानन्द घन हमारा ईश्वर है। उसकी सत्ता चेतना और आनन्द की किरणों चारों ओर जितने बाकाश प्रदेश में परिश्याप्त हैं वही महाब्रह्माण्ड है और वही ईश्वर का शरीर है। यह महा ब्रह्माण्ड बहुत बड़ा होने पर भी परिमित हैं, सीमाबद्ध है, उसकी सीमा से बाहर भी इसी प्रकार के अनन्तानन्त ईश्वर परमेश्वर इस अनन्त महा आकाश में इधर उधर अवश्य विद्यमान हैं, ऐसी सम्भावना की जासकती है और वे सब परिमित हैं किन्तु उन सबका प्रथम आत्मा परमेश्वर है और वह एक है जितने जीव और जितने ईश्वर इस अनन्त आकाश मण्डल में कहीं हैं उन सबको यदि एक दृष्ट से देखकर खयाल में लाया जाय तो वही परमेश्वर का रूप है। अर्थात् जो जहाँ कुछ है सो सब जगत् ही परमेश्वर का शरीर है। उस जगत् का आदि, अन्त होना असम्भव है इसीलिये वह असीम है। यदि किसी सीमा बद्ध आयतन को ही शरीर कहें तो परमेश्वर में देश की संस्था न होने के कारण उसको अशरीर ही कहना पड़ेगा। वयोंकि उसके शरीर से बाहर कुछ खाली जगह नहीं हैं।

#### परमेश्वर में कालिक संस्था का न होना

जीवग्रात्मा को सभी शक्तियाँ परतन्त्र से मिलती हैं अर्थात् ईश्वर से प्राप्त होती हैं जिससे नैमित्तिक ग्रीर ग्रनित्य हैं ग्रीर ईश्वर ग्रात्मा की सभी शक्तियाँ भी परतन्त्र से मिलती हैं, अर्थात् परमेश्वर से
प्राप्त होती हैं। इसीलिये वे भी नैमित्तिक ग्रीर ग्रनित्य हैं किन्तु परमेश्वर की सभी शक्तियाँ दूसरे किसी
से प्राप्त नहीं होती हैं। वे स्वतन्त्रता से विद्यमान हैं क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तियन है, उसकी निज की
शक्तियाँ नित्यस्वयंभू हैं किन्तु उस परमेश्वर के जगत् में ग्रनन्तानन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो होकर नष्ट होते
रहते हैं ग्रीर किर उत्पन्न होते रहते हैं, इस प्रकार यह उत्पत्ति विनाश कम इस जगत् में यों ही धनादिकाल से होते चले ग्राते हैं ग्रीर ग्रागे को भी इसी प्रकार ग्रनन्तकाल में होते रहेंगे, जिस प्रकार से मृष्टि
विनाशक्रम हम ग्राज देख रहे हैं संभव है कि वह इसी प्रकार ग्रागे को भी सर्वदा वना रहेगा। परमेश्वर
की ग्रात्मा में जो मन, प्राग्ग, वाक् ये तीन धातु हैं उनसे यद्यपि पृथक् पृथक् नाना प्रकार के भाव उत्पन्न
होते रहते हैं ग्रीर उन विकारों से फिर भी उनके ग्रवान्तर ग्रनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो होकर नष्ट
होते रहते हैं, तथापि उन सव विकारों में मन, प्राण, वाक् इन तीनों का संबन्ध नित्य एक रूप से ही
रहता है। सभी भाव वाङ्मय, प्राणमय, मनोमय कहे जासकते हैं ग्रीर ग्रनादिकाल से ग्रनन्तकाल तक
इसी प्रकार रहेंगे क्योंकि इस ग्रसीम परमेश्वर में दैशिक सीमा के ग्रनुसार कालिक सीमा भी नहीं है।

#### जगत् कारणता का विचार

इसी विश्व का प्रभव ग्रीर प्रतिष्ठा ग्रीर परायण ग्रथित जिसके ग्रंश से उत्पन्न होता है <mark>ग्रीर</mark> जिसके ग्रन्तर्गत आधार से ठहरा रहता है ग्रीर नष्ट होकर अन्त को जिसमें लीन हो जाता है वह ईश्वर है । इसलिये ईश्वर को विश्व का कारण कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष पृथिवी के ग्रंश से उत्पन्न होकर पृथ्वी के ही आधार से ही ठहरा रहता है और अन्त में पृथ्वी में ही लीन हो जाता है और जिस प्रकार मिटटी से घड़ा उत्पन्न होकर मिट्टी में ही रहकर ग्रन्त में मिटटी ही हो जाता है। उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्वका या ईश्वर प्रभव प्रतिष्ठा ग्रीर परायण है। ईश्वर सर्वशक्तिमान् है ग्रीर सर्वज्ञ है इसी प्रकार ग्रपनी शक्ति श्रीर ज्ञान के कारण अपने विश्व को अपनी इच्छानुसार रचना किया करता है। यद्यपि संसार में समवायि अर्थात् उपादान कारण ग्रीर निमित्त कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। घड़े का उपादान मिट्टी है वह घडे को नहीं बनाता, बनानेवाला कुम्हार है उस कुम्हार का घड़ा नहीं बनता। इसलिये ग्राश्चर्य मान कर ईश्वर में कितने ही लोग शङ्का करेंगे कि वह यदि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् होकर निमित्त कारए है तो वह उपादान नहीं होसकता । अर्थात् प्रभव, प्रतिष्ठा, परायण नहीं होसकता और यदि वह उपादान है तो निर्माता नहीं होसकता । यह ग्राशङ्का सत्य है, परन्तु यह नियम विश्व का है ग्रीर ईश्वर विश्व से पृथक है. इसीलिये विश्व के नियम का ग्राक्षेप ईश्वर में लागू नहीं होसकता। यथार्थ तो यह है कि यह ईश्वर मन, प्राण, वाक इन तीनों तत्त्वों से बना है इसीलिये जितनी उसमें मन की मात्रा है उसके अनुसार वह सर्वज्ञ ग्रौर ग्रपनी प्रारामात्रा के ग्रनुसार सर्वणक्तिमान् है। इसी प्रकार ग्रपनी वाङ्मात्रा से विश्व का रूप बनाता है इसी कारएा वाक् के अनुरोध से उसको विश्व का उपादान कह सकते हैं, किन्तु प्राग् के अनुरोध से वही ईश्वर विश्व का असमवायि अर्थात् प्रयोजक कारण है और मन के अनुरोध से वही ईश्<mark>वर</mark> विश्वका निर्माता निमित कारए भी है इसी प्रकार एक ही वस्तु के ग्रंश भेद से तीनों कारएों का समा-वेश इस विश्व में भी देखा जाता है। जैसे मकड़ी ग्रपना जाला बनाने में ग्राप ही उपादान है ग्रौर निमित्त भी है इसी प्रकार ईश्वर को भी समभना चाहिये।

परन्तु दूसरी आत्मा जो परमेश्वर है वह यद्यपि ज्ञान, सभी वल ग्रौर सभी ग्रथों का निधि है तथापि किसी बात की इच्छा नहीं रखता क्योंकि वह निष्काम है ग्रौर सृष्टि बिना इच्छा, तप ग्रौर श्रम के नहीं होती। इसीलिये वह इस विश्व को उत्पन्न नहीं करता ग्रतएव वह कारण भी नहीं कहा जा सकता यद्यपि जीव ग्रौर ईश्वर जो कुछ करते हैं वह भी परमेश्वर ही करता है इस ग्रनुरोध से ईश्वर का कारण होना ही परमेश्वर का भी कारण होना है किन्तु जीव ग्रौर ईश्वर को पृथक् रखकर यदि स्वतन्त्र रूप से परमेश्वर को देखें तो कहा जासकता है कि परमेश्वर कारण नहीं हैं। इसी ग्रभिप्राय से वेद कहता है।

"नतस्यकार्यं करणं च विद्यते । नतत्समश्चा भ्यधिकश्चदृश्यते ।।१।। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते । स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च ।।२।। तमीश्वराणां परमं महेश्वरम् । तंदैवतानां परमं दैवतम् ।।३।।

#### स कारणं करणाधिपाधिपो । न चास्य कश्चिज्जनितानचाधिपः" ॥४॥

ईश्वर या जीव जो कुछ क्रिया करते हुए अपना जीवन धारण करते हैं वे सभी क्रिया परमेश्वर में ही मानी जा सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर के अविनाभूत उसके बिना नहीं होने लायक हैं। वाक, प्राण, मन जो जहाँ कुछ जीव में या ईश्वर में पाये जाते हैं अथवा और किसी जड़ जगत् में हैं अथवा जगत्, जीव, ईश्वर जो जहाँ कुछ है इन सब को ही परमेश्वर कहते हैं। यह परमेश्वर ईश्वर से या जीव से कदापि खाली नहीं रह सकता, यद्यपि कहीं कोई ईश्वर जीव के अनुसार नष्ट भी होजाता है तथापि दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति हो जाने से यह परमेश्वर सदा ही ईश्वरों से परिपूर्ण रहता है। किसी ईश्वर के नष्ट होने को प्रलय कहते हैं, यह प्रलय दो प्रकार का है जब ईश्वर सो जाता है अर्थात् एक ब्रह्माण्ड में सभी तत्वों की वृत्तियाँ बन्द हो जाती हैं उसको क्षुद्र प्रलय कहते हैं, किन्तु यदि तत्त्वों का ही नाश होजाय तो उसको ईश्वर का ही नाश कहेंगे। वृत्ति नाश तत्वों का नाश नहीं होता जैसे मौन धारण में वाक् इन्द्रिय नण्ट न होकर इन्द्रिय वृत्ति होती है शयन की दशा में सब इन्द्रियों के रहते भी सब इन्द्रियों की वृत्तियाँ नष्ट होती हैं। किन्तु जीभ काटने पर, आँख फूटने पर अथवा मृत्यु होने पर इन्द्रियाँ ही नष्ट होजाती हैं इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में भी वृत्तिनाश से ईश्वर का शयन और तत्त्वनाश से ईश्वर की मृत्यु जाननी चाहिये यद्यपि ईश्वर की उत्पत्ति ग्रौर मृत्यु मानने में विशेष प्रमाण नहीं है तथापि विनाशी पदार्थों के घन होने के कारण प्रकृति नियम के अनुसार प्रत्येक ब्रह्माण्ड की भी उत्पत्ति ग्रीर नाश होना सम्भवतः प्रतीत होता है ! वेद के ग्रनुसार प्रत्येक जन्म पदार्थ जिस घन में से बाहर निकल कर व्यक्त रूप में आता है ग्रीर ग्रन्त को जिसमें लय होकर ग्रव्यक्त होजाता हैं उसको ईश्वर कहते हैं, किन्तु ये ईश्वर भी सब जिस घन से निकल कर प्रकट होते हैं और ग्रन्त को जिसमें लीन हो जाते हैं वे ही निधि (ईश्वरों का) परमेश्वर है। इस परमेश्वर के इस जगत् से संवन्ध के कारण द्वादशगुण है जैसा की गीता में लिखा है—

## गति भंतांत्रभुः साक्षी, निवासः शरणं सुहृत् । प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥१॥

जो मैं जीव ग्रात्मा हूँ उसको ईश्वर ही जानना चाहिये क्योंकि मैं ईश्वर का ही ग्रंश लेकर उत्पन्न हुग्रा हूँ इसी प्रकार ईश्वर भी परमेश्वर का ग्रंश लेकर ही उत्पन्न हुग्रा है इसलिये वह भी परमेश्वर ही है। तात्पर्य यह कि यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें तो क्या जगत्, क्या जीव क्या, ईश्वर सब ये एक परमेश्वर ही परमेश्वर हैं—परमेश्वर के ग्रतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है।

#### सबका ग्रात्मा होना

जिस प्रकार देह की ग्रात्मा जीव है उसी प्रकार इस जीव की भी ग्रात्मा ईश्वर है ग्रौर उन ईश्वरों की भी ग्रात्मा परमेश्वर है परन्तु परमेश्वर स्वरूपत: ग्रङ्गी होने के कारण ग्रात्मा है, न कि कारण होने से जिस प्रकार कार्य की आत्मा कारण है उसी प्रकार ग्रङ्गों की ग्रात्मा ग्रङ्गी है ये, सब परमेश्वर के ग्रङ्ग हैं। परमेश्वर उनका ग्रङ्गी है इससे वह ईश्वरों की आत्मा है।

जिस प्रकार मैं स्वयम् एक आत्मा हुँ उसी प्रकार मुक्त में विद्यमान ईश्वर मेरी दूसरी ग्रात्मा है श्रीर उस आत्मा में भी विद्यमान परमेश्वर मुक्त में तीसरी ग्रात्मा है। इसी प्रकार यह ईश्वर भी जो स्वयं एक ग्रात्मा है उसमें विद्यमान परमेश्वर उस ईश्वर की ग्रात्मा है ग्रव तीसरा वह परमेश्वर स्वयं ही एक आत्मा है उसकी कोई दूसरी ग्रात्मा नहीं हो सकता। ग्रात्माग्रों का इस विभाग के ग्रतिरिक्त प्रकारान्तर से भी विभाग किया जाता है उसके अनुसार हमारे जीव आहमा में ५ आहमाएँ हैं। इन स्रात्मास्रों की स्थिति शरीर में त्रिलोकी संस्था के कारण संपन्न होती है। इसीलिये ईश्वर में भी ये पांचों <mark>श्रात्माएँ विद्यमान रहती हैं क्योंकि उनमें भी त्रिलोक संस्था है।</mark> जीव की पाँचों श्रात्मा श्रीर ईश्व<mark>र की</mark> पाँचों ग्रात्मा परस्पर में ग्रन्न, ग्रन्नाद भाव से रहती हैं। ईश्वर की ग्रात्माएँ जीव की ग्रात्माग्रों का रस सर्वदा चूसा करती हैं किन्तु जीव की ग्रात्मा भी ईश्वर की उन्हीं ग्रात्माग्रों से रस लेकर ग्रपनी इस कमी को पूरा करती है। इस प्रकार यद्यपि जीव ईश्वर दोनों में पाँच-पाँच ग्रात्मा संभव होती हैं। किन्तु परमेश्वर में इन पांचों में से एक भी ग्रात्मा नहीं है क्योंकि भूतों से उसका सम्पर्क नहीं । इसलिये एक उसमें भूतात्मा नहीं है। परमेश्वर ने स्वयम् सूत्ररूप होकर सब को ग्रपने में बांध रक्खा है, किन्तु परमे-श्वर किसी सूत्र से बँघा हुम्रा नहीं है । इसलिये उसमें दूसरी सूत्रात्मा नहीं है ग्रौर जीव, ईश्वर का <mark>शरीररूपी क्षेत्र परिच्छित्र होने के कारण क्षेत्र का ग्रभिमानी क्षेत्रज्ञात्मा हो सकता है किन्तु परमेश्वर का</mark> शरीर अपरिच्छिन्न होने के कारण कोई नियत क्षेत्र नहीं हो सकता । इसलिये उसमें तीसरी क्षेत्रज्ञात्मा नहीं । ग्रौर जीव ईश्वर में भिन्न-भिन्न योनि का विभाग करने वाली महान् ग्रात्मा होती है । परिच्छिन्न होने के कारण जीव ईश्वर में भिन्न-भिन्न प्रकार की योनियों का भेद होना सम्भव है। इसीसे भिन्न-भिन्न योनि स्वरूप, भिन्न-भिन्न महान् ग्रात्मा भी होती हैं किन्तु परमेश्वर ग्रपरिच्छिन्न है। किसी प्रकार की योनि का भेद उसमें सम्भव नहीं इसीलिये परमेश्वर में चौथी महान् आत्मा भी नहीं है। इन चारों ग्रात्मायों के ग्रतिरिक्त पांचवीं चिदात्मा जो ईश्वर या परमेश्वर से ही जीव ग्रौर ईश्वरों में सम्प्राप्त होता है। किन्तु परमेश्वर स्वयं चिदात्मा है उसमें किसी दूसरे से चिदात्मा का ग्राना सम्भव नहीं। इसीलिये उसमें यह ग्रात्मा भी नहीं हैं।

ग्रथवा प्रकारान्तर से परमेश्वर को यों देखिये कि ईश्वर या जीव में जितनी आत्मायें हैं वे सब परमेश्वर से बाहर नहीं हो सकती क्योंकि परमेश्वर के बाहर कोई प्रदेश हो नहीं है। जहां किसी दूसरे का होना माना जावे इसीलिये ये ग्रनन्त जीव ईश्वर की ग्रात्माएँ परमेश्वर की ही ग्रात्माएँ हो सकती हैं इतना विशेष फिर भी है कि ईश्वर या जीव में पांच-पांच ग्रात्मा होने के कारएा परिमित ग्रात्माएँ हैं किन्तु परमेश्वर में आत्माएँ ग्रनन्त हैं इसीलिये परमेश्वर को सर्व-ग्रात्मक ग्रीर सर्व ग्रात्मा दोनों कह सकते हैं। सब ग्रात्माएँ उसकी ग्रात्माएँ हैं इसीलिये वह सर्व ग्रात्मक है किन्तु जगत् जीव, ईश्वर इन सभी का वही एक ग्रात्मा है इसीलिये वह सर्व-ग्रात्मा भी है।

त्रणु से भी ग्रणु ग्रौर महान् से भी महान् वह है। कुब्सा, शुक्ल,पीत, हरित सब कुछ वह ही सत् और ग्रसत् है। तात्पर्य्य यह है कि इस विश्वभर में जितने विरोध भाव हैं वे सब इस परमेश्वर में ग्राकर ग्रविरुद्ध रूप से विद्यमान हैं। एक दिव्ह से परमेश्वर को यों भी देख सकते हैं कि इस विश्व में जितने मन, प्राग्ण, वाक् हैं वे सब उसके वास्तविक रूप हैं और वेद, यज्ञ, प्रजा ये तीनों ही उसके शरीर हैं और जीव ईश्वर ये सभी उसके वित्त हैं। इन तीनों के ग्रतिरिक्त उस परमेश्वर की ग्रात्मा ग्रलक्ष्य ग्रगोचर निकारन, निराकार है वह अज्ञेय ग्रीर ग्रनिर्वचनीय है इस प्रकार ग्रात्मा, रूप, शरीर ग्रीर वित्त इन चारों से चतुर्व्यूह वाला एक ग्रहितीय व्यूहानुव्यूह परमेश्वर है।

इस परमेश्वर की न नाभि है, न संस्था है, न ग्रादि है न ग्रन्त है, न इसका कोई दूसरा ग्राधार है, ग्रनन्त ईश्वर ग्रनन्त जीव, इन सब में यह समान भाव से सर्वत्र व्याप्त है इसकी मुख्यतया दो प्रकार से भावना की जाती है, एक शान्त ग्रीर दूसरा समृद्ध, इनमें ग्रन्याकृत रूप से यह शान्त है ग्रीर एकाकार है ग्रीर एक ही ग्रात्मा है किन्तु समृद्ध भाव से यह अनन्ताकार है और सर्वात्मा है।

#### भूमा रस-(रस आनन्द)

शान्त या समृद्ध कोई भी परमेश्वर का स्वरूप यदि मन में लाना चाहे तो वस्तु स्वरूप का सामान्य भाव किसी प्रकार से मन पर आभी जाता है तथापि यदि उसकी सीमा की ओर दिष्टपात करें सी एकाएक मन रुक जाता है। सीमा को यह मन कहीं भी स्थिर नहीं कर सकता वह इसकी असीमता ४ प्रकार की है-१ दिक् से, २ देश से, ३ काल से, ४ द्रव्य से। यदि किसी बिन्दु पर मन को खड़ा करके परमेश्वर को चारों ग्रोर देखें तो नीचे, ऊपर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी ग्रोर जहाँ तक मन धावा कर सकता है वह सर्वत्र उसी को पाता है, मन की शक्ति हक जाती है किन्तु उसके आकार की सीमा नहीं मिलती इसलिये वह दिक् से अनन्त है और समीप से समीप, दूर से दूर और भीतर बाहर सर्वत्र उसको पाते हैं उसका कोई नियत देश नहीं हो सकता। इसलिये वह देश से भी अनन्त है यह सृष्टि जो परमेश्वर की समृद्धि मात्र है। यह कब उत्पन्न हुई ग्रौर कब तक रहेगी इसका निर्णय कठिन ही नहीं किन्तु ग्रसंभव है। सम्भवतः हृदय इसी को स्वीकार करता है कि जगत् अनादि और अनन्त है। इसी-लिये परमेश्वर काल से भी ग्रनन्त सिद्ध होता है इसी प्रकार यह द्रव्य से भी ग्रनन्त है। यदि सामान्य हिष्ट से सबसे बड़े पदार्थ को ढूंढे तो नाम मिलेगा। वयों कि ये सब जो जहाँ कुछ है नाम ही नाम हैं, इसलिये नाम को भूमा कह सकते है किन्तु यह नाम वाक् से उत्पन्न होता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रनन्त नाम केवल एक वाक् ही वाक् है, इसलिये वाक् नाम से भी वड़ी होने के कारण भूमा है किन्तु यह सारी वाक् मन में प्रवेश कर जाती है। मन का प्रदेश वाक् से भी ग्रधिक प्रतीत होता है इसलिये मन भूमा है किन्तु यह मन संकल्प के ग्रधीन ग्रपना रूप बदला करता है, संकल्प का श्रनुगामी होता है इसलिये ये संकल्प मन से भी वड़ा है भ्रौर भूमा है किन्तु यह मंकल्प मेरे चित्त के कारण उठता है इस-लिये चित्त भूमा है किन्तु यह चित्त ध्यान के वशीभूत होकर ही संकल्प को उत्पन्न करता है इसलिये घ्यान भूमा है यह घ्यान मेरे विज्ञान के कारएा से होता है इसीलिये विज्ञानभूमा है।

विज्ञान बल के प्रभाव से न्यूनाधिक होता है इसलिये बल भूमा है किन्तु बल इस शरीर में अन्त के ग्रधीन है ग्रन्न की न्यूनता में बल क्षीएा हो जाता है। इसलिये ग्रन्न ही भूमा है किन्तु ग्रन्न, जल से उत्पन्न होता है ग्रन्न के बिना रहकर भी जल के बिना नहीं जी सकता इस वास्ते जल भूमा है किन्तु जल

तेज के अधीन है बिना तेज के जल का प्रवाह न होकर घन हो जाता है इसलिये तेज के ही कारण से जल का प्रवाह है इसलिये तेज भूमा है किन्तू यह सब तेज इस अनन्ताकाश में भरा हया है इसलिये वायू भूमा है किन्तू इस वायू से भी स्मरण भूमा है स्मरण से भी आकाश भूमा है आकाश से प्राण भूमा है जितने पूर्व गिनाये गये हैं ये सब के सब प्राण ही प्राण हैं प्राण का ही यह सब विकार है, प्राण से ही उत्पन्न होकर प्रारा ही के पकड़ से भिन्न-भिन्न अपना स्वरूप घारण करते हुए प्रारा ही के स्राधार पर सब विद्यमान हैं। नष्ट होने पर अन्त में इन सब की प्राण ही गित है इसलिये प्रारण ही सत्य भूमा है हमको उचित है कि सब स्थानों में सत्य को ही ढूढ़े किन्तु यह सत्य विज्ञान के विना नहीं मिल सकता यह विज्ञान मित के बिना नहीं प्रकट होता यह मित भी विना श्रद्धा के नहीं होती श्रद्धा भी बिना निष्ठा के नहीं हो सकती, निष्ठा भी विना किया के नहीं होती ग्रौर यह किया विना सुख के नहीं की जाती। किसी भी काम में किसी को भी जब तक सुख नहीं मिलता तब तक उस काम के करने में प्रवृत्त नहीं होता । सुख ही को लक्ष्य करके इस जगत् में सब ही किया की जाती है इसलिये इस विश्व में सुख <mark>ही</mark> यदि किसी प्राणी को अपनी परिस्थिति से जब कभी कुछ अधिकता प्राप्त होती है तो उसको सुख हो<mark>ता</mark> है। अधिकता ही को भूमा कहते हैं, इसलिये भूमा ही सुख ग्रौर सुख ही भूमा है। जहाँ पर भिन्नता से नाना भाव सुने जायँ नाना भाव देखे जांयँ तो उन भावों को हम परिच्छिन्न कहेंगे ग्रौर परिच्छिन्न होना ग्रत्पता का लक्षगा है। अल्पता ग्रर्थात् कमी होना ही दुःख का मूल है इसके विरुद्ध जहाँ कोई भाव न भिन्न रूप से सुना जाता है और न भिन्न रूप से देखा जाता है वहाँ पर एकता व्याप्त हो जाती है। एकता के कारएा प्रत्येक पदार्थ का भेद भाव हट जाता है ग्रीर सर्वत्र ग्रपरिच्छिन्नता ग्रा जाती है यही अपरिच्छित्रता भूमा है और भूमा ही सुख है और सुख को ग्रानन्द कहते हैं इसलिये सिद्ध हुग्रा कि सब विश्व केवल एक ग्रानन्द ही आनन्द है। जहाँ भूमा है वहाँ भिन्न-भिन्न पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, ग्रर्थात् ज्ञान में से सब प्रकार के भेद भाव मिटकर एकता आ जाती है सब एक ही विज्ञान हो जाता है यही एक विज्ञान भूमा है इससे सिद्ध हुग्रा कि यह सब कुछ विज्ञान ही विज्ञान है इस विज्ञान में ग्रानन्द रूप से भागता हुआ जो कुछ है वही सत्ता है और सत्ता ही विज्ञान है और ग्रानन्द है यही सत्ता विज्ञान ग्रीर म्रानन्द तीनों खूब विचार करने पर ग्रन्त में भूमा ठहरते हैं इसलिये यही भूमा जिसको सन्चिदानन्द कहते हैं परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप है।

#### २१-उपासना-४

जीव इस परमेश्वर की ग्राराधना में सम्यक् प्रकार से समर्थ नहीं हो सकता—केवल ईश्वर की ही आराधना करने से परमेश्वर की भी ग्राराधना सम्पन्न हो जाती है। जो कुछ ऐहिक, ग्रामुब्मिक, काम्य कम्म किया जाता है वह सब जीव के लिये और ईश्वर के लिये हो सकता है, किन्तु काम्य कमों का कुछ भी प्रभाव परमेश्वर में नहीं पड़ता परन्तु सन्यासी विद्धान् जो कुछ निष्काम होकर कर्म करते है। उनसे मोक्ष होता है। उन कम्मों से ग्रात्मा विशुद्ध होकर जीव धर्मों को छोड़कर परमेश्वर में लीन हो जाता है।

# सर्वे वेदा यत्पदमामनित, तपांसि सर्वाणि च यहदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥

# ग्रोम्-इत्येतत्

प्रजापित के प्रधानता से तीन रूप माने गये हैं परमेश्वर, ईश्वर और जीव। इन तीनों के संक्षेप में तीन नाम हैं, ओम्, अहः ग्रहम्। इनमें भी ग्रोम् ही ईश्वर ग्रीर जीव इन दोनों को प्रतिष्ठा (ग्राधार) है। ये तीनों शब्द दो-दो शब्दों से बने हैं—

ग्रह-ग्रम्=ग्रउ अम्=ग्रोऽम्=परमेश्वरः । ग्रह-अन्=ग्रहन् =ग्रहः = ईश्वरः । ग्रह-ग्रम्=ग्रह ग्रम्=ग्रहम्= जीवः ।



इनमें 'ग्र' कार से आत्मा समभी जाती है जो (आत्मा, अ) कि निर्विकार सूक्ष्म रूप है और 'ह' कार से जगत् समभा जाता है क्योंकि जिस प्रकार ग्र कार ही स्थूलता में आकर ह कार हो जाता है उसी प्रकार ग्रात्मा ही स्थूलता में ग्राकर जगत् बन गया है। इन दोनों ग्रकार हकार के ग्रागे कहीं ग्रम् कहीं ग्रम् लगाया गया है, जिनमें ग्रम् का ग्रथं संपृष्टि है अर्थात् दो को मिलाकर एक करना है। तात्पर्य यह है कि आत्मा जगत् से ग्रीर जगत् ग्रात्मा से मिलकर जो एक रूप बना हुग्ना है उसी को ग्रोम् या ग्रहम् कहते हैं ग्रीर ग्रम् का ग्रथं जीवन है ग्रात्मा ग्रीर जगत् इन दोनों से जिसका जीवन है वही कारण रूप ईश्वर अहः कहलाता है। तात्पर्य यह है कि ग्रात्मा में जगत् ग्रीर जगत् में ग्रात्मा इसी को ग्रोम् या ग्रहम् कहते हैं और दोनों आत्मा या जगत् से जिसका जीवन हो उसका नाम ईश्वर है।

# ईश्व रदर्शन

# २२ उपक्रम (१२) परोरजाः (रजलोक)

पृथिवी, ग्रन्तिरक्ष, द्यौः इन्हें त्रैलोक्य कहते हैं। द्यौः से भी परे अर्थात् त्रैलोक्य के पीठ पर इस भौतिक सूर्य से भी एक बहुत बड़ा विलक्षण चिन्मय सूर्य है जिसकी किरणें सत्ता, चेतना ग्रौर आनन्दमय है, वह कूटस्य, अचल ग्रौर ध्रुव है। इसीलिए उसे ग्रक्षर कहते हैं। इसी ग्रक्षर (जो नब्ट न हो) की महिमा स्वरूप कितने ही त्रैलोक्य चारों ग्रोर विद्यमान हैं। इसी ग्रक्षर को हम यहां ईश्वर कहते हैं। इस ईश्वर के विषय में छान्दोग्य उपनिषद् के तीसरे प्रपाठक के १३वें खण्ड का तथा नारायण उपनिषद् के कुछ प्रमाण उद्धृत करते हैं—

स्रभ्भस्य पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान् । शुक्रेण ज्योतीं समनुप्रविष्टः प्रजापितश्चरित गर्भे स्रन्तः ।। यस्मिन्निंद स च, विचैति सर्वं यस्मिन् देवा स्रधिविश्वे निषेदुः । तदेव भूतं तद्भव्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमन् ।। तेनावृतं खं च दिवं मही च येनादित्यस्तपित तेजसा भ्राजसा च ।

यमन्तःसमुद्रे कवयो वयन्ति यदक्षरे परमे प्रजाः ।।

यतः प्रसूता जगतः प्रसूतिः तोयेन जीवान् व्यससर्ज भूम्याम् ।

यदोषधीभिः पुरुषान्पशूश्च विवेश भूतानि चरा चरागि ।।

श्चतः परं नान्यदणीय सं हि परात्परं यन्महतो महान्तम् ।

यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तात् ।।

तदेवतं तदसत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम् ।

इष्टापूर्तं बहुधा जात जायमानं विश्वं विभीतं भुवनस्य नाभिः ।।

न संदशे तिष्ठित रूपमस्य न चक्षुषा पश्यित कश्चनैनम् ।

हदा मनीषा मनसाभिवलृष्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ।।

न कम्मणा न प्रजया धनेन त्य गेनैके ग्रमृतत्वमानशुः ।

परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति ।।

ईंग्वर को "परोरजाः" कहते हैं इसलिए कि 'रज' नाम लोक का है ग्रीर वह ईंग्वर तीन लोक से पर है, बहुत से त्रैलोक्य ईंग्वर के चारों ओर विद्यमान हैं।

परमेश्वर के स्वरूप में व्यापक होने के कारण कोई नाभि ग्रथांत केन्द्र नहीं था किन्तु ईश्वर में एक नाभि नियत है और उसी नाभि के चारों ग्रोर ग्रगिशात सूर्य या ग्रगिशात नैलोक्य फिरते हैं। इसी से यह ईश्वर वर्त् लवृत्त, सीमावद्ध एक परिच्छन्न मूर्ति है उसके मन, प्राण, वाक् इन्हीं तीनों द्रव्यों का बर्ता हुमा रूप है, ग्रौर वेद, यज्ञ, प्रजा इन तीनों से व्याप्त उसका शरीर है ग्रौर वहुत से सूर्य, चन्द्र, पृथिवी ग्रादि पिण्ड उसके वित्त हैं इसीलिए उस ईश्वर को प्रजापित कहते हैं।

# सृष्टि कम

यहाँ परोरजाः अपने आकाश में जिस रूप से व्याप्त होता है अर्थात् जिस रूप से अपनी सीमा की आकाश बनाता है वह उस का मुख्यरूप 'मन' है इस मन को चित इसलिय कहते हैं कि उसके वयन अर्थात् चुनाव से 'वाक्' में प्राण विचित्र सृष्टियाँ सिरजा करते हैं। व्याकरण के नियमानुसार सृज्, धार्त या अधिक रूढ़ तत्वों के परस्पर मिलाव है वास्तव में जगत् की सृष्टि और कुछ नहीं केवल दो तीन रूढ़तत्त्वों का परस्पर से बिछड़ने को प्रत्तिसृष्टि अर्थात् वस्तुओं का नाश होना कहते हैं सबसे प्रथम अर्थक हत्तत्त्व कुछ न थे केवल ईश्वर आत्मा के मन, प्राण, वाक् ही थे। इसीलिए वाक् के ऊपर प्राण के द्वारा मन के ही चुनाव से अनन्तानन्त रूढ़तत्व उत्पन्न हुए हैं इसीलिए उस मन को ''चित्त'' कहते हैं।

यह चित्त प्रारा के बिना कदापि नहीं रहता है। इसी प्रारा के द्वारा जो चित की चयन होता है उस चयन की न्यूनाधिकता के कारण वाङ्मय प्राण तीन प्रकार के हो जाते हैं ? स्वप्रकाण, २ परप्रकाण है। विस्ता स्वयं अमृत रूप है किन्तु बल रूप मृत्यु के योग से उसका चयन हो जाता है। चयन होना मृत्यु का काम है उसी मृत्यु के सम्बन्ध के तारतम्य से चयन किये हुए प्रासा, के रूप तीन प्रकार के हो जाते हैं इन तीनों को मर्त्य कहते हैं अमृत और मृत्यु इन दोनों के मेल से उत्पन्न हुए रूप को ही मर्त्य कहते हैं। जब कि मन के चयन में बल का अधिक जोर लगता है तो उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है उसी को स्वप्रकाण कहते हैं, यही प्रथम मृष्टि है। किन्तु बल का प्रभाव कम होने से परप्रकाश अर्थात् दूसरे के प्रकाण कहते हैं, यही प्रथम सुग्ट है। किन्तु वर गा के यह दूसरी सृष्टि है। इससे भी कार भी कम बल का प्रभाव पड़ने पर रूप प्रकाश द्वय उत्पन्न होता है यह तीसरी मृष्टि है। ये तीनों द्रव्य श्रींख से देखे जाते हैं, किन्तु वल की कमी से एक चौथी मृष्टि ग्रीर होती है जिसको कि ग्रांख से नहीं देखते केवल ज्ञान से ही उसका अनुमान करते हैं। इस प्रकार ये चार मृष्टि हुई, जिनमें अदृश्य रूप जो देखा नहीं देखा नहीं जाता उसमें आकर्षण की मात्रा रहने पर भी ग्रत्यन्त कम होने के कारण उसको अमृत ही कहते हैं किन्तु शेष तीनों को मर्त्य कहते हैं।

इनमें स्वप्रकाश को ग्रुग्नि, परप्रकाश को सोम ग्रीर रूपप्रकाश को ग्राप् कहते हैं इन तीनों में फिर से मृत्यु का सम्बन्ध होने के कारण दो-दो भाव से स्थित होती हैं। ग्रिधक मृत्यु के योग से इन तीनों में धनता अपन्य धनता आकर तीस प्रकार के पिण्ड उत्पन्न होती हैं। ग्राधिक भूत्य सोमपिण्ड को चन्द्र और आपोमपिण्य की प्रकार के पिण्ड उत्पन्न होती हैं। ग्राधिनपिण्ड की सूर्य, सोमपिण्ड को चन्द्र और आकर तीस प्रकार के पिण्ड उत्पन्न होती हैं। ग्रुग्निपिण्ड का सूथ, तासा विद्यमान रक्त के पृथ्वी कहते हैं। इन तीनों पिण्डों में बिना पिण्ड के दूसरी ग्रवस्था सूक्ष्म हप से विद्यमान रहती है उसमें मृत्यु बल कम होने के कारण उसको अमृत कहते है, किन्तु पिण्ड हप को मर्त्य कहेंगे, इन्हीं दोनों अवस्थाओं को चित्य और चितिनिधेय भी कहते हैं। इनमें अग्नि, किर २ प्रकार का हैं श्रेटी दोनों अवस्थाओं को चित्य ग्रीर चितेनिधेय भी कहते हैं। इतम आपा अग्न से प्रिक्त सोम को अग्न से प्रिक्त करता है। वह जब सोम को अग्न से प्रिक्त करता है। वह जब सोम को अग्न से प्रिक्त करता है। वह जब सोम को अग्न से प्रिक्त करता है। वह जब सोम को अग्न से प्रिक्त करता है। वह जब सोम को अग्न से प्रिक्त करता है। इतम आपा अग्न सोम, ज्ञाप पृथक् करता है तो वस्तु का स्वरूप नष्ट हो जाता है इस प्रकार १—अग्नि, २—यम, ३—सोम, अप् पही चार करता है तो वस्तु का स्वरूप नष्ट हो जाता है इस प्रकार १—अग्नि, २—यम, ३—सोम, अप् पहीं चार हितो वस्तु का स्वरूप नष्ट हो जाता है इस प्रकार १—आगन, र—पा, प्रयोत परस्पर संयोग के चयन अर्थात् परस्पर संयोग के कार्य सबसे प्रथम मन, प्राण, वाक् से उत्पन्न हुए ग्रीर इन चारों के चयन अर्थात् परस्पर भयोग के तारतम्य से अनन्त प्रकार के रूढ़, यौगिकरूढ़ ग्रीर यौगिक पदार्थों ने उत्पन्न हो हो कर इतने वहें विणाल —— हिं ग्रीर चौथा अमृत का वहें विशाल जगत् का रूप धारण कर लिया है। इनमें तीनों मर्त्य चाक् रूप हैं ग्रीर चौथा ग्रमृत का मनकर भन मनकर परस्पर के भोग से इस समस्त जगत के रूपों का सर्वदा परिर्वतन होता रहता है यही बहा कि विकास है। भा विकास है। इसी से कहा जाता है कि यह सम्पूर्ण विशाल जगत् आत्मा से ही उत्पन्न होने के कारण त्रह्म ही ब्रह्म है।

२४ सत्यज्ञानरूप

२४ सत्यज्ञान रूप
अिन्नमय पिण्ड जिसे सूर्य कहते हैं, सोममय पिण्ड जिसे चन्द्रमा कहते हैं और ग्रापोमय पिण्ड
पिण्वी कहते हैं पिलकर जो रूप उत्पन्न होता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। इस जगत में जो जहां कुछ ज्ञान का रूप दीखता। है वह सब सर्ग उत्पन्न होता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। इस जगत में जो जहां कुछ ज्ञान का रूप दीखता। है वह सब सूर्य चन्द्र को ज्योति से प्रत्येक वस्तु का रूप बनकर चक्षु के द्वारा मस्तिष्क में जाकर मन से मिलता है उसके वार्ति के ज्योति के बिना रूप मिलता है उसके संयोग से ही जीवों का सब ज्ञान उत्पन्न होता है। सूर्य चन्द्र की ज्योति के बिना रूप के न होने से किसी प्रकार का भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, इसीलिये गाढ़ निद्रा की ग्रवस्था में मन का प्रकाश पूर्ण रहने पर भी किसी वस्तु के रूप का सम्बन्ध न होने से कुछ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इस विज्ञान में भौतिक प्रकाश का सम्बन्ध है उसी के द्वारा इस विज्ञान में ग्रानन्द का ग्रनुभव होता है इसलिये इस ग्रानन्दमय विज्ञान को ईश्वर का स्वरूप कहते हैं।

इसी प्रकार आयोमय प्राग्त के साथ संयोग करके जो "परज्योति चित्" का रूप बनता है उसको सत्य कहते हैं । यह सम्पूर्ण विश्वमण्डल आयोमय है आप के सम्बन्ध विना कहीं कुछ नहीं बनता किन्तु इस ग्राप् में ही सत्य का भाग है इसीलिये संपूर्ण जगत् के प्रत्येक ग्रथें में यह सत्य पाया जाता है । यद्यपि जगत् के पदार्थ भिन्न-भिन्न ग्रनन्त प्रकार के हैं तथापि उन सबमें यह एक ही सत्य भिन्न-भिन्न रूप होकर भिन्न-भिन्न कार्य करता है, यही सत्य प्रत्येक वस्तु को भिन्न-भिन्न रूप में उत्पन्न करता है ग्रौर उनमें भिन्न-भिन्न रूप से बैठकर भिन्न-भिन्न चेष्टा करता है । इस भिन्न रूप में आये हुये सत्य को "वस्तुशक्ति" कहते हैं, इसी को ग्रन्तर्यामी भी कहते हैं उसी के लिये यह गौतम ऋषि का वाक्य है—

# ग्रन्तस्ते द्यावापृविवी दधाम्यन्तर्दधाम्युर्वन्तरिक्षम् । सजूर्देवेभिरवरैः परैश्चान्तर्यामे मघवन् मादयस्व ॥१॥

पृथ्वी, ग्राग्न, मेघ, जल, विजली, दिशा, व्योम, वायु, आदित्य, चन्द्र, तारा, भूत, लोक, वेद, यज्ञ, वाक, प्रारा, चक्षु, श्रोत्र, मन, त्वचा, रेत, तम्, तेज और ग्रात्मा इत्यादि जो जहाँ कुछ वस्तु हैं सबके म्रन्दर इस प्रकार वह सत्य विद्यमान है कि जिसको ये सब वस्तु अपने म्रन्दर बैठे हुए को भी नहीं पहचानते हैं किन्तू जैसा वह करता है वैसा ही करते ग्रीर उसको ग्रपना करम समभते हैं। वह ग्रन्दर बैठा हुआ सब का नियमन करता है (अर्थात् मर्यादा में रखता है) इसीलिये उसको ग्रन्तर्यामी भी कहते हैं किन्तु वहीं सत्य है, वहीं वस्तु का धर्म है, वहीं शक्ति है और वहीं नियति या प्रकृति है। नियति या वस्तुशक्ति का उल्लङ्कन करके न कोई कुछ कार्य करता है ग्रीर न जीवन ही धारण कर सकता है इस सत्य के ही वल से सूर्य ग्रौर पृथ्वी ग्रादि पिण्ड ग्रापने-ग्रापने स्थान पर स्थिर हैं। ग्राग जलती है सूर्य तपता है, वायु चलती है तात्पर्य यह है कि सब कुछ सत्य के ग्राधीन है। यही सत्य जो प्रत्येक वस्तु में शक्तिरूप से प्रकट होता है वे इसके शक्ति रूप भिन्न-भिन्न अनन्त प्रकार के हैं उनमें से तीन अथवा अधिक यहां तक कि सब शक्तियों के समूह को ही सत्ता कहते हैं। जहां किसी वस्तु की सत्ता कहीं जाय वहां कितने ही प्रकार की शक्तियों का घनपुञ्ज समभना चाहिये। वस इस प्रकार एक सत्ता रूप सिद्ध हुम्रा और पूर्व में विज्ञान रूप का वर्णन हो चुका है इन दोनों में ही तीसरे आनन्द की मात्रा का भी स्रनुभव होता है वस्तु की मात्रा का भी अनुभव होता है वस्तु की सत्ता की कमी होने पर ही दु:ख का अनुभव होता है, कहना होगा कि यह सत्ता त्रानन्दमय है। इस प्रकार विचार करने से ग्रानन्द, विज्ञान ग्रीर सत्ता ये तीनों ही भाव इस जगत् के सर्व व्यवहार के हेतु पाये जाते हैं इसलिये इन तीनों भावों को मिलाकर जो एक रूप उत्पन्न होता है उसे ही "सिच्चदानन्द" कहते है ग्रीर वही हमारा ईश्वर है।

# २४ प्राणसृष्टि

मन, प्राण, वाङ्मय जो परोरजा कहा गया है उसमें मन भाग से ज्ञान, वाक् भाग से सत्य का निरूपण हुआ है इनमें तीसरा जो प्राण है उसकी सृष्टि जानना भी आवश्यक है। प्रथम तो यह प्राण, मन की इच्छा से नाना जाति का असंख्य इतत्व के रूप में उद्भूत हुआ। यह प्रत्येक रूढ़तत्व जो कि दूसरे रूढ़तत्व से विना मिले पृथक् रूप वारण करते हैं इन सब को ऋषि कहते हैं। यद्यपि ऋषि प्राण ही को कहते हैं तथापि प्राण की दो अवस्थायों हैं १ - रूढ़, २ - यौगिक। इनमें रूढ़ प्राण ही को ऋषि शब्द से व्यवहार होता है, इन्हीं रूढ़ रूपी ऋषियों का यौगिक अवस्था होने पर स्वरूप परिवर्तन होता है, इसलिये उनको ऋषि नहीं कहते हैं, किन्तु ऋषि के पश्चात् ऋषियों के योग से पितर उत्पन्न होते हैं, फिर पितृ-प्राणों के योग से देव और असुर उत्पन्न होते हैं, उनके पश्चात् मनुष्य और गन्धवं उत्पन्न होते हैं, सब ऋषि, पितर, देव, असुर, मनुष्य, गन्धवं ये सब प्राण के ही भेद है। इनमें ऋषियों के भेद असंख्य होने पर भी प्राचीन विद्वानों ने जिन-जिन को पहचान कर परीक्षा करके निरूपण किया है उनमें कुछ के नाम ये हैं—

| १२-अन्वेतोगण | २३-जमदग्न                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १३-नारद      | २४-विश्वामित्र                                                                                               |
| १४-पर्वत     | २५-कश्यप                                                                                                     |
| १५-अयास्य    | २६-कण्व                                                                                                      |
| १६-गौतम      | २७-कौशिक                                                                                                     |
| १७-घोर       | २८-गृत्समद                                                                                                   |
| १८-प्रगाथ    | २६-शंयु                                                                                                      |
| १६-ग्रथर्वा  | ३०-जरदिष्ट                                                                                                   |
| २०-भरद्वाज   | ३१-बृहस्पति                                                                                                  |
| २१-वामदेव    | ३२-सवर्त्त                                                                                                   |
| २२-शुनक      | ३३—दक्ष                                                                                                      |
|              | १३-नारद<br>१४-पर्वत<br>१५-अयास्य<br>१६-गौतम<br>१७-घोर<br>१८-प्रगाथ<br>१६-ग्रथर्वा<br>२०-भरद्वाज<br>२१-वामदेव |

इत्यादि इन्हीं ऋषियों के परस्पर योग से सोम को ग्रहण करने वाली वस्तु उत्पन्न हो जाती है जब उसमें ऊपर सोम रस भी मिल जाता है तब उसे पितर कहते हैं। इन पितरों की भी दो जातियाँ है १ अमूर्त जो निराकार है। २ मूर्त जो रूपवान् है इनमें ग्रमूर्त के तीन भेद हैं-१ सोम सत् २ विहिष्त् ३ ग्रिनिष्वात्ता और ये तीनों वास्तव में ३ ऋतुग्रों के नाम हैं-ऋतुग्रों में ही सब उत्पन्न होते हैं इसिलये ऋतुग्रों को पितर कहते हैं। इनके ग्रितिरक्त ४ पितर मूर्त ग्रर्थात् रूपवान् हैं १-सोमपा २-ग्राज्यपा ३-हिवर्मुक्, ४-सुकाल। ये सातों पितर त्रिलोकी में व्याप्त हैं ग्रीर चन्द्रमा इनका मुख्य स्थान है।

इन्हीं पितरों से देव और असुर उत्पन्न होते हैं जिनमें देवताओं के पांच भेद हैं-अग्नि, २ यम, ३ स्रोम, ४ आप् ४ उपा। इनमें अग्नि के मेद हैं जिनको 'वसु' कहते हैं और वायु के ११ भेद हैं जिनको 'इद्र' कहते हैं। इन रुद्रों से फिर दूसरे प्रकार के वायु उत्पन्न होते हैं जिनको मस्त् कहते हैं इन मस्तों के सात-सात के सात थोक हैं ग्रर्थात् ४६ भेद हैं ग्रौर वरुण ग्रादि १२ ग्रादित्य के भेद हैं इनमें सब को ग्रर्थात् व वसु, ११ रुद्र, ४६ मरुत, १२ ग्रादित्य ग्रौर २ ग्रिश्वनीकुमार ये सब ६२ ग्राग्न के ही प्रभेद हैं ये सभी देवता सूर्य से सम्बन्ध रखते हैं उन्हों के किरणों में रहने के कारण प्रायः ये दिन में ही पाये जाते हैं। किन्तु ये ही देवता जब रात्रि में या ग्रन्थकार में ग्राते हैं तो देवता भाव को छोड़कर काले रूप में हों जाते हैं। उनको ही असुर कहते हैं ये ग्रसुर चन्द्रमा या पृथिवी दोनों के काले भाग में ग्रर्थात् सूर्य की विरुद्ध दिशा में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। देवताग्रों से ज्ञान की वृद्धि होती है ग्रीर ग्रसुरों वल की वृद्धि होती है। ग्रसुरों की जाति आज तक ६६ पहिचानी गई हैं जिनमें वृत्त, नमुचि, जम्भ, वल, ग्रम्बर ग्रादि प्रधान हैं। इन देवता और ग्रसुरों के योग से ही स्थावर जंगम सब मृष्टियाँ उत्पन्न हुई हैं उनमें देवताग्रों की ग्रधिकता से दैवी सम्पत्ति देखने में ग्राती है ग्रौर ग्रसुरों की ग्रधिकता से आसुरी सम्पत्ति जिनका वर्णन गीता ग्रादि में विस्तार पूर्वक है। इसी प्रकार गन्धवं की सृष्टि है जो कि चन्द्रमा के उपग्रह होकर चन्द्रमा के चारों ग्रोर फिरते हैं वे अभी तक २७ गिने गये हैं उन सब उपग्रहों के किरणों में जो प्राण्ण है वे भी गन्धवं ही कहलाते हैं ये सब प्रकार के ऋषि, पितर, देव, असुर, गन्धवं, ये पांचों पंचजन कहलाते हैं ग्रीर ये सब प्राण्ण के भेद है इन सब की सृष्टि उसी जगदीश्वर सिच्चदानन्द परोरजा: से हुई है।

#### पञ्चस्कन्द

नाभि से उठा हुन्ना मन, प्राग्ण, वाक् जिसका रूप है ग्रौर वेद, यज्ञ, प्रजा इन तीनों से जिसकी शारीर संस्था बनी है ग्रौर बहुत से ग्रनेक शाखावाले ग्रनन्तग्रह जिसके चारों ग्रोर वित्त के रूप में विद्यमान हैं उसको हम ईश्वर कहते है। ये ऐसे ईश्वर सहस्रों से भी ग्रधिक हैं इनमें ईश्वर जिसके शारीर के ग्रन्त-र्गत हमारी सत्ता है उसी का हम निरूपण कर सकते हैं। उसी प्रकार से ग्रथवा कुछ भिन्न भाव से अन्यान्य ईश्वरों को भी जानना चाहिये।

हमारे ईश्वर में नाभि से लेकर भिन्न-भिन्न वित्तों तक भिन्न-भिन्न शाखा पूरी होती है उनमें भी जिन शाखाओं में हमारी सत्ता है उसी का हम वर्णन करेंगे। ग्रन्यान्य शाखाओं का भेद भी उसी प्रकार अथवा कुछ न्यूनाधिक विशेष प्रकार से जानना चाहिये।

सभी शाखायें ईश्वर की नाभि से ही उठती हैं जो वास्तव में ज्ञानमय ज्योति का घन है उसी स्थान से सभी शाखायें प्रतान के अनुसार चारों ग्रोर फैलती है।



इनमें वह शाखा जिसमें हमारी सत्ता है वह पश्चस्कन्य का है। पहला स्कन्य वही है जो ईश्वर की नाभि से ज्ञानमय ज्योति की रिश्म चारों ग्रोर फैलती है। उसी शाखा में कुछ दूर हटकर दूसरा स्कन्य सूर्य कहलाता है जिसके प्राग्मय ज्योति की रिश्म चारों ओर फैलती है उस सूर्य से भी भिन्न ग्रहों के रूप में नाना उपशाखायें चारों ग्रोर फैली हुई हैं जिनमें से एक उपशाखा वह है जिसमें हमारी पृथिवी है यह पृथिवी तीसरा स्कन्य है। इसके भी चारों ग्रोर प्रशाखा फैलती हैं जिन पर चन्द्रमा है यह चन्द्रमा चौथा स्कन्य है। इस चन्द्रमा के भी चारों ग्रोर सोममय रिश्मयों की उपशाखा फैलती है जिन पर गन्धर्व रहता है यह गन्धर्व पाँचवां स्कन्य है। इस प्रकार पाँच स्कन्य बहुतों ने माना है किन्तु विचार

शिष्ट से देखने पर ईश्वर और सूर्य के मध्य में एक और सूर्य जिसको 'ग्रभिजित' कहते हैं एक भिन्न स्कन्ध मानने से ६ स्कन्ध की शाखा हो जाती है। इनमें कितने ही विद्वान् ग्रभिजित् स्कन्ध को मानते हुए गन्धवं स्कन्ध को नहीं मानते हैं उनके मत से भी पाँच ही स्कन्ध हैं किन्तु जैसे सूर्य्य के चारों और के एक पृथ्वी घूमती हैं और उन पृथ्वियों के चारों और चन्द्रमा घूमता है उसी प्रकार चन्द्रमा के भी चारों और एक प्रकार के उपग्रह अवश्य घूमते हैं जिनको गन्धवं कहते हैं ये गन्धवं ग्रत्यन्त छोटे होने के कारण नहीं दीखते किन्तु बहुतों का विश्वास है कि इन्हीं गन्धवों के परम्परा घर्षण में एक दुवंल गन्धवं ग्रपने मार्ग से च्युत होकर कभी-कभी पृथिवी तक गिरके ग्रा जाता है ग्रौर कभी आकाश में ही विलीयमान हो जाता है ऐसे ही गिरते हुए गन्धवों को उल्का या घिष्ण्या कहते हैं इन हर छोटे चोटे जीवों का होना भी सम्भव है, इनके पतन के साथ-साथ उन जीवों का भी नाश हो जाता है इसी कारण से भारत-वर्ष में इन उल्का और घिष्ण्या के पतन को अमाङ्गलक समभते हैं।

इस प्रकार छ: स्कन्धों में सूर्यं और पृथिवी इन्हीं दो स्कन्धों को लेकर त्रिलोकी कही जाती है जिसमें सूर्यं को द्यौ लोक ग्रौर पृथिवी को पृथिवी लोक कहते हुए इन दोनों के बीच के ग्राकाश को अन्तरिक्ष के नाम से तीसरा लोक कहते हैं। चन्द्रमा गन्धर्व सहित इसी अन्तरिक्ष में माना जाता है इसीलिए वह त्रिलोकी के अन्तर्गत है, किन्तु परोरजाः ग्राभिजित् सहित इस त्रिलोकी से बाहर माना जाता है अभिजित् ग्रौर परोरजाः ये दोनों ही ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। इनमें ग्रभिजित् को कार्य ब्रह्मलोक या ग्रवर ब्रह्मलोक कहते हैं ग्रीर परोरजाः को कारण ब्रह्मलोक या परब्रह्म या उत्तम ब्रह्मलोक कहते हैं। कितने ही गन्धर्व पूगों से यह चन्द्रमा घरा हुग्रा है, चन्द्र पूगों से पृथिवी घरी हुई है, ग्रौर पृथिवी पूगों से सूर्य घरा हुआ है, इसी प्रकार सूर्य पूगों से ग्रभिजित् और अभिजित् पूगों से परमात्मा या परोरजाः।

गन्धर्वों की श्रेणी जहां तक पूर्ण होती है वहां तक चन्द्रमा की महिमा स्रर्थात् प्रकाश मण्डल व्याप्त रहता है। इसी प्रकार चन्द्र श्रेणी भी पृथिवी की महिमा में, और पृथ्वियों की श्रेणी सूर्य की महिमा में सूर्य की श्रेणी ग्रभिजित् की महिमा में ग्रौर ग्रभिजित् की श्रेणी परोरजाः की महिमा में स्नन्तर्गत हैं।

परोरजाः की महिमा ज्ञानमय है, ग्रिभिजित् की महिमा प्राणमय, सूर्य की महिमा देवमय, पृथिवी की महिमा भूतमय, चन्द्र की महिमा सोममय, और गन्धवों की महिमा ग्रापोमय है। इस प्रकार ये सब पदार्थ इन्हीं पिण्डों से उत्पन्न होकर या निकलकर इस विशाल जगत् में सर्वत्र व्याप्त हैं एक ही ईश्वर की महिमा में इन सब का समावेश होने के कारण ये सब पदार्थ परस्पर मिल जुलकर नाना प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करते रहते हैं।

ये सब यद्यपि अपनी अपनी महिमा में स्वतन्त्र होते हुए भी अपने ऊपर वाली महिमा की अपेक्षा परतन्त्र हैं, जैसा गन्धर्व चन्द्रमा में, चन्द्रमा पृथिवी में, पृथ्वी सुर्य में, सूर्य अभिजित् में और अभिजित् परोरजाः के परतन्त्र हैं, अथवा अभिजित् आदि सब परोरजाः के आधीन हैं। इसी प्रकार सूर्य आदि सब अभिजित् के, पृथिवी आदि सब सूर्य के, चन्द्र आदि पृथिवी के और केवल गन्धर्व चन्द्रमा के आधीन है।

जिस प्रकार परोरजा: में नम्य ग्रात्मा विराजमान है उसी प्रकार वही एक नम्य ग्रात्मा ग्रिभजित्, सूर्य, पृथिवी, चन्द्र ग्रौर गन्धर्व में भी विराजमान होकर भिन्न सृष्टि की रचना करता है ग्रौर
ग्रिमिक्त, ग्रात्मगुण, शरीर और वित्त इस प्रकार चतुर्व्यू ह भिन्न-भिन्न रूप से सभी स्थानों में उत्पन्न
करता है। इस प्रकार छ: स्कन्धों के छ: चतुर्व्यू हों से अथवा यों कि हिये कि अनन्त स्कन्धों के ग्रनन्त
चतुर्व्यू हों से भरी हुई परोरजा: की महिमा ग्रथवा परोरजा: का चतुर्व्यू ही ईश्वर का स्वरूप सिद्ध है।

यह परोरजा: ईश्वर, ज्ञान, किया, ग्रौर ग्रर्थ इन तीनों से पूर्ण रहने के कारण सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और विश्वमूर्ति कहकर प्रसिद्ध है। यदि इस ईश्वर की स्तुति करते हुए भक्तिवश परमेश्वर कहें तो मिथ्या न होगा क्योंकि मुख्य एक परमेश्वर की ग्रात्मा ही सब ईश्वर ग्रौर सब जीवों के रूप में प्रकट हुई है।

# ईश्वर की पाँच ग्रात्मायें

प्रथम हम जीवका वर्णन करते हैं, इस जीव में ५ कोश हैं, कोश वह है कि जिससे किसी वस्तु का (ग्रावरण) ढकना हो, जैसे तलबार का म्यान, इसी प्रकार जीव ग्रात्मा भी जिन म्यानों के भीतर रहता है उन्हीं को जीव के पाँच कोश कहते हैं। इन्हीं पाँच कोशों से चयन होकर ग्रात्मा से शरीर तक जीव का स्वरूप बना हुग्रा है। ग्रर्थात् प्रत्येक प्राणी के शरीर को लेकर भीतर ग्रात्मा तक ६ भाग किये गये हैं, जिनमें सब के भीतर वाला एक आत्मा ही मुख्य द्रव्य है उसी के ग्रावरण रूप ५ कोश एक के ऊपर एक चुने हुए हैं जिनमें सबसे बाहरी आवरण को ग्रन्नमय कोश कहते है, जिसका नाम शरीर है। इसके भीतर क्रम से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश ग्रीर आनन्दमय कोश इस प्रकार ग्रात्मा के शरीर सहित ५ कोश हैं।

इस प्रकार जैसे जीव ४ कोशों का बना हुन्ना है वैसे ही ईश्वर में भी ४ कोशों की सम्भावना की जाती है, किन्तु उसके अन्नमय कोश को 'वसुधान कोश' कहते हैं, इस कोश का स्वरूप ढिब्बे के अनुसार है, जिसकी पृथिवी तो पैंदा है और द्यों उसका ढक्कन है, अन्तरिक्ष उसका मध्य है ग्रीर दिशायें उसकी कार हैं। ब्रह्माण्ड के सारे पदार्थ उसमें रक्खी हुई वस्तु हैं। जीव के शरीर में जिस प्रकार तीन लोक और प्राण समूह तथा देवता और भूत मण्डल परिज्याप्त हैं उसी प्रकार ये सब पदार्थ ईश्वर के 'वसुधान कोश' में भी परिज्याप्त हैं। और ये सब पदार्थ ईश्वर के वसुधान कोश में जीवों के अन्नमय कोश में सर्वदा आया करते हैं और साथ ही यहाँ से वहाँ जाया करते हैं, ऐसा ऐतरेय ऋषि ने कहा है।

वह वसुधान कोश ईश्वर का वास्तिविक शरीर है जिसमें ईश्वर का प्रारा, मन, विज्ञान, ग्रानिव्द-मय कोश जीव के ग्रनुसार ही विद्यमान है और इसी ईश्वर के शरीर में जीव शरीर के ग्रनुसार आत्मा भी रहती है जिनका वर्णन कम से किया जाता है—

(१) परज्योति चिदात्मा = परोरजा=परात्मा इस ईश्वर के 'परात्मा'-'सूर्य', 'चन्द्र', 'पृथिबी' देवता ग्रौर भूत' ये सभी इस ईश्वर की ग्रात्मा हैं। इनमें पृथिबी, चन्द्र ग्रौर सूर्य इन तीनों से तीन लोक समभे जाते हैं किन्तु इस तैलोक्य से बाहर जो 'परज्योति' है वह भी इन तीनों लोकों में होता हुआ जीव में पहुँचता है, वह परज्योति इस तैलोक्य में ग्रौर उससे बाहर भी सर्वत्र क्याप्त होने के कारण

सबका साधारण (साधारण ग्रात्मा) प्रातिस्विक (खास ग्रात्मा) माना जाता है वह जिस प्रकार सूर्य की ग्रात्मा है उसी प्रकार जीव की भी ग्रात्मा है। ताल्पर्ध यह है कि ईश्वर के शरीर रूप ब्रह्माण्ड में एक रूप से सर्वत्र व्याप्त होती हुई वह चिदात्मा ईश्वर की मुख्य आत्मा होती है इसी 'परज्योति' से सम्बन्ध के कारण जिस प्रकार मनुष्य के बुद्धि ग्रीर मन उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार ईश्वर के भी उसी परज्योति के कारण बुद्धि ग्रीर मन उत्पन्न होते हैं किन्तु विशेषता यह है कि मनुष्य के अनुसार ईश्वर की बुद्धि परिमित नहीं है ग्रीर उसमें भूल नहीं है, सदा एक रूप परिपूर्ण तथा विज्ञान बना रहता है। ईश्वर का मन मनुष्य के ग्रनुसार परिवर्तनशील नहीं है, तात्पर्य यह है कि मनुष्य के शरीर में 'चिदात्मा' की मात्रा उसके शरीर के ग्रायतन के ग्रनुसार बहुत ही ग्रन्थ है इसी कारण भूल या मिथ्या ज्ञान ग्रादि दोष ग्रा जाते हैं, किन्तु ईश्वर उस चैतन्य से परिपूर्ण है वह ईश्वर में सदा एक रूप बना रहता है इसीलिये उसमें भूल या मिथ्या ज्ञान होना ग्रसम्भव है यही चैतन्य आत्मा ईश्वर की प्रथम ग्रात्मा है।

(२) क्षेत्रज्ञात्मा=विज्ञानात्मा जिस प्रकार जीव ग्रात्मा कई इन्द्रियों से युक्त है उसी प्रकार ईण्वर के भी भिन्न-भिन्न बहुत सी इन्द्रियाँ हैं किन्तु वे इन्द्रियाँ मनुष्य के ग्रनुसार न होकर भिन्न-भिन्न छ्ल से के छल में संभव होते हैं, जैसा कि सूर्य, चन्द्र, वृहस्पित, शिन ग्रादि जितने पिण्ड भिन्न-भिन्न छल से इस ब्रह्माण्ड अन्तर्गत विद्यमान हैं, ये सब भिन्न-भिन्न छल से एक-एक शक्तिघन हैं इन सब से जो-जो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं उन सब का प्रभाव उस सिच्चितान्द ईश्वर की चेतना में ग्रवण्य ही पड़ता है विभोक्तिये उन सब को इंग्वर के शरीर के ग्रन्तर्गत हैं इसीलिये इन सब को ईश्वर की एक-एक इन्द्रियाँ कह सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के प्रत्येक इन्द्रिय ग्रपने स्वरूप से जड़ है यहाँ तक कि ग्राँख कान को, कान त्वा को, परस्पर ग्रनुभव नहीं करते तथापि उन सबके ज्ञान का प्रभाव शरीर विशिद्ध वाले ग्रात्मा पर पड़ने से सब का समूह छल्प मनुष्य चेतन कहलाता है इसी प्रकार ईश्वर के शरीर में भी सूर्य, चन्द्र ग्रादि एक-एक पिण्ड चेतन नहीं है किन्तु उन सब की शक्तियाँ मिलकर सब के समूह छल्प ईश्वर को चेतन श्रवश्य बनाते हैं इसी से हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार हम एक चेतन हैं उसी प्रकार हमारा ईश्वर भी जो कि ब्रह्माण्ड छल्प से सर्वदा ग्रविचल भाव से स्थिर है वह भी चेतन हैं। विश्वेषता यह है कि जीव के शरीर में इन्द्रियों की शक्ति ग्रद्धन्त ग्रव्य मात्रा में होने के कारण जीव ग्रव्यक्त है किन्तु ईश्वर के शरीर में सभी शक्तियाँ का एक एक क्षेत्र होने के कारण जीव ग्रव्यक्त है किन्तु ईश्वर के शरीर में सभी शक्तियाँ की शक्ति ग्रव्यक्त है सिवा पूर्ण विद्यमान रहती है इसीलिये ईश्वर 'पूर्णप्रज्ञ' रिथ्वतप्रज्ञ है।

ये सब जित्तियाँ जिस जिस पिण्ड से उत्पन्न होती है वे सब पिण्ड उन जित्तियों का एक एक क्षेत्र ये सब जित्तियाँ जिस जिस पिण्ड से उत्पन्न होती है वे सब पिण्ड उन जित्तियों का एक एक क्षेत्र ये प्राप्त सब क्षेत्रों के समूह से बना हुआ यह जित्ति एक क्षेत्र है इस क्षेत्र के भीतर सभी ग्रवयव पित्रवयवयों में पिरव्याप्त एक विज्ञान को क्षेत्रज्ञ कह सकते हैं। क्षेत्र के भेद से विज्ञान भिन्न हो जाता है क्यों कि एक क्षेत्र का ग्रव्याप्त एक विज्ञान को क्षेत्रज्ञ कह सकते हैं। क्षेत्र को ग्रपना देह कहकर अभिमान करता है जो विज्ञान उस क्षेत्र को ग्रपना देह कहकर अभिमान करता है उसको क्षेत्रज्ञ आत्मा कहते हैं। इस विज्ञान को जारीर का अधिष्ठाता होने के कारण इन्द्र कहते के भीत होने के कारण इन्द्र कहते हैं। इसी इन्द्र के अधीन होने के कारण भिन्न जित्तिवनों को इन्द्रियाँ कहते हैं। क्षेत्र कहते हैं, त्रैलोक्य में

भी पिक श्रियं अधीन होने के कारण भिन्न श्रांक्तियन। का राज्य को ही क्षेत्र कहते हैं, त्रैलोक्य में भी जीव के शरीर के अनुसार ईश्वर के शरीर में भी तीनों लोकों को ही क्षेत्र कहते हैं, त्रैलोक्य में पिक ही सूर्य अधिकाता होता है इस कारण यह सूर्य ही ईश्वर के शरीर में क्षेत्रज्ञ आत्मा है। जितनी

प्रकार के आग्नेय देवता है वे सब सूर्य में सिन्निविष्ट हैं और वे सब देवता एक केन्द्रवर्ती इन्द्र के अधीन में हैं इसलिये सब देवता ही ईश्वर की इन्द्रियों की वृत्तियाँ हो सकते हैं। इस जगत् में जहाँ जो कुछ देव-ताओं के व्यापार दीखते है वेही सब ईश्वर के व्यापार हैं अथवा ईश्वर अपने ज्ञान से जैसी इच्छा करता है वैसा ही उनके इन्द्रिय रूप देवताओं की वृत्तियाँ देखने में आती हैं और यही सब ईश्वर के ज्ञानानुसार जगत् की वृत्तियाँ हैं यही ईश्वर का ज्ञान क्षेत्र आत्मा है या ईश्वर के क्षेत्रआत्मा का यही काम है।

(३) महान् आत्मा=षोड़शीग्रात्मा। जिस प्रकार जीव की या ईश्वर की क्षेत्रज्ञात्मा बुद्धि है उसी प्रकार जीव या ईश्वर का जो मन है उसे ही 'महान् कहते हैं,। महानात्मा ईश्वर की चित्त प्रकृति है—चित्त में जितने विचार या विकार उत्पन्न होते रहते हैं उनकी प्रकृति ही 'मन' है—जैसी जिसकी प्रकृति या स्वभाव होता है वैसे ही उसके मन में वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे कोई मनुष्य शान्त प्रकृति या कोई उग्र प्रकृति का होता है इसी प्रकृति को महानात्मा कहते हैं। यह प्रकृति दो प्रकार की होती है—१ उद्बुद्ध, २ निगूढ़ (पोशीदा) उद्बुद्ध उसी को कहते हैं कि जिसकी विकार रूप वृत्तियाँ जीवन दशा में सर्वदा परिवर्तन होती हैं किन्तु निगूढ़ प्रकृति के ग्रनुसार प्राणी की शरीर संस्था बनती है, जैसे हाथ से ग्रन्न खाने की प्रकृति रखने वाले मनुष्य का होठ मुलायम होता है किन्तु चावने के लिये भीतर सख्त दांत होते हैं किन्तु जिसकी प्रकृति मुख से ही तोड़कर खाने की होती है, ऐसे पक्षियों के दांत की मात्रा होठ पर ग्राकर सख्त चोंच उत्पन्न हो जाती है तात्पर्य यह है कि जिस जीव की शरीर गठन जैसी है वह उसकी ग्रवश्य ही अपनी प्रकृति के ग्रनुसार है उसकी आत्मा जिस प्रकार उठना, बैठना, खाना, पीना आदि ग्रपनी प्रकृति के ग्रनुसार चाहती थी वैसे ही उसके शरीर के सब ग्रङ्ग प्रत्यङ्ग बन जाते हैं। बस इस प्रकार शरीर के गठन पर प्रभाव डालने वाली प्रकृति ही निगूढ़ा महान् ग्रात्मा है। इसीलिये गीता में कहा है—

''सर्व योनिषु कौन्तेय, मूर्तयः सम्भवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनि, रहं बीज प्रदः पिताः ।।१।। ममयोनि महद् ब्रह्म, तिस्मन् गर्भं दधाम्यहम् । सम्भवः सर्व भूतानां, ततो भवति भारत'' ।।२।।

जबिक प्रत्येक जीव की ब्राकृति इस महानात्मा के प्रभाव से होती है तो उसी के अनुसार ईश्वर की भी ब्राकृति का उसी महानात्मा के ब्रनुसार सिद्ध होना सम्भव है। ईश्वर की ब्राकृति स्वभाव से ही वर्तुलवृत्त है। इसीलिये कहना होगा कि ईश्वर का महानात्मा वर्तुवृत्त है। ईश्वर भी ब्रनन्त हैं उनकी भी एक योनि कही जा सकती है उस योनि का मूल भी कोई प्रकृति ब्रवश्य होगी वही ईश्वर की महानात्मा है।

जो सूर्य के ग्रत्यल्प रस का ग्रौर जो चन्द्रमा के ग्रत्यल्प रस का सूत्रात्मा के द्वारा जीव में आधान होने पर ग्रात्मा उत्पन्न होती है उसकी मात्रा ग्रवश्य ही ग्रल्प हो सकती है किन्तु इस ईश्वर में वह सूर्य या चन्द्रमा पूर्ण रूप से स्वयं विद्यमान है इसलिये ईश्वर की बुद्धि ग्रौर ईश्वर का मन दोनों ही ग्रधिक मात्रा में परिपूर्ण रूप से माने जाते हैं। (४) भूतात्मा, (कर्मात्मा) क्षेत्रज्ञात्मा श्रीर चन्द्रमा से महानात्मा जिस प्रकार उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस पृथ्वी से भूतात्मा की सृष्टि होती है किन्तु यह पृथ्वी जिस प्रकार अपने रस को रखती है उसी प्रकार इसमें सूर्य श्रीर चन्द्र के भी रस सिम्मिलित हैं, अर्थात् सूर्य, चन्द्र श्रीर पृथिवी इन तीनों के रस पृथिवी में हैं इसलिये जिस पृथिवी के रस से हमारा भूतात्मा बनता है उसमें पृथिवी रस के अति-रिक्त चन्द्रमा श्रीर सूर्य का रस भी सिम्मिलित है। इसी कारणा भूतात्मा क्रम से विकास करते हुए तीनों रूपों में परिणत हो जाता है। सबसे प्रथम भूतात्मा का स्वरूप वैश्वानर है किन्तु वैश्वानर का परिपाक होने पर उसमें से प्राञ्च श्रात्मा का विकास होता है। तैजस श्रात्मा का परिपाक होने पर उसमें से प्राञ्च श्रात्मा का विकास होता है इसलिये जीवों के तीन वर्ग हैं किन्तु जीवों में केवल वैश्वानर ही भूतात्मा है जैसा कि हीरा, पन्ना, माण्गिक, घट, पट इत्यादि श्रीर कितने ही जीवों में वैश्वानर तैजस सदा दोनों भूतात्मा हैं, जैसे बृक्ष लतादि में तथा कितने ही जीवों में वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ ये तीन भूतात्मा हैं। जैसे पणु, पक्षी, मनुष्यादि इन तीनों श्रात्माश्रों में वैश्वानर आत्मा का सम्वन्ध पृथिवी रस से है, तैजस का चन्द्रमा तथा वायु से है श्रीर प्राज्ञ का संबंध सूर्य से है, ये दोनों सूर्य, चन्द्र श्राकाश से साक्षात् नहीं श्राते किन्तु पहले से श्राकर जो पृथिवी में सिम्मिलित हो चुके हैं वे पृथिवी रस के साथ ही पृथिवी से हमें मिलाते हैं। इसीलिये इनका स्वरूप महानात्मा श्रीर क्षेत्रज्ञात्मा से भिन्न प्रकार का होता है।

यह भूतात्मा भी जिस प्रकार जीवों में देखा जाता है उसी प्रकार ईश्वर में भी होना सम्भव हैविशेषता केवल इतनी ही है कि जीव में कहीं तीन कहीं दो एक ही भूतात्मा है, किन्तु ईश्वर में यह
तीनों ही भूतात्मा नित्य अविकल रूप से विद्यमान रहते हैं क्योंकि उन तीनों रसों से पर्याप्त यह पृथिवी
सम्पूर्ण ही ईश्वर में विद्यमान है किन्तु पृथक् व्यवहार के लिये इन तीनों भूतात्माओं का भिन्न नामों से
व्यवहार किया जाता है वैश्वानर को वैश्वानर या विराट, तैजस को हिरण्यगर्म और प्राज्ञ को सर्वज्ञ
कहते हैं। ये तीनों ही आत्मा वास्तव में अग्नि, वायु और इन्द्र इन्ही तीनों रूपों में जीव और ईश्वर
दोनों स्थानों में हैं। अग्नि, वायु और इन्द्र इन तीनों के रूप से पृथवता होने पर भी ईस्वर के शरीर में
अर्थात् ब्रह्माण्ड में अन्यून अनितिरक्त (न कम न ज्यादा) वृत्ति से रहते हैं इसी कारण तीनों मिलकर
एक ही रूप ईश्वर का सिद्ध होता है इसीलिये ईश्वर को जैसे वैश्वानर या विराट् कहते हैं। वैसे ही
हिरण्यगर्म और सर्वज्ञ भी कहते हैं। इस वैश्वानर का स्वरूप केकय देश के राजा अश्वपति ने ऋषियों
से कहा था और उनसे भी पहले विशिष्ट ऋषि, भारद्वाज ऋषि वत्स और मूर्घन्वान् ने भी विस्तार पूर्वक
वर्णन किया है और हिरण्यगर्म का वर्णन प्रजापित ऋषि के पुत्र किसी हिरण्यगर्म ऋषि ने किया है।
यह हिरण्यगर्म (आत्मा) वायु के प्रभाव से इस त्रिलोकी के सब पदार्थों की रचना करता है।

(प्) सूत्रात्मा-सूर्य, चन्द्र, ग्रादि सभी प्रकाशों को प्रका । करनेवाले जो सिंच्चितानन्द मूर्ति ने इस त्रैलोक्य के बाहर महाब्रह्माण्ड के मध्य में विराजमान होकर ग्रपनी किरणों को चारों ग्रोर संपूर्ण ब्रह्माण्ड में फैला रक्खा है वे उनकी रिष्मयां सूत्र कही जाती हैं, उन्हीं सूत्रों में ग्रसंख्य त्रैलोक्य ग्रीर त्रैलोक्य के ग्रमन्त पदार्थ बंधे हुऐ हैं। इस जगत् में जो जहां कुछ पदार्थ हैं वे सब सत्य ग्रीर अमृत इन दोनों के मिलाव से बने हुऐ हैं। उन सब को सदा सर्वदा अपनी रिष्म रूपी सूत्रों में पिरोकर उस सिच्चिदानन्द भगवान ने ग्रपने ग्रथीन में धारण कर रक्खा है। सहस्रों त्रैलोक्य, सूत्र में बँघे हुए जिस सिच्चिदानन्द के चारों ग्रोर फिरते हैं उसी प्रकार प्रत्येक त्रैलोक्य के तीनों लोक भी उसी सूत्र से बन्धे हुए होने के कारण क्रम से किसी सिलसिले में जमे हुए हैं उसी सिलसिले में इधर-उधर नहीं होते ।

ये सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी ग्रादि पिण्ड भी जो एक ईश्वर के ग्रङ्ग हैं ये भिन्न-भिन्न एक-एक उपेश्वर कहलाते हैं। ये सब उपेश्वर भी इसी सूत्र से आपस में बद्ध होकर उस सूत्र के द्वारा ही अपने ईश्वर के साथ बँघे हुए हैं। व्यष्टि (एक) या समष्टि (सब) से जगत् के सम्पूर्ण पदार्थ इसी एक ईश्वर से पकड़े हुए है।

हमारा यह शरीर भी बहुत से भिन्न-भिन्न प्रकार के भूतों से तथा भिन्न-भिन्न तन्त्र रखते हुए श्रनेक दैवों से बना हुआ दीखता है। इसमें इन सब भूतों के श्रौर देवों के जो श्रपने भिन्न-भिन्न तन्त्र रखते हैं उन सब तन्त्रों के मेल से जो शरीर के एक तन्त्र कायम होता हुआ दीखता है वह भी उसी सूत्र के प्रभाव से है।

इस शरीर में प्राण वायु जो सूर्य से स्राता है तथा स्रपानवायु जो पृथ्वी से स्राता है ये दोनों रस एक जगह बँधकर इस शरीर में वैश्वानर स्रग्नि उत्पन्न करते हैं और दोनों एक के साथ एक बँधकर ग्रलग नहीं होते यह भी सूत्र का ही प्रभाव है।

इस गरीर में क्षेत्रज्ञआत्मा जो विशेष कर शिर से संबंन्ध रखता है, तथा महान् आत्मा जो गुक या रक्तसे संबंन्ध रखता है इन दोनों आत्मायों का हृदय में रहते हुए भूतात्मा के साथ जो घनिष्ट संबंन्ध है यह भी सूत्रात्मा के प्रभाव से हैं।

इस शरीर में व्यानवायु इस सूत्रात्मा के प्रभाव से सब ग्रंग प्रत्यङ्गों को सिलसिलवार जमाये हुए रखता है ग्रौर साथ ही प्रज्ञामात्रा, प्रारामात्रा ग्रौर भूतमात्रा इन तीनों को भी ग्रापस में बाँध रखता है।

जिस प्रकार इस शरीर में उसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड में भी ईश्वर इसी सूत्र के प्रभाव से सत्य को श्रमृत के साथ बाँधकर भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करता है ग्रौर सब पदार्थों को उसी सूत्र में पकड़ कर चारों ओर जिधर जैसा चाहता है वैसा फिरता है, इसीसे यह संसार इस प्रकार चल रहा है।

सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी का परात्माके साथ और परस्पर भी योग दीखता है और तीनों लोकों का परस्पर सम्बन्ध होकर एक तैलोक्य का भाव जो दीखता है यही सूत्रात्मा का मुख्य कर्म है। यह सूत्रात्मा एक प्रकार का प्राण वायु है जिसके द्वारा ये तीनों लोक और सभी भूत सिलसिलेवार परस्पर में बन्धे हुए होकर स्तब्ध हैं। इन सब पदार्थों में परस्परका परस्पर के साथ एक बलवान आकर्षण है, इसी आकर्षण को सूत्रात्मा कहते हैं। यह आकर्षण किसी भी वस्तुका निजका धर्म नहीं है क्योंकि धर्म से ही कोई वस्तु कुछ वस्तु बनी है इसलिये एक धर्म की इस जगत् में एक ही वस्तु हो सकती है। यदि एक धर्म दो या अधिक वस्तुओं में पाया जाय तो अवश्य ही विश्वास करना चाहिये कि वह शक्ति या धर्म उन वस्तुओं में किसी एक का भी निज धर्म नहीं है। निज धर्म अव्यभिचारी होता है जो उस वस्तु को छोड़

कर दूसरी किसी वस्तु में पाया नहीं जाता, परन्तु यह आकर्षण शक्ति सभी भिन्न जाति पदार्थों में सामान्य रूप से पाया जाता है, इसिलयें कहना होगा कि जैसे किसी वस्तु में गर्मी प्रवेश करती है उसी प्रकार यह ग्राकर्षण भी निज धर्म न होकर बाहर से आकर जगत् के सम्पूर्ण पदार्थों में परिव्याप्त है यदि कोई प्रश्न करें कि यह ग्राकर्पण कहाँ से आया है तो उत्तर में कहना होगा कि इन तीनों लोकों से परे जो सिच्चदानन्द ईश्वर की मुख्य ग्रात्मा परोराज है उसी ये रिश्मयाँ संपूर्ण जगत् में व्याप्त हैं। और प्रत्येक पदार्थ को ग्राप्स में बांधने के कारण (इसी रिश्म में इन सब पदार्थों के गुथे रहने के कारण उस परोरजा की रिश्म को सूत्र कहते हैं) यही सूत्र प्रत्येक वस्तु में ग्राकर्पण रूप से हमें दीखते हैं।

संसार के पदार्थों के परस्पर बन्धन को यदि हम देखें तो विदित होता है कि जगत् के दश्य-मान सभी भौतिक पदार्थ आप् अर्थात् पानी से खोत प्रोत हैं और यह 'आप्' वायु में, वायु अन्तरिक्ष में, अन्तरिक्ष गन्धर्वलोक में, गन्धर्वलोक आदित्यलोक में, यह लोक फिर चन्द्रलोक में, यह नक्षत्र लोक में, फिर यह देवलोक में, यह फिर इन्द्रलोक में, यह फिर प्रजापतिलोक में और यह ब्रह्मलोक में ओत प्रोत है। जिस में जो व्यापक है वह उसमें ओत प्रोत है। इस प्रकार ओत प्रोत होना इसी सूत्रात्मा का काम है। दौलोक से ऊपर और पृथ्वी से नीचे और दौ, पृथ्वी के बीच में जो जहाँ कुछ है और जो पहले हो चुका है और आगे को होगा यह सब आकाश में ओत प्रोत है और यह आकाश अक्षरपुरुष में और वह अक्षर परमेश्वर में ओत प्रोत है।

क्षेत्रज्ञात्मा, महानात्मा, परमात्मा ग्रौर तीन प्रकार के भूतात्मा इन सब को जिस प्रकार इस सूत्रात्मा ने जीव शरीर में बाँध रक्खा है उसी प्रकार ये चारों ग्रात्मा ईश्वर के शरीर में भी इसी सूत्रात्मा के प्रभाव से परस्पर संबद्ध होकर सर्वत्र परिव्याप्त हैं ग्रौर जीव की ग्रपेक्षा ईश्वर में ग्रधिक मात्रा से हैं।

#### ईश्वर की उपासना

आराधना को उपासना कहते हैं, अपनी आत्मा में परमात्मा के धर्म को प्रवेश करने के उपाय का नाम ही उपासना है।

यह उपास्य परमात्मा दो प्रकार का है एक परमेश्वर दूसरा ईश्वर, किन्तु हम ईश्वर के ग्रङ्ग हैं। ईश्वर के द्वारा ही हम जीवों का संबन्ध परमेश्वर से हो सकता है। साक्षात् परमेश्वर से नहीं हो सकता इसीलिय ईश्वर की उपासना न करके साक्षात् परमेश्वर की उपासना हम नहीं कर सकते क्योंकि हम क्षर ग्रथात् ग्रवर ग्रात्मा हैं ग्रौर परमेश्वर परमात्मा है। अवर का पर से संबन्ध करने के लिये मध्य में ग्रक्षरग्रात्मा से संबन्ध करने की ग्रावश्यकता है। यह ग्रक्षरग्रात्मा जिसे ईश्वर कहते हैं 'पर' ग्रौर 'ग्रवर' दोनों से संबन्ध करने के कारण 'परावर' कहा जाता है ग्रौर इसी ग्रक्षर को ग्रवर ग्रौर पर दोनों के मध्य में होने के कारण 'सेतु' भी कहते हैं। उसी के द्वारा ग्रवर (इस पार) में रहते हुए जीवों का पार में विद्यमान परमेश्वर से संबन्ध होना सम्भव है ग्रौर पार में विद्यमान परमेश्वर के धर्म भी इस ग्रक्षर रूपी 'सेतु' के द्वारा ग्रवर के जीवों में ग्राते हैं इसी धर्म के ग्राने के उपाय को उपासना कहते हैं इस उपासना में जीव को ईश्वर रूपी सेतु के साथ ही संबन्ध करना ग्रावश्यक है क्योंकि उसी ईश्वर के द्वारा

परमेश्वर का धर्मा जीवों में ब्राता है इसीलिये साक्षात् परमेश्वर की उपासना न करके हम ईश्वर की उपासना करते हैं।

उपासना को प्रचलित भाषा में भक्ति भी कहते हैं इसका कारण यही है कि ईश्वर परमेश्वर की ही भक्ति अर्थात् एक भाग है इसलिये किसी मनुष्य की भक्ति अर्थात् हस्त पाद आदि किसी भी शरीर के भाग को पकड़ने से मनुष्य का पकड़ना सम्भव हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर की भिक्त रूप ईश्वर के ग्रहण करने से परमेश्वर का पकड़ा जाना संभव है इसीलिये हम ईश्वर की उपासना करके भक्ति के द्वारा परमेश्वर की ही उपासना कर लेते हैं और उसी भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ग्रंश हम जीवों में आ जाता है इसी को भक्ति का फल कहते हैं और यही एक प्रकार की प्रतीक उपासना है।

श्रव इस ईश्वर के भी किसी न किसी प्रतीक की ही उपासना ग्रर्थात् श्रवलम्बन करते हुए हम ईश्वर के भक्त बनते हैं ग्रर्थात् ईश्वर के ग्रङ्ग में किसी मनोयोग किया के द्वारा ग्रपनी ग्रात्मा को चिपका कर ईश्वर का ही ग्रङ्ग या भाग हम बनते हैं। इस प्रकार भक्ति से उपासना होने के कारण उपासना को भक्ति भी कहते हैं।

जो शब्द किसी समुदाय के लिये आता है उसका उस अङ्ग में भी प्रयोग होता है जैसे पूँछ को स्पर्श करता हुआ गो के स्पर्श करने का अभिमान करता है, किसी मकान के कौने में प्रवेश करता हुआ सारे नगर में प्रवेश करने का अभिमान करता है इसी कारण वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और सर्वज्ञ इन तीनों में से किसी आत्मा में प्रेम करना अथवा ३३ देवताओं में से किसी देवता में प्रेम करना ईश्वर में प्रेम करने के बरावर है क्योंकि यद्यपि एक एक आत्मा अथवा एक एक देवता साक्षात् ईश्वर नहीं है किन्तु ईश्वर का एक एक खङ्ग है तथापि ईश्वर का अङ्ग होने के कारण ही प्रत्येक उन सब आत्मा या देवताओं में ईश्वर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है इसीलिये अपनी इच्छानुसार इनमें से किसी एक अङ्ग की उपासना करना अर्थात् प्रेम करना ईश्वर की उपासना कही जा सकती है इसी कारण दीर्घतमा ऋषि ने अग्नि, वायु, आदित्य आदि कितने ही देवताओं का नाम लेकर उन सब को एक ही ईश्वर का स्वरूप होना कहा है। वह वेद की ऋचा यह है—

"इन्द्रं सित्रं वरुगुमिनिमाहु, रथो दिव्याः ससुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति, ग्रग्नियमं मातिरिश्वान माहु : ।। तदेवाग्निस्तदादित्य, स्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेवा शुक्रं तद् ब्रह्म, ता ग्रापः स प्रजापितः" ।।

जो जहां कुछ इस जगत् में ज्ञान की मात्राएं हैं तथा बल की या अर्थ मात्राएं हैं ये सब एक ईश्वर में हैं अथवा यों समिभिये कि यही सब मिल कर एक ईश्वर का रूप सिद्ध होता है इसिलये वह ईश्वर संपूर्ण जगत् का आधार सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ है जब हम किसी की प्रार्थना करते हैं वह किसी न किसी शक्ति की ही प्रार्थना है और वे सब शक्तिथाँ ईश्वर के अङ्ग हैं इसिलये किसी रूप में किसी की प्रार्थना की जाय वह सब ईश्वर की प्रार्थना होती है— ईश्वर की एक कला मी यदि प्रसन्न हो जाय तो उससे हमारी ही आत्मा प्रसन्न होती है प्रसन्नता का अर्थ स्वच्छता है अर्थात् जैसे पानी में से सब प्रकार के मैल दूर कर दिये जायें अथवा सब तरह की लहर सर्वथा बन्द हो जायें तो उस समय पानी को प्रसन्न कहते हैं।

इसी प्रकार हमारी आत्मा में से तमोगुण हटा दिया जाय और रजोगुण भी हटा दिया जाय तो जल के अनुसार वह आत्मा निर्मल और प्रणान्त हो जाती है और इसी को आत्मा की प्रसन्नता कहते हैं इस प्रसन्नता में ज्ञान की मात्रा स्वभाव से ही वड़ जाती है जिससे संसार का क्षोभ हटकर आत्मा के निज का स्वाभाविक आनन्द प्रकट होने का अवसर मिलता है और यही आनन्द प्राप्ति परम पुरुषार्थ है और यही ईश्वर की उपासना का फल है।

यद्यपि यह ईश्वर निरिन्द्रिय है अर्थात् जीव के अनुसार पृथक् पृथक् उसके आंख, कान, मुख आदि इन्द्रियाँ नहीं हैं तथापि वह अत्यन्त उल्वण चेतन होने के कारण सर्वेन्द्रिय है अर्थात् अपने प्रत्येक अङ्ग से सब इन्द्रियों का काम करता है—

### सर्वतः पाणिपादम् तत् सर्वतोऽक्षिशिरो मुखम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति ।।

इसी से वह सर्वशक्ति श्रीर सर्वज्ञ कहा जाता है सर्वशक्ति के होने के कारण तामस, राजस और सात्विक सभी प्रकार के भिन्न-भिन्न स्वभावों से उसकी आराधना हो सकती है।

जो कि गण्ड की नदी के तीर पर होने वाली शालग्रामी शिला है वह ईश्वर की साक्षात् प्रतिमा हो सकती है क्योंकि ईश्वर का मुख्य ग्रात्मा परोरजा: है वह मण्डल मूर्ति है और उसमें किसी प्रकार का वर्ग न होने के कारण कृष्ण माना जाता है। यद्यपि कृष्ण भी दो प्रकार का है एक वर्ण दूसरा ग्रवर्ण इनमें परोरजा: ग्रवर्णकृष्ण माना जाता है। यद्यपि कृष्ण भी दो प्रकार का है एक वर्ण दूसरा ग्रवर्ण इनमें परोरजा: ग्रवर्णकृष्ण है किन्तु अवर्णकृष्ण प्रतिरूप ग्रहण करने योग्य जगत् में कोई भी मण्डल मूर्ति नहीं है इसीलिये वर्णकृष्ण के द्वारा ही उस का उपलक्षण किया जाता है परन्तु वर्णकृष्ण वाले शालग्राम से भी उस ग्रवर्णकृष्ण का ही तात्पर्य है ग्रीर सूर्य का विम्व हिरण्यम कहा जाता है वह उस परोरजा के गर्म में है इसलिये ईश्वर की ग्रात्मा हिरण्यगर्म भी कही जाती है उसी प्रकार शालग्राम भी हिरण्यगर्म है जिस प्रकार परोरजा के शरीर में ग्रनेक शाखा से सूत्रात्मा काम करता है उसी प्रकार शालग्राम में भी भीतर बहुत सी रेखाग्रों से सूत्र का चिह्न लक्षित होता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के रूप का साद्यय बहुत कुछ इस शालग्राम में पाया जाता है इसलिये ईश्वर के रूप को हृदय पर लाने के लिये यह शालग्राम शिला योग्य साधन हो सकता है यदि इसको देखते हुए ईश्वर पर बुद्धि निरविच्छित्र मनोयोग के द्वारा की जावे तो उसी को ईश्वर की उपासना कहते हैं इस उपासना से मन का ईश्वर के रूप में होने का ग्रम्यास करने से मन गुद्ध होता है और उससे ज्ञान का विकास होने से मुक्ति होती है।

हमारी भूतात्मा जिसे जीव कहते है वह वैश्वानर, तैजस ग्रौर प्राज्ञ के भेद से तीन प्रकार का है-इन तीनों के मूलभूत ईश्वर की तीन आत्मा है जिन्हें विराट, हिरण्यगर्भ, सर्वज्ञ कहते हैं। यद्यपि ये तीनों मिलकर एक ईश्वर है तथापि इन तीनों को पृथक् ईश्वर कहना भी ग्रनुचित नहीं हैं इनमें उपासक लोग विराट् को विष्णु, हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा ग्रौर सर्वज्ञ को शिव कहकर पृथक् पृथक् उपासना करते हैं किन्तु ये तीनों ही ईश्वर के प्रतीक होने के कारण किसी एक की उपासना से भी ईश्वर की पूरी उपासना हो सकती है किन्तु यदि तीनों मूर्तियों को मिलाकर तीनों की ग्रभेद रूप से एक उपासना की जाय ग्रर्थां एक पर ही बुद्धि लगाई जाय तो वह उत्तम होगा।

ये तीनों पृथक्-पृथक् बुद्धि में लाये जाये अथवा एक रूप से उपासना किये जाये तो दोनों प्रकार से उपासना होने पर भी इन की उपासना अध्यातम में ही की जाती है न कि अधिवैवत में, तात्पर्ध्य यह है कि यह ईश्वर मुख्य रूप से वसुधान कोश में अर्थात् ब्रह्माण्ड शरीर में ही समभे जाते हैं इसी को अधिवैवत कहते हैं किन्तु उनकी उपासना करने से अधिक फल नहीं होता क्योंकि जो ईश्वर का भाग हमारे शरीर से वाहर है हमारे शरीर में न आकर दूसरे किसी के शरीर में प्रविष्ठ होता है, अथवा अन्तिरक्ष में ही रहता है, उस भाग से हमारा सम्पर्क न होने के कारण उनकी उपासना अधिक लाभदायक नहीं है इसलिये जो ईश्वर का भाग व्यापक होने के कारण हमारे शरीर में प्रविष्ठ है वह हमारे जीवातमा का अधिष्ठाता होकर हमारे शरीर का संचालन करता है उसकी उपासना से हमारे शरीर में अधिक मात्रा से ईश्वर के अंश का प्रवेश होता है और उसमें मन के संयोग से मन शुद्ध होता है और मन की जानशक्ति बढ़ती है जिससे कथाय दूर होने के कारण हदय अन्यि के बन्धन का ढीला होना सहज हो जाता है जिससे निः श्रेयस की प्राप्ति होती है यही उपासना का फल है।

इस जगत में जो जहां कुछ है सब ईश्वर ही ईश्वर है। यहां तक कि हम भी ईश्वर के एक अंग हैं किन्तु हमारी शक्ति की मात्रा परिमित और ग्रत्यल्प होने के कारण ईश्वर के संपूर्ण इस की सहसा ग्रहण नहीं कर सकते इसलिये ग्रावश्यक है कि ईश्वर के किसी प्रतीक का हृदय में ग्रहण करें। ईश्वर की भक्ति के द्वारा सम्पूर्ण ईश्वर का साक्षात् करना ही ईश्वर की उपासना है।

यदि किसी मनुष्य को कोई देखना चाहे तो सम्भव है कि उस के शिर पर या उसके छाती पर या पांच पर उसकी दृष्टि अवलिम्बत हो। तात्पर्य यह है कि किसी न किसी अङ्ग को ही देखकर सम्पूर्ण उस मनुष्य के देखने का अभिमान करता है न कि उस मनुष्य के बाहर शरीर अस्य, मांस, नाड़ी वगैहरी सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग को देखने का कोई साहस कर सकता है इसी प्रकार ईश्वर में भी उसके किसी एक अङ्ग के द्वारा ही मनुष्य अपनी बुद्धि को प्रवेश करा सकता है इसी प्रकार ईश्वर में भी उसके किसी एक ब्रह्मा, अर्थात् हिरण्यगर्भ आत्मा, शिव अर्थात् सर्वज्ञात्मा इन तीनों में से किसी एक को भी ग्रहण करके अपासना करने से ईश्वर की उपासना ही सकती है।

दूसरा मत यह है कि किसी समुदायक की भक्ति में ग्रात्म समपर्गा करके लीन होना ग्रर्थात् उसकें ग्राश्रित होना उपासना से तात्पर्य्य है जैसे किसी महासमुद्र में एक छोटी सी नमक की डली डाल दी जावे तो वह पिघल कर सूक्ष्म होकर भी सम्पूर्ण समुद्र में व्याप्त नहीं हो सकती तथापि समुद्र के जितने थोड़े से प्रदेश में वह व्याप्त हुई है उतने से ही समुद्र में लीन होना कहा जा सकता है इसी प्रकार हमारा जीवात्मा यदि विश्वव्यापी ईश्वर के सर्वाङ्ग में व्याप्त न भी हो तथापि जितनी सी भक्ति में उसने आत्म-समपर्ण किया है उतने से ईश्वर में लय होना कहा जा सकता है।

उपासना का तीसरा प्रकार जो प्रचलित सम्प्रदाय में गन्ध पुष्पादि समप्णें के द्वारा पूजन करना है इसका तात्पर्य यह है कि जिस ग्रातमा का मन संसार व्यवहार में प्रबल होने के कारण ग्रत्यन्त चंचल है उसका मन बहुत विषयों में फैलने के कारण दुर्वल हो रहा हो तो उसको संसार के विषयों से हटकर एक ईश्वर में वृत्ति की स्थिरता के लिये संसार के सब व्यवहार को एक ईश्वर की ग्रोर लगाकर एक एक ईश्वर में वृत्ति की स्थिरता के लिये संसार के सब व्यवहार को एक ईश्वर पर विश्वान्त हो जावे तो वह ईश्वर की ज्यासना हो सकती है।

दूसरी वात यह है कि इस जगत् में जो वस्तु हमें ग्रधिक प्रिय है उनमें मन के द्वारा स्वभावतः ही मेरी ग्रात्मा वसी रहती है इसलिये उन २ प्रिय वस्तुओं को ईश्वर में समप्रण करने से उन वस्तुओं के साथ फैला हुग्रा हमारा ग्रात्मा भी समप्ति हो जाता है इस प्रकार यदि हम ग्रपने सर्वस्व को ईश्वर के लिये समप्रण करदें तो संभव है कि मेरी ग्रात्मा का बहुत सा ग्रंग सम्पित हो जावे इस प्रकार ईश्वर में जीवात्मा का आत्म समर्पण करना ही उपासना कही जाती है।

एक यह भी मत है कि जगत् में जीव के लिये दो मार्ग हैं प्रवृत्ति ज्ञान प्रवृत्ति कर्मप्रधान है और निवृत्ति ज्ञानप्रधान है। ज्ञान ग्रीर कर्म दोनों ईश्वर के रूप हैं किन्तु दोनों का ग्राधान एक साथ नहीं हो सकता इसलिये प्रथम वेद ने कर्मकाण्ड का विधान किया है ग्रीर ग्रन्त में ज्ञानकाण्ड का उपदेश दिया है। ज्ञानकाण्ड में सम्पूर्ण कर्मों का सर्वथा परित्याग करना पड़ता है, किन्तु जीवित दशा में कर्मों का सर्वथा परित्याग करना पड़ता है, किन्तु जीवित दशा में कर्मों का सर्वथा परित्याग कर देना ग्रसंभव है इसीलिये प्रवृति मार्ग ग्रथित् कर्ममार्ग से निवृतिमार्ग ग्रथित् ज्ञानमार्थ पर के लिये मध्य में दोनों से युक्त एक मध्यममार्ग का आलम्बन करना आवश्यक हो जाता है। उसी की उपासनामार्ग कहते हैं इस मार्ग में पूर्ववत् सब प्रवृत्ति करते हुए भी वे सब प्रवृत्तियाँ निवृत्ति के लिये की जाती हैं जिस प्रकार किसी पात्र के मैल छुड़ाने के लिये मिट्टी से मांगते हैं उसी प्रकार एक ईश्वर का अवलम्ब न करके सब प्रकार की प्रवृत्ति करना भी निवृत्ति के लिये हो जाता है—पढ़ी उपासना का रिस्प है।

# प्रथ जीवदर्शनम्

#### परमेश्वर और ईश्वर से जीव धर्मभेद

जिसमें ग्रेविद्या के द्वारा क्लेश, कर्म और कर्मों का विपाक (फल) ये तीनों अपना ग्राशय नियत करें उसी को जीव कहते हैं। किन्तु ईश्वर इन तीनों से ग्रस्पृष्ट है—ग्रर्थात् क्लेश, कर्म ग्रीर विपाक इन तीनों के ग्राशय से और इन तीनों के द्वारभूत ग्रविद्या से जिसका कदापि स्पर्श नहीं होता उसी पुरुष को ईश्वर कहते हैं, वह विद्या का निधि है ग्रीर छ उमियों से रहित है। शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासा इन छग्नों को ऊमीं कहते हैं। जीव में ये छग्नों ऊमियां देखी जाती हैं किन्तु ईश्वर में इनका सर्वथा अभाव है। इनके ग्रतिरिक्त ईश्वर में काम ग्रीर सङ्कल्प ये दोनों सत्य हैं अर्थात् जिन भूत या विद्यमान पदार्थों की ईश्वर कामना करता है वे पदार्थ उसी क्षण उपस्थित हो जाते हैं ग्रीर भविष्यत् के लिये जैसे करने का संकल्प करता है वह वैसा ही तत् क्षणात् हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर ग्रष्टगुणी कहलाता है और इन्हीं ग्राठ गुणों में ईश्वर से जीव में भेद है। इन दोनों के ग्रतिरिक्त जो तीसरा परमेश्वर है उसमें न ईश्वर की तरह विद्या है न जीव की तरह ग्रविद्या है इन के ग्रतिरिक्त उस परमेश्वर में न सम्भूति है न नाश है न उसमें जीव की तरह उर्धि हैं ग्रीर न ईश्वर की तरह संकल्प ग्रीर काम है।

परमेश्वर नीचे ऊंचे पूरब पश्चिम उत्तर-दक्षिण चारों ओर सर्वत्र व्याप्त है जो जहां कुछ है सब वहीं परमेश्वर है, उसी में ग्रनन्त ईश्वर ग्रीर ग्रनन्तानन्त जीव उत्पन्न हो हो कर नष्ट होते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ग्रसीम है ग्रीर उसमें ईश्वर तथा जीव ससीम है। अखिल पदार्थों के कर्म रूप नाम जो जहां कुछ है और वेद, यज्ञ तथा ग्रग्नि, सोम, यम, ग्राप रूपी चारों प्रजायें सब उसी में उत्पन्न विनष्ट हुग्रा करती हैं, उसी से ईश्वर में ग्रवतीर्ग हो कर ईश्वर से जीव में ग्रवतीर्ग होती है ग्रौर फिर ब्युत्थान दशा में जीव से ईश्वर में ग्रौर ईश्वर से फिर उसी परमेश्वर में संक्रान्त होती हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण पानी में अवतीर्ए हो कर प्रतिबिम्ब का रूप घारए करती हैं फिर व्युत्थान दशा में वह प्रतिबिम्ब सूर्य किरणों में लीन हो जाता है। यद्यपि सब कुछ इसी परमेण्वर में है परमेण्वर से अलग कभी कहीं कुछ नहीं है तथापि ये सब पदार्थ परमेश्वर की ही आत्मा में निर्भर नहीं रहते किन्तु परमेश्वर के भीतर ग्रनन्तानन्त नये ब्यूह उत्पन्न होते हैं जिनको ईश्वर कहते हैं। जिन की नाभि में ग्रनिरुक्त ब्रात्मा ग्रौर दूसरा श्रतिष्ठा वा (ग्रर्थात् सब शरीर में फैला हुग्रा) ग्रात्मा से संवन्ध रखते हुए भिन्न-भिन्न पदार्थ उत्पन्न विनष्ट होते हैं इसी प्रकार इन ईश्वरों में भी नये-नये व्यूह उत्पन्न होते हैं जिन को जीव कहते हैं । इन जीव स्रात्मास्रों से भी कितने ही पदार्थ संवन्ध रखते हुए उत्पन्न विनष्ट होते रहते हैं । कितने ही पदार्थ ईश्वर में परमेश्वर से ग्राये हैं किन्तु ग्रन्य कितने ही पदार्थ ईश्वर की दशा में ही नये उत्पन्न होते रहते हैं। इसी प्रकार जीव में भी परमेश्वर ग्रीर ईश्वर से ग्राये हुये पदार्थों के ग्रतिरिक्त इस जीव दश में ही कितने ही पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन की उत्पत्ति ईश्वर की ग्रात्मा से नहीं थी। इतना होने पर भी सब जीव की ग्रात्मायें ईश्वर की आत्मा से ग्रौर ईश्वर की ग्रात्मायें परमेश्वर से उत्पन्न होने

के कारण सब पदार्थों का संबन्ध परमेश्वर कहा जा सकता है। अर्थात् देवसङ्क, भूतसङ्क इन दोनों के लोक और इन सब के सूत्र ये सब ईश्वर की दशा में उत्पन्न होने के कारण ईश्वर की ही भक्ति है। परमेश्वर की भक्ति न होने पर भी परमेश्वर में रहते अवश्य हैं। इसी प्रकार दश इन्द्रियां, सात धातु, तीन धातु और मल, नाड़ी, मस्तिष्क ग्रादि शरीर संस्था, दो प्रकार के कर्म, उन के तीन प्रकार के विपाक ग्रविद्या, पांच प्रकार के क्लेश, छ प्रकार की ऊर्मयां ये सब पदार्थ परमेश्वर तथा ईश्वर में रहते हुए भी इन दोनों की भक्ति नहीं है किन्तु जीव की ही भक्ति कही जाती है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रदीपों का प्रकाश या किरण ग्राकाश में फैले रहने पर भी वे ग्रहाकाश की भक्ति नहीं हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न किरणें भिन्न २ प्रदीप (दीपक) की भक्ति होने के कारण उसी प्रदीप की उत्पत्ति विनाश के साथ २ उत्पन्न विनष्ट होते रहते हैं। उसी प्रकार जीव ईश्वर में भी समभना चाहिये।

#### २ जीव का मुख्य स्वरूप लक्षण

आत्मा जोकि मन, प्राण, वाक, इन तीनों का समुख्वय रू। है। उस में मन को चित् कहते हैं। चित् का ग्रथं चुनाव करने वाला है। यह चित् ग्रपनी इच्छावृत्ति से प्राण ग्रथीत् बल को उठाकर उस के द्वारा वाक् पर चिति करता है। अर्थात् वाक् के ऊगर मन के व्यापार से विकृत हुए प्राण के साथ अन्य वाक् का प्रचय (चुनाव) करता है। वही एक वाक् के, ऊपर दूसरी वाक् की चिति कही जाती है। यह चिति ३ वार होती है। बीजचिति, देवचिति, भूतचिति अर्थात् आत्मा के निज रूप गुद्ध वाक के ऊपर जो प्रथम बार अन्य वाक का प्रचय हुआ उस में बल इन दोनों वाकों को बाँध कर विलक्षण एक रूप देकर कृतकृत्य हो गया, वह स्वरूप बीजचिति के नाम से प्रथम चिति ग्रात्मा में सिंद्ध होती है। फिर इस आत्मा के मन की दूसरी इच्छा उठने पर दूसरा बल उन दोनों वाकों की ग्रन्थि पर तीसरी वाक् प्रचय करता है वह दूसरी चिति देवचिति के नाम से कही जाती है! इसी प्रकार तीसरी बार अन्य वाक् का प्रचय होने पर तीसरी चिति भूतचिति के नाम से प्रसिद्ध होती है। इस प्रकार इन तीन चितियों की चिति जो वाक पर होती है उसका करने वाला आत्मा का मन भाग है इसलिये वह चित् कहलाता है। इन तीन चितियों से बनी हुई चिति को ही माया कहते हैं। माया का अर्थ ग्राण्चर्यमय ग्रद्भुत तत्व है। जिसका वास्तव कारण समक्ष में न ग्रावे किन्तु प्रमाण से सिद्ध हो। ये तोनों चितियाँ माया इसलिये कही जाती हैं कि इन चितियों के लिये अथवा इस प्रकार की चितियों के लिये ग्रात्मा में सर्वप्रथम इच्छा क्यों उठी ग्रीर तीन ही बार इच्छा क्यों हुई, चौथी बार इच्छा क्यों नहीं हुई इत्यादि प्रश्न हो सकते हैं किन्तु इनका उत्तर कदापि दिया नहीं जा सकता केवल परीक्षा करने से जिस प्रकार जितनी चितियां स्पष्ट भासती हैं वे प्रमाण सिद्ध होने से अवश्य ही मानी जा सकती हैं। इसलिये जबिक ये दीखती हैं किन्तु इनका कारए नहीं जाना जाता इसी से सिद्ध हुआ कि ये तीनों ही एक माया है। ( माया नाप करने वाली, ग्रपरिछिन्न करने वाली माया कहलाती है। ) इस प्रकार इस माया के इन तीनों भागों को हम तीन नाम से कहेंगे। बीजचिति, देवचिति ग्रीर भूतचिति ये तीनों ही क्रम से म्रात्मा का म्रावरण होते हैं, इसलिये प्रथम म्रावरण बीजचिति को कारण शरीर, दूसरे आवरण देवचिति को सूक्ष्मशरीर और तीसरे आवरण भूतचिति को स्थूल शरीर कहते हैं।

इनमें प्रथम ग्रावरण बीजिचत में तीन भाग हैं। मन ग्रीर प्रारा के मिलने से एक नया रूप विज्ञानमय प्राण है, इसी को विद्या कहते हैं। इसी प्रकार वाक् ग्रौर प्राण मिलने से दूसरा नया रूप उत्पन्न होता है जिसे ही अविद्या कहते हैं जो कि वास्तव में एक प्रकार का वाङ्गमय प्राण है। इन दोनों प्राणों में क्रम से प्रथम में मन की ग्रौर दूसरे में वाक् की मात्रा बढ़ी हुई है किन्तु यदि प्राण में ग्रन्य दोनों मात्रायें कम हो ग्रर्थात् प्राण की मात्रा ग्रधिक हो ग्रर्थात् तीनों मात्रा सम हों तो उस मिलाव से सिद्ध हुए रूप को कर्म कहते हैं। यही कर्म तीन प्रकार का है सम मात्रा होने से सत् कर्मा श्रीर अल्प ज्ञान मिले हुए प्राण को विकर्म तथा श्रल्प-वाक् मिले हुए ज्ञान मात्रा रहित प्राएग को ग्रकम्मं कहेंगे। तात्पर्य यह है कि प्रथम बीजिचिति के मन, प्राण, वाक् इन तीनों के विकार से विद्या, कर्म्म ग्रौर ग्रविद्या ये तीन रूप सिद्ध होते हैं ये तीनों ग्रात्मा के अर्थात् शुद्ध मन, प्राण, वाक् के प्रथम आवरण होते हैं इसलिये इन्हीं को कारण शरीर कहते हैं और इन्हीं तीनों को सांख्य वाले प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का अर्थ कारण है। ज्ञानात्मक सब ही विकार विद्या से ग्रौर कियात्मक सब ही विकार कर्म्म से ग्रौर ग्रर्थात्मक सब ही विकार अविद्या से उत्पन्न होते हैं। इसीलिये ये तीनों ही ग्रात्मा की भोग सामग्री की प्रकृति कहलाते हैं। इनमें विद्या को सत्व गुण और कम्मं को रजोगुण ग्रीर ग्रविद्या को तमोगुण नाम देकर सांख्य शास्त्र में व्यवहार किया गया है। किन्तु जिस ग्रात्मा का यह बीजचिति प्रथम ग्रावरए। होता है उसी को सांख्य में पुरुष कहा है। इसके प्रथम ग्रावरण विद्याकर्म ग्रौर ग्रविद्या के सम्बन्ध से ही यह आत्मा जीव कहलाता है। ग्रर्थात् भूतिचिति ग्रौर देवचिति इन दोनों ग्रावरणों के मिट जाने पर भी जब तक यह बीजचिति ग्रात्मा से न हटे तब तक म्रात्मा मावरण से बद्ध रहता है मौर परिछिन्न होने से जीव या ईश्वर कहलाता है। परन्तु यदि किसी उपाय से यह बीजिचिति का भ्रावरण भी आत्मा से दूर हो जाय तो वह ग्रात्मा आवरण से मुक्त होकर व्यापक हो जाता है परिछिन्न न रहने से जीव या ईश्वर न कहला कर परमेश्वर कहलाता है ग्रीर संसार के बीजरूप उस बीजिचिति के नष्ट होने से देवसृष्टि या भूत सृष्टि भी उस स्रात्मा में नहीं होने पाती इसलिये उस ग्रात्मा का बन्धन फिर कभी नहीं होने पाता इसी को ग्रपवर्ग मोक्ष कहते हैं। किन्तु इसके विरुद्ध जब तक आत्मा में बीजिचिति का बन्धन है तब तक उस ग्रात्मा को जीव कहते हैं यही जीव का मुख्य स्वरूप लक्षण है। भूतचिति के या स्थूलणरीर के नष्ट होने को मौत (मृत्यु) कहते हैं, देवचिति या सूक्ष्म शरीर के नष्ट होने से सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य मुक्ति होती हैं किन्तु बीजिचिति या कारणाशरीर के नष्ट होने से अपवर्ग मुक्ति होती है जो सब से बढ़कर मुक्ति है स्थूलशरीर के नष्ट होने से मृत्यु, सूक्ष्मशरीर के नष्ट होने से ईश्वर ग्रौर कारण शरीर नष्ट होने से परमेश्वर होता है।

# ३ जीव का लक्षरा- ग्रविद्या

जीव की यात्मा के मन, प्राग् वाक् में से प्राण की वृति छ प्रकार की हैं। उत्पत्ति, विनाश, ग्रंगिति, गिति, ग्रविद्या ग्रौर विद्या ये छग्नों वृत्तियां यद्यिप प्राग्ण की है तथापि इनका निमित्त मन है मन के संयोग के तारतम्य से ही प्राग्ण में उपयुक्त छ भेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार प्राग्ण के संयोग के तारतम्य से मन में भी भिन्न-भिन्न प्रकार के वृत्तिभेद उत्पन्न हो जाते हैं ग्रौर ये पांच हैं—प्रमाग्ण, निद्रा, स्मृति, विपर्यय, विकल्प। किसी वस्तु के भाव को ग्रंथित् सत्ता का ग्रंवलम्बन करती हुई मन की वृति

को प्रमाण कहते हैं ग्रीर ग्रभाव को ग्रवलम्बन करती हुई वृत्ति को निद्रा कहते हैं ग्रीर प्रभा (ज्ञान) जन्य संस्कार को अवलम्बन करती हुई वृत्ति स्मृति है और दूसरे भाव पर बैठ कर यदि मन दूसरे भाव की वृत्ति उत्पन्न करे तो वह भ्रम है इसको हीं विपर्यय कहते हैं। ग्रीर किसी भाव को अवलम्बन न करे तो उसे विकल्प कहते हैं। इन मन की पाँच वृत्तियों में से विपर्यय को भ्रम कहा है। इसी को किसी अवस्था में क्लेश कहते हैं। यह क्लेश पाँच प्रकार के हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप, अभिनिवेश, इनमें तम को अविद्या कहते हैं अर्थात् अन्य वस्तु को अन्य वस्तु के रूप में ग्रहण करना ही अविद्या है ।।१।। मोह को अस्मिता कहते हैं ग्रथीत् जहाँ दश्य ग्रीर दिष्ट इनका भेद न हो ग्रथीत् देखता हुग्रा भी किसी वस्तु को मैं देखता हूँ इस वात का ज्ञान न हो उसको ग्रस्मिता कहते हैं ।।२।। सुख को लेते हुए किसी अर्थ के साथ वैंध जाना ही राग है। राग में सुख की मात्रा ही हमारे मन को किसी वस्तु के साथ इस प्रकार वाँधती है कि जिससे मन परतन्त्र हो जाता है, अपनी स्वतन्त्रता को खो बैठता है और जिस वस्तु के साथ वँधता है उससे कुछ लाभ नहीं उठाता किन्तु बन्धन के कारण ग्रन्य वस्तुग्रों से संबन्ध करके भी कुछ लाभ नहीं उठा सकता, इसीलिये राग भी एक प्रकार का दोष है।।३॥ इसी प्रकार दुः ख को लेते हुए किसी अर्थ का तम से बँधना द्वेष है।।।। अनिष्ट की संभावना से भय पाकर अपनी आत्मा के वचाव के लिये छिपाने का प्रयत्न करना अभिनिवेश है।।।।। राग में काम, लोभ, तृषा प्रायः होते हैं, ये तीनों राग के ही विकार हैं। इसी प्रकार कोंध, मद, मत्सरता ये तीनों द्वेप के विकार हैं और मोह, अविवेक, अनवधान आदि अस्मिता के रूप हैं। ये सब मिलकर जीव आतमा के बन्धन के लिये "पाण" (फाँसी) कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा जीव आत्मा सर्वदा फँसा रहता है।

इस प्रकार जो पाँच क्लेश कहे गये हैं उन्हीं से कर्म के आशयों की और कर्म के विपाकों की उत्पत्ति है। जिल के कर्क की किस्सी किसी की उन्हीं से कर्म के आशयों की और कर्म के हैं। इन्हीं कर्म और विपाकों होती है। जिन में कर्म दो प्रकार के हैं ग्रेर कर्मों के विपाक तीन प्रकार के हैं। इन्हीं कर्म और विपाकों के योग 2 के योग से यह ग्रात्मा वँध कर क्लेश पाता है। इसीलियें इन के मूलभूत ग्रविद्या ग्रादि पाँचों को क्लेश कहते हैं। ग्रविद्यामय भहते हैं। इनमें अस्मिता, अभिनिवेश, राग, द्वेष ये चारों ही अविद्या से उत्पन्न होते हैं। अविद्यामय हैं इसी लिये संक्षेप में इन को अविद्या ही कहते हैं। इन सब क्लेशों की फिर पाँच ग्रवस्थायें हैं-उदार, तनु, प्रसुप्त, छिन्न, विप्लुब्ट ग्रीर ये सब क्लेश जब पूर्ण भ्रोज में रहते हैं तो बन्धन ग्रादि ग्रपने कार्यों को पूर्ण करा के पूर्ण करा के पूर्ण करा के सब महिला की दशा में दुर्वल को पूर्ण हिं ते विष्लुष्ट और ये सब क्लेश जब पूर्ण भ्रोज में रहत है जा परित की दशा में दुर्बल हो जावें हैं और ये सब यदि सूक्ष्मता की दशा में दुर्बल हो जावें हैं और वे द्वाते हैं उसी अवस्था को उदार कहते हैं और वे दूसरे प्रवल कर्मों के हो जावें तो इन से जो कुछ बन्धनादि कार्य उत्पन्न होते हैं और ये सब याद प्रभाव से प्रवल कर्मों के प्रभाव से उन्हों के भभाव से दव जाते हैं, ऐसी अवस्था को तनु कहते हैं। और जब कि दूसरे किसी कमों के दबाव से इनका भभाव सर्वथा निष्ट हो जाय किन्तु इनकी जड़ बनी रहे ग्रीर जब कि दूसर किसा करा। ऐसी देवी हुई ने जाय किन्तु इनकी जड़ बनी रहे ग्रीर दबाव हटते ही ये फिर प्रवल हो जाय तो ऐसी त्वी हुई, सो जाने की अवस्था को प्रसुप्त कहते हैं और यदि ज्ञानशक्ति के प्रभाव से इनकी शक्ति ही निर्मूल करकी निर्मूल करती जाय तो इनकी निज की सत्ता रहने पर भी ज्ञान का दबाब हटाने पर भी इन से कोई वृत्ति जिल्ला करती जाय तो इनकी निज की सत्ता रहने पर भी ज्ञान का दबाब हटाने पर भी इन से कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती जिस प्रकार जौ, गेहूं, धान, ग्रादि ग्रन्न के बीजों को एक बार अग्न में तपा देने से उन की उनने की न की उगने की शक्ति जाती रहती है। उन को जमीन में बोने पर भी अंकुर उत्पन्न नहीं होते। उसी भिकार होने के जाती रहती है। उन को जमीन में बोने पर भी अकुर उत्तर होने के कारण इन में बन्धन की उत्तर होने के कारण इन में बन्धन की उत्तरिक शक्ति की जीव आत्मा में रहने पर भी ज्ञानांग्नि से तय्त होने के कारण इन में बन्धन की उत्तरिक शक्ति पत्पादक शक्ति जाती रहती है, इसीलिये जीवनमुक्त की आत्मा में सब कर्म करते हुए भी उन कर्मों से

कोई भी ग्रहण्ट संस्कार उत्पन्न नहीं होता। ऐसी जली हुई दशा को विष्लुष्ट कहते हैं। किन्तु यदि ज्ञान की ग्रियिकता से ग्रथवा कर्म के भोग से कर्म सर्वथा ही निर्मूल नष्ट हो जाय तो उसे छिन्न कहते हैं। इसी दशा में जीव ग्रात्मा को ग्रशेष कर्म बन्धनों से सर्वथा मुक्त होकर परमेश्वर वा ब्रह्मता हो जाती है इस प्रकार उपरोक्त गांचों क्लेशों की पाँच अवस्थायें होती रहती हैं।

इन्हीं क्लेशों से सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का ग्रात्मा में ग्रधिकार उत्पन्न होता है ग्रीर उन्हीं गुणों के ग्रधिकार से फिर उसमें कारण कार्य का सिलसिला जारी हो जाता है। कमं से उत्पन्न कुछ ग्रडण्ट ग्रतिशय, आत्मा में संयुक्त हो जाते हैं। उन ग्रतिशयों के द्वारा फिर कमं उत्पन्न होता है ग्रीर कमों से फिर दूसरे क्लेशों का सिलसिला जारी हो जाता है, इस प्रकार एक कमं से दूसरे कमं का ग्रथवा प्रथम क्लेश से उत्तर क्लेश के उत्पत्ति विनाशक क्रम का चक्र ग्रनादि काल से इस जीव ग्रात्मा में जारी हुगा दीखता है। यह सब से प्रथम चक्र कब प्रारम्भ हुगा यह कहना तो ग्रसंभव है। किन्तु जीव ग्रात्मा में क्लेश पर क्लेश के सिलसिले का चक्र ग्रवश्य देखते में ग्राता है। वह चक्र जिस क्रम से बदलता है वह यहां ऊपर दिखलाया गया है।

क्लेश विशेष के द्वारा ही कर्म का आश्रय उत्पन्न होता है और क्लेश विशेष से ही कर्म का विपाक भी उत्पन्न होता है। कर्म का विपाक तीन प्रकार है—

१ किसी जाति विशेष में जन्म लेना, २ जन्म लेकर नियत समय तक ठहरना जिसे आयु कहते हैं और ३ जब तक आयु रहे तब तक सुख या दुःख का भोगना अर्थात् जन्म, मृत्यु और इन दोनों के बीच का जीवन ये तीनों ही कर्म के विपाक कहलाते हैं। इस प्रकार जाति, आयु, और भोग इन तीनों के अतिरिक्त और कोई भी कर्म का विपाक नहीं हैं। किन्तु जिस प्रकार तुप निकालने पर धान के बोने से अंकुर उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार कर्मों की भी ज्ञान के द्वारा शक्ति नष्ट कर देने पर वह कर्म फिर अपने तीनों विपाकों को उत्पन्न नहीं करता। जिस प्रकार धान के उगने के लिये तुप (भूस) सहकारी होता है उसी प्रकार कर्म से कर्मविपाक कहाने के लिये ये कर्मों के ऊपर क्लेश का आवरणा भी आवश्यक है। अज्ञानी लोगों के स्वभाव से ही कर्मों पर क्लेश का आवरण उत्पन्न विनष्ट होता रहता है इसलिये उनकी मुक्ति कदापि नहीं होती। जाति, आयु, भोग, ये तीनों ही सिलसिलेवार एक के पीछे दूसरे उन में उत्पन्न होते रहते हैं किन्तु आत्मा के ज्ञान होने पर यह क्लेश का आवरण कर्मों पर से निकल जाता है इसलिये ज्ञान के साथ कर्मों के रहने पर भी विपाक उत्पन्न करने की शक्ति जाती रहती है इसलिये आत्मा के साथ कर्मों के रहने पर भी विपाक उत्पन्न करने की शक्ति जाती रहती है इसलिये आत्मा काति, आयु, भोग से छुटकारा पाकर बन्धन मुक्त हो जाता है।

ये पाँचों क्लेश कर्माशय श्रौर विपाक ग्राशय ये सब अविद्या के द्वारा ही जीव सम्बन्धी मन पर किसी कारण से उत्पन्न हो गये हैं, इन की स्थिति ग्रविद्या के रहने तक अवश्य रहती है किन्तु इस ग्रविद्या का विद्या से नाश होना प्रत्यक्ष दीखता है। इससे संभव है कि यदि विद्या का बल किसी प्रकार बढ़ाया जाय तो उस से ग्रविद्या का पूर्ण नाश होने पर जीव का जीवपना सर्वथा मिट जावे ग्रौर वह विद्या के प्रभाव से ईश्वर हो जावे।

#### क्लेश कम्मं विपाकाशयै रपरा मृष्टः पुरुष विशेष ईव्वरः ।।

(पातञ्जल-योगसूत्र)।

जो कुछ हम देखते हैं उसमें पृथक् पृथक् तीन भाव किये जा सकते हैं। द्रब्टा, द्रब्य ग्रीर दिष्ट, इनमें द्रव्टा सदा एक रूप ही रहता है किन्तू दश्य नाना प्रकार के बदलते रहते हैं और दश्यों के भेद से उनकी दिष्टियां भी भिन्न भिन्न कही जाती हैं यहां प्रश्न यह उठता है कि इन दिष्टियों में जो भिन्न-भिन्न दृश्य अन्तर्गत होते हैं वे कहां से आ जाते हैं ? उत्तर इस प्रश्न का यह है कि कोई वस्तु वास्तव में दृश्य नहीं है। किन्तु वस्तु का रूप ही दिष्ट से गृहित होकर होकर हमारी ग्रात्मा में ग्राता है ग्रीर उन रूपों ही के भेद से भिन्न भिन्न वस्तुत्रों की हम कल्पना कर लेते हैं। उन वस्तुओं के बाहर रहने पर भी हमारी ग्रात्मा में केवल उनके रूप ही प्रवेश करते हैं किन्तू उन रूपों का ग्रिधिष्ठान वस्तु जहां की तहां बाहर ही ज्यों की त्यों ठहरी रहती है परन्तु उन वस्तुम्रों में ये रूप प्रायः बदलते रहते हैं जो काष्ठ पहले पीला रहता है जलाने पर वहीं काला कोयला हो जाता है और ग्रधिक जलाने पर सफेद भस्मी हो जाती है। यह काला रूप उसमें कहां से ग्राया ग्रीर सफेद होने पर कहां चला गया यही प्रश्न है तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यह कहीं से नहीं ग्राते और न कहीं जाते हैं केवल यह आत्मा ही नाना विचित्र रूपों में बदलता रहता है। यदि मान लिया जाय कि हमारे ज्ञान के बाहर भिन्न-भिन्न वस्तु एक ही पर विद्यमान हैं। उन पर ही हमारी दिष्ट ग्राक्रमण करती है। जब वे वस्तुएं हमारी दिष्ट की सीमा में श्रा जाती हैं तो भी कहना होगा कि उन से दिष्ट के द्वारा संबन्ध होने पर द्रष्टा अर्थात् हमारी आत्मा ही उनके रूपों में परिवर्तित होकर भिन्न प्रकार का ज्ञान उत्पन्न करती है। इस प्रकार द्रष्टा का दश्य वन जाना ग्रौर इस प्रकार एक द्रष्टा का भिन्न भिन्न ग्रनेक दृश्य हो जाना ग्रौर दृष्ट में द्रष्टा ग्रौर दृश्य का विपर्यय होना यही एक प्रकार का आत्मा में बन्ध कहा जा सकता है, क्योंकि यद्यपि विचार करने से हम दढ़ विश्वास करते हैं कि वहां द्रष्टा ही दश्य हो गया है, द्रष्टा के ग्रतिरिक्त कोई भी वस्तु हमारी श्रात्मा में प्रविष्ट नहीं हुई है तथापि ग्रार्श्चर्य से कहना पड़ता है कि हमारी व्यवहार बुद्धि जोर देकर हमें कह रही है कि द्रष्टा से दृश्य भिन्न है। ग्रर्थात् भिन्न भिन्न वस्तुग्रों को हम देख रहे हैं ग्रीर इस देखने में द्रब्टा, दश्य और दिब्ट ये इन तीनों की त्रिपुटी इस प्रकार प्रतीत होती है कि जिससे इन तीनों की भिन्नता में कुछ भी संशय नहीं रहता। वस इस स्थान में जो इन तीनों की एकता प्रतीत कराने वाली शक्ति है वही मेरी आत्मा में विद्या का भाग है ग्रीर जिससे कि ये तीनों भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं वही मेरी ग्रात्मा में ग्रविद्या का भाग है। विद्या ग्रौर ग्रविद्या दोनों ही मेरी आत्मा में रहने के कारण हम व्यवहार दिष्ट से प्रत्येक ज्ञान में तीन भाग देखते हैं ग्रौर उन्हीं में विचार दिष्ट से एकता को भी देखते हैं। वास्तव रूप में एकता ही के रहने पर भी जो तीन का भेद ज्ञान में आता है यही अविद्या का वास्त-विक रूप है ग्रौर यही ग्रविद्या हमारी ग्रात्मा का बन्धन है जिसके द्वारा एक ही हमारी ग्रात्मा ग्रनेक रूपों से वँधकर भिन्नता को धारण कर लेती है तथापि जगत से बाहर की वस्तु चीज होकर वह आत्मा जगत् के रूप में श्रा जाता है। अर्थात् द्रष्टा होकर दृश्य के रूप में श्रा जाता है ग्रीर दृश्य को ही जगत् कहते हैं इसलिये द्रष्टा होने के कारण जो जगत न था सो दश्य के रूप में होने के कारण जगत कृहलाता है।

अथवा सिद्धान्त रूप से हम यहां दूसरा मत दिखायेंगे। ज्ञान से बाहर किसी वस्तु की भी सत्ता है जिस का ज्ञान होता है इस प्रकार ज्ञान से भिन्न ज्ञेय की सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कोई भी वस्त है या नहीं है इसका साक्षी केवल ज्ञान ही कहा जा सकता है। ग्रथीत जब कछ दीख आता है तब हम वस्तु का होना मानते हैं, नहीं दीखता है तो न होना मानते हैं, तब किसी की सत्ता ज्ञान के ही ग्रधीन कहनी पड़ेगी तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि कोई वस्त है यह भी मेरा ज्ञान है ग्रौर वस्तू नहीं है यह भी मेरा ज्ञान ही है। तात्पर्य यह है कि हम ग्रपने ज्ञान ही से सारे जगत का होना समक रहे हैं ग्रीर जो किसी के ज्ञान में नहीं श्राया वह वस्तु ही नहीं है, क्योंकि हम किसी वस्तु के होने में प्रमाण लेते हैं तो वह प्रमाण अपने या और किसी के ज्ञान ही को प्रमाण में पेश करके उस वस्तु की सत्ता सिद्ध करते हैं तो इससे यह सिद्ध हुग्रा कि जिसका ज्ञान नहीं उसकी सत्ता भी नहीं इस प्रकार जब कि वस्तु की सत्ता ज्ञान के ही अधीन है और ज्ञान में ही आप्त होती है तो पानी के बुलबुले के समान ज्ञान की भीतर वाली सत्ता को भी क्यों न ज्ञान ही माना जाय। इस पर यदि कोई प्रश्न करे कि यदि वस्त न होती तो ज्ञान में ज्ञान से भिन्न भिन्न दो वस्तुग्रों को एक ही ज्ञान कैसे दिखा सकता ? क्योंकि जब ज्ञान एक रूप है ग्रौर ज्ञान के ग्रतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है तो भिन्न भिन्न प्रकार के दश्य न दीखकर सर्वदा एक ही प्रकार का ज्ञान बना रहता तो इस प्रश्न के उत्तर में हम स्वप्न का इण्टान्त देंगे। यह सबको विश्वास है कि स्वप्न में सिवाय मेरी ग्रात्मा के जो कुछ दीखता है वे सब कुछ भी नहीं रहते केवल हमारी ही स्रात्मा जो ज्ञानरूप है वही सब दृश्यों के रूप में परिवर्तित होकर स्राप ही अपने को नाना वैचित्र्य में दीखता है तो इस से सिद्ध हुग्रा कि नाना दृश्य के रूप में ग्राने की शक्ति इस द्रष्टा में है तो इसी शक्ति के बल से जाग्रत् में भी कहा जा सकता है कि जो कुछ द्रष्टा से भिन्न नाना दश्य दिखाई दे रहे हैं ये सब भी द्रष्टा की ही करामात है। अर्थात् हमसे बाहर अनन्तानन्त पदार्थों का जो हमें ज्ञान हो रहा है ये ज्ञानपुञ्ज ही मेरी ग्रात्मा है वहीं मैं हूं और मुऋ से ग्रतिरिक्त कोई भी वस्तु कहीं भी कुछ नहीं है। यह मेरी विचार दिष्ट है और यही सत्य विद्या है किन्तु इतना होने पर भी जो मैं अपने से भिन्न अपने गरीर से बाहर नाना पदार्थों की सत्ता मान रहा हूँ यही अविद्या है अर्थात् विपर्यय है, भ्रम है, या मिथ्या ज्ञान है ग्रीर इसी से ग्रात्मा को क्लेश है, इसीलिये ग्रविद्या को क्लेश कहते हैं। द्रष्टा, दिष्ट ग्रौर दृष्य इन तीनों में केवल एक दिष्ट ही तत्त्व है इसलिये ग्रद्धैत ही कहा जा सकता है। यही दिष्ट पश्चात् द्रष्टा ग्रौर दश्य के भेद से दो खण्ड की हो जाती है। वह भाग जहाँ से दिष्ट ग्रारम्भ होती है द्रष्टा कहलाता है किन्तु जो भाग बाहर के पदार्थ से अनुरक्त होकर बाहर की चीज के रूप में अपना रूप पलटता है वही भाग दण्य है। इस प्रकार द्रष्टा ग्रौर दश्य दोनों एक ही दिष्ट के दो खण्ड कहे जा सकते हैं। इन दोनों में भेद हम प्रत्यक्ष देखते हैं किन्तु जब ये दोनों ही एक दिष्ट ही के रूप हैं तो इनमें भेद कहाँ से कैसे ग्रागया ग्रर्थात् इनका भेदक कीन है यह स्पष्ट नहीं जाना जा सकता इसीलिये हमको अविद्या नाम से एक पदार्थ मानना पड़ता है ग्रौर वही ग्रविद्या ने एक दिल्ट के द्रव्टा ग्रौर दश्य का भेद उत्पन्न कर दिया है यह संभवतः कहा जा सकता है। यहाँ यदि कोई प्रश्न करे कि द्रष्टा ग्रीर दश्य ये दोनों स्वतः ही भिन्न भिन्न दो वस्तु है इनका वास्तविक द्वैत ही भेदक हो सकता है तो फिर ग्रविद्या क्यों मानी जाती है तो हम उत्तर में कहेंगे कि द्रष्टा ग्रौर दश्य ये दोनों भेद वास्तविक नहीं है क्योंकि

यात्मा की जाग्रत्, स्वप्न, सुपुष्ति, मोह मूर्छा, मुक्ति इन छः अवस्थाग्रों में सर्वत्र ही एक रूप से दिष्ट बनी रहती है किन्तु उनमें केवल जाग्रत् अवस्था में ही दश्य का भाग दिष्ट में अनुरक्त हो जाता है तब दिष्ट के शेप भाग को द्रष्टा कहने लग जाते हैं। इस प्रकार जाग्रत में ही दो खण्ड संभव होते हैं किन्तु सुपुष्ति ग्रादि चार ग्रवस्थाग्रों में बाह्य वस्तु के संसर्ग न होने के कारए। दृश्य का ग्रनुराग दृष्टि में नहीं होता इसी कारए शेश भाग को द्रष्टा भी नहीं कह सकते। इस दशा में द्रष्टा ग्रीर इष्टि का भेद कहा नहीं जा सकता इसलिये उन चार अवस्थाओं में अद्वैत रूप से केवल एक दिष्ट ही रहती है। अब जागत को भी लीजिये जिस समय हम किसी वस्तु का अनुभव करते रहते हैं उसी दशा में द्रष्टा दश्य का भेद रहता है किन्तु वह दश्य जबिक हमारी दिष्ट-धरातल से ग्रलग हो जाती है तो मानों इस जगत् से ही उसकी सत्ता जाती-रहती है। फिर उसकी सत्ता के कहीं रहने में कोई भी प्रमाण शेष नहीं रह जाता इस प्रकार छः ग्रात्मा की ग्रवस्थाग्रों में दिष्ट के बने रहने पर भी दृश्य का संबन्ध सर्वदा बना नहीं रहता इसी से कहा जा सकता है कि दृश्य वास्तव में मिथ्या है। स्वप्न के ग्रनुसार जाग्रत में भी दिष्ट ने ही दृश्य की कल्पना कर ली है तो ऐसी स्थित द्वेत का भेदक मानना यथार्थ नहीं है। ग्रतएव एक ही <mark>दिष्टि के र</mark>हते द्रष्टा और दश्य की भेद दिखाने वाली ग्रविद्या ग्रवश्य ही माननी पड़ेगी। जिस प्रकार जवा के पुष्प के सन्निधान से स्फटिक में अनुराग होता है उसी प्रकार हमारी दिष्ट में अविद्या के द्वारा बाह्य वस्तु के रूप का ग्रनुराग हो जाता है। ग्रथवा जिनके मत में बाह्य वस्तु कुछ है ही नहीं उनके मन में इसी ग्रविद्या के द्वारा हमारी दृष्टि का एक भाग दृश्य के मिथ्या रूप में विवर्तित अर्थात् जिस प्रकार रस्सी सर्प के रूप में बदल जाता है किन्तु किसी सर्प का उसमें संबन्ध नहीं है उसी प्रकार हमारी दिष्ट दृश्य के रूप में वदल चाती है किन्तु किसी बाह्य दृश्य से उसका काई संबन्ध नहीं है। इस प्रकार विवर्त-वाद ग्रथवा मतभेद से अनुरक्तवाद दोनों ही अविद्या के ही द्वारा होते हैं। इस प्रकार दिष्ट पर विषय का ग्रनुराग तथा विवर्त इन दोनों ही को ज्ञान के ग्रसली स्वरूप का आवरण करने वाला एक भिन्न रूप समभना चाहिये। इसी ग्रावरण को ग्रविद्या कहते हैं। ग्रौर यह विद्या से विलक्षणरूप की होती है। क्योंकि विद्या सती ग्रर्थात् नित्य एक रूप बनी रहती है। किन्तु ग्रविद्या सती ग्रसती दोनों हैं प्राकृतिक नियमानुसार सर्वदा सामान्यरूप से श्रर्थात् किसी न किसी विशेष रूप से बनी ही रहती है इसलिये सती है। किन्तु यदि कोई ग्रात्मा किसी उपाय से विद्या का बल बढ़ाकर ग्रविद्या का बल घटाना चाहे तो तो संभव है कि ग्रनेक जन्म के प्रयत्न से यह अविद्या विशेष निर्मूल नष्ट हो जावे इस प्रकार नष्ट होने से वह ग्रसती भी कही जाती है। ऐसी दशा में वह अविद्या ग्रनादि सान्त है। इष्टि ग्रौर दश्य अनुराग मतानुसार इन दोनों का जो तादात्म्य योग है उसका कारण दिष्ट में ठहरी हुई अविद्या है किन्तु ज्ञान के द्वारा यदि ग्रविद्या का क्षय अर्थात् नाश कर दिया जाय तो ऐसी स्थिति में बाह्य वस्तु का विद्या ग्रर्थात् ज्ञान पर पूर्ण सम्बन्ध होने पर भी ज्ञान के ग्रसङ्ग निर्लेष होने के कारण उस वस्तु का संस्कार कुछ नहीं होता प्रत्युत दिष्ट सब वस्तुओं को ग्रहण करती हुई भी न ग्रहण करने के बरावर केवल गुढ़ रूप से बनी रहती है।

१-ऐसी दशा को विदेहमुक्ति ग्रर्थात् जीवनमुक्ति कहते हैं।

२-यह ग्रविद्या आठ प्रकार की समभी जा सकती है। प्रथम वाङ्मय बल ग्रर्थात् वाक् ग्रीर प्राण दोनों के घनिष्ट सम्बन्ध से जो प्राण का स्वरूप सिद्ध होता है वहीं ग्रविद्या है, किन्तु दूसरी अविद्या वह है जिसने इस वाक् को प्राण के साथ मिलाकर इस प्रकार की अविद्या का स्वरूप संपादन किया अर्थात वल ग्रीर वाक् को मिलाने वाला वल भी ग्रविद्या है। इसी प्रकार द्रष्टा, दिष्ट ग्रीर दृश्य इस त्रिपुटी में द्रष्टा ग्रर्थात् ज्ञान के ऊपर जो दृश्य का ग्रर्थात् ज्ञेय का रूप प्रतिविम्व होता है, अर्थात् ज्ञान से वाहर घटादि पदार्थों का जो ज्ञान के अन्दर छाया पड़ती है और जिस छाया, से ज्ञान का असलीरूप न दीखकर <mark>ज्ञेय का रूप ही प्रत्येक्ष होता है वही ज्ञेय रूपी छाया, ज्ञान से भिन्नवस्तु होने के कारण अविद्या कहलाती</mark> है<mark>, यही तीसरी ग्रविद्या है । किन्तू साथ ही जिस वल ने बाहर के वस्त</mark> की छाया को ज्ञान के भीतर <mark>प्रवेश</mark> कराया <mark>श्रीर ज्ञान से बां</mark>धकर ज्ञान में ही ठहरा दिया ग्रीर बाहर की वस्तु से उसका सम्बन्ध तोड़ दिया वह बल भी विद्या ग्रथित् ज्ञान से भिन्न वस्तु है इसलिये यह भी चौथी ग्रविद्या है। इसी स्थल में दूसरा मत है कि ज्ञान से रिक्त बाह्म वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है, इसलिये ज्ञान से बाहर के वस्तु की छाया का ज्ञान पर पड़ना सत्य नहीं माना जा सकता, किन्तू वास्तव में हमारा ज्ञान ही भिन्न-भिन्न ज्ञेय के रूपों में विवर्त (बदल) किया करता है तो इस मत में भी कहना होगा कि ज्ञान जिन-जिन रूपों में बदल कर ज्ञेय वन गया है वह ज्ञेय का भाग अविद्या है। क्योंकि एक प्रकार के ज्ञान में भिन्न-भिन्न लाखों प्रकार का <mark>ज्ञेय वदल ने पर भी वे सव रूप न ठहर कर वदलते रहते हैं इसलिये ग्रविद्या कहने योग्य है। सत्य ज्ञान</mark> <mark>के भाग में इस प्रकार बदलता हुग्रा वह जितना मिथ्या भाग वही</mark> ग्रविद्या है । इसको पांचवी ग्रथवा <mark>मत</mark> भेद से तीसरी ग्रविद्या कही जा सकती है। इस मत में भी जिस वल के संयोग से (४) यह सत्य ज्ञान मिथ्या रूप अज्ञान में बदल दिया जाता है वह ज्ञान पर लगा हुया बल भी छठे, मत भेद से चौथी प्रविद्या कही जा सकती है। इनके अतिरिक्त इस अविद्या को सांख्य वालों ने तम, मोह, महामोह तामिस्न, अन्वता-मिस्र इस प्रकार पञ्चपर्वा माना है अर्थात् इन पाँचों को एक साथ ही अविद्या कहते हैं (५) इसी पञ्च पर्वा अविद्या को योग शास्त्रकार पतञ्जलि ने क्रम से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप, अभिनिवेश इन पाँचों क्लेशों को ग्रविद्या नाम दिया है यह सातवीं ग्रविद्या कही जा सकती है अब इस सातवीं अविद्या में ही पाँच क्लेशों में से पहला क्लेश मुख्य करके ग्रविद्या शब्द से ही कहा गया है। यही अविद्या अन्य चार क्लेशों का भी कारण है और यह तमरूप ग्रर्थात् प्रकाश स्वरूप ज्ञान का या विद्या का विरोधी है इसलिये ग्रविद्या कही जाती है, यह ग्रविद्यां ग्राठवीं है। इस प्रकार ग्रविद्या का स्वरूप निरूपण ग्राठ प्रकार से <mark>होने पर भी यथार्थ में एकही स्वरूप का है क्योंकि मन के प्रकाश को ही विद्या कहते हैं । ग्रव जिन-जिन</mark> कारणों से मन के प्रकाश को हानि पहुँचे या कभी-कभी दो स्रावरण हो वह सब विद्या, विद्या के विरोधी होने के कारए। एक शब्द से ही ग्रविद्या कही जा सकती है।

#### यविद्या भङ्ग सिद्धिः

सम्पूर्ण विश्वमण्डल का उद्गीथ ग्रर्थात् जहां से उठता है जिसमें ठहरा रहता है ग्रौर जिसमें लीन होता है वह मूलतत्त्व अव्याकृत को समफ्तना चाहिये। इस ग्रव्याकृत में तीन प्रकार की प्रतिष्ठा उद्भूत होती हैं जिनको अक्षर कहते हैं। इन्हीं तीनों के ठहरने की जगह को पृथक्-पृथक् जीव, ईश्वर, परमेश्वर कहते हैं। इन्हीं तीनों प्रतिष्ठायों पर यह सम्पूर्ण विश्वमण्डल प्रतिष्ठित (ठहरा हुया) है इनमें जीव के यन्तर से ईश्वर को और ईश्वर के यन्तर से परमेश्वर को जानने पर जीव परमेश्वर में लीन होकर मुक्त हो जाता है यौर फिर उसका जगत् नष्ट हो जाता है अर्यात् जीव का जगत् जीव में ग्रौर ईश्वर का जगत् ईश्वर में लीन होता है, तथा जीव ईश्वर में और ईश्वर परमेश्वर में लीन होता है। इस प्रकार जगत् स्थिति नहीं रहती। जो जहां कुछ देखते हैं ये सब व्यक्त है, इसमें सब मर्त्य है, इसलिये इसको क्षर कहते हैं। इन सब क्षरों में अव्यक्तरूप से अक्षर निगूढ़ रहता है, इसको ग्रमृत कहते हैं। ये क्षर ग्रक्षर दोनों सर्वदा युक्त ही रहते हैं, इन दोनों के योग से ईश्वर का स्वरूप उत्पन्न होता है। ईश्वर शब्द का अर्थ सर्वगितिष्ठन है जो सब ग्रक्तियों के प्रभाव से स्वतन्त्र होकर यथेच्छ मृष्टि के पदार्थों पर समर्थ होता है किन्तु यह जीव ईश्वर के समान स्वतन्त्र नहीं है। ग्रविद्या के कारण कर्म जन्य संस्कारों से रङ्ग जाया करता है।

ईश्वर के सदश प्रकाश स्वरूप होने पर भी इन कर्म जन्य संस्कारों से रङ्ग जाने के कारण वह कलुपित होकर असमर्थ हो जाता है इसलिये ईश्वर नहीं कहला सकता। किन्तु शुभ कर्म अर्थात् विद्या प्रधान होने के कारण निवृत्ति मार्गीय कर्मों के संयोग से जो संस्कार उत्पन्न होता है वह कतकरज (निर्मली) के अनुसार स्वभाव से ही कर्मजन्य संस्कारों को दूर कर देता है जिससे मैल छँटकर स्वाभाविक निज के प्रकाश से ही वह जीव आत्मा प्रकाशित हो जाता है और इस प्रकार अविद्या के नाश होने से जीव ईश्वर का भेद भी जाता रहता है अर्थात् वह जीव साक्षात् ईश्वर हो जाता है इसी अवस्था को मुक्ति कहते हैं। ईश्वर विद्यामय होने के कारण अल्पज्ञ है। जीव को पशु और ईश्वर को पशुपित और ईश्वर से जीव का भेद कराने वाली अविद्या को पाश कहते हैं। जीव और ईश्वर ये दोनों ही यद्यपि अज हैं और दोनों ही एक जाति के तत्त्व से बने हैं किन्तु जिस विद्या और अविद्या से इन दोनों का भेद संभव है वे दोनों ही माया कही जाती है। और यह माया भी एक दूसरी अजा है और यह नित्य जीव ईश्वर के साथ रहती है।

ग्रथवा दूसरा मत यह है कि विद्या और ग्रविद्या इन दोनों में से विद्या ग्रात्मा से पृथक् कोई वस्तु नहीं है विद्या ही को ग्रात्मा या ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर को विद्यायुक्त न समभ कर विद्या रूप ही से समभना चाहिये। किन्तु यह अविद्या अवश्य ही आत्मा से पृथक् वस्तु है। और वह ग्रात्मा में अपने ग्राप ही उत्पन्न होकर ग्रात्मा के स्वरूप को ग्रथीत् विद्या को कलुषित करती हैं और वह ग्रात्मा से हटाई जा सकती है। ज्ञान के पेट में ज्ञेय का प्रवेश होना ही भोग कहलाता है। इस से भोग्य की भोक्ता के साथ एकता उत्पन्न हो जाती है। इसमें विद्या ही भोक्त्री है। वह भोग्य ग्रथीत् ग्रविद्या के साथ युक्त होती है उसके योगदान होने में जो बल लगता है जो कि अविद्या का विद्या के साथ योग करता है वह वल भी ग्रविद्या ही है। ईश्वर के अनुसार जीव भी विद्या रूप ही है। उसके गुणों से जीव पराधीन हो जाता है। जीव में संयुक्त जो ग्रविद्या है उसका जीव के साथ योग कराने वाला बल भी ग्रविद्या ही है। वह जब तक जीव में रहता है तभी तक जीव, जीव कहलाता है। जिस प्रकार रज्जू सर्प के रूप में भासती है उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय से अपना रूप बनाकर भासता है वही ग्रध्यास है ग्रीर वही ग्रविद्या है उसमें ज्ञान ग्रथित् भासना ही सच्ची वस्तु है। किन्तु उस ज्ञानने जिस ज्ञेय से ग्रपना रूप बना लिया है वह ज्ञय रज्जू के सर्प के समान मिथ्या है। ज्ञेय जो ज्ञान में भासता है वह वाक् है ग्रीर एक

प्रकार का बल है, वह बाक रूपी बल, सीमा रहित सदा एक रूप रहनेवाले ज्ञान में प्रवेश करके अपने सीमाबद्ध विचित्र रूपों से उसेमें भी परिच्छित्रता और नानात्व उत्पन्न करदेता है। वल ग्रादि ग्रविद्या अर्थात् ज्ञान से भिन्न पदार्थों से जो यह विद्या अर्थात् ज्ञान एकता को पा जाता है उस एकता को देने वाला वल भी अविद्या ही है उस वल को प्राण विशेष कह सकते हैं। यह प्राण अर्थात् वल जीव में हीं उत्पन्न होता है, ईश्वर में कदापि नहीं होता क्योंकि ईश्वर में माया का भाग विद्या ही है और माया का दूसरा भाग अविद्या जीव का ही लक्षण है। यह ज्ञान ज्ञेय रूपी वल को पाकर इस प्रकार एक रूप हो जाता है कि जिस से वास्तव में अविद्या में सत्ता न रहने पर भी वह सत्तावाली हो जाती है । यही कारण है कि ऋषि लोग इसी अविद्या को सती और असती दोनों दिष्ट से देखते हैं। असती इसलिये कि अविद्या में निज की सत्ता सर्वथा ही नहीं है, किन्तू वह अविद्या ज्ञेय के रूप में होकर ज्ञान के साथ जो अभिन्न हो गईं है दोनों भिन्न-भिन्न प्रतीत न होकर अभिन्न प्रतीत होते हैं इसीलिये ज्ञान की सत्ता ही ज्ञेय की सत्ता <mark>होजाती है, जिस से ज्ञेय ही सत्य प्रतीत होता हैं। किन्तु वास्तव में ज्ञेय सत्य नहीं है क्योंकि जिस समय</mark> घट का ज्ञान था उस समय घट ज्ञान में प्रत्यक्ष भासता हुया सत्य ही प्रतीत होता है किन्तु जब घट के ज्ञान के उत्तरकाल में पट का ज्ञान हम्रा तो उस समय पहला विषय घट, ज्ञान के धरातल से उतरकर सर्वथा नास्ति हो जाता है उसकी सत्ता त्रिलोकी भर में कहीं नहीं रहती। विचार का स्थान है कि यदि वह ज्ञेय वास्तव में सत्य होता तो अपनी सत्यता के लिये ज्ञान के आयतन की अपेक्षा न रखता, ज्ञान का संसर्ग छुटने पर भी उसकी सत्ता अवश्य कहीं रहती। जो दूसरे की सत्ता लेकर सत्ता वाली-वस्त है वह अवश्य ही अवस्तु अर्थात् असती है। इस ही कारण ज्ञेय मात्र को असत्य कह सकते हैं। और ज्ञेय ही यह जगत् है इसलिये जगत् भी अविद्या हैं असती अर्थात् मिथ्या है यद्यपि अविद्या जीव में ही होती है, ईश्वर में नहीं होती ऐसा कहा गया है तथापि वाकृ या बल ये दोनों ही ईश्वर में भी अवश्य पाये जाते हैं। क्योंकि अर्थ और क्रिया इन दोनों से ईश्वर कदापि खाली नहीं रहता और ये वाक् और विद्या से भिन्न होने के कारण अविद्या कहे जा सकते हैं। इसलिये अविद्या ईश्वर में भी अवश्य मानी जा सकती है किन्तु यह ग्रविद्या जिस प्रकार जीव के स्वातन्त्र्य को नब्ट कर देती हैं उसी प्रकार ईश्वर के स्वातन्त्र्य पर कुछ <mark>भी</mark> वाधा नहीं डालती इसी से ग्रविद्या के रहने पर भी ग्रविद्या के वन्धन न रहने के कारए। ईश्वर में ग्रविद्या का न होना ही माना जाता है । ग्रव हम परमेश्वर को यदि देखें तो वह ग्रनन्त ग्रात्मा विश्वरूप है । <mark>न</mark> वह ज्ञान स्वरूप है न ग्रज्ञान स्वरूप है ग्रर्थात् विद्या ग्रीर ग्रविद्या दोनों ही उसमें नहीं हैं। न वह जीव के ग्रनुसार भोक्ता है ग्रौर न ईश्वर के ग्रनुसार कर्ता है । ये तीनों अर्थात् परमेश्वर, ईश्वर ग्र<mark>ौर</mark> जीव की जो समष्टि है वह तीनों से भिन्न होने के कारण चौया तुरीय ब्रह्म कहा जा सकता है ।

बाहर क्षर और उसके भीतर अक्षर इन दोनों पर व्यास होकर इन दोनों के ग्रांतरिक्त तीसरा ईश्वर इन दोनों का शासन करता रहता है। यदि जीव ग्रर्थात् क्षर संयुक्त ग्रक्षर ध्यान से, योग वल से, ईश्वर के साथ मिल जावे तो ग्रविद्या के क्षर होने से वह जीव भी ईश्वर ही हो जाता है क्योंकि ध्यान ग्रीर योग से जीव का ज्ञान ईश्वर के रूप में ग्रधिक काल रहता है ग्रीर ईश्वर में ग्रविद्या का ग्रङ्ग नहीं इसलिये ध्यान योग में जीव ज्ञान धीरे-धीरे ग्रपनी ग्रविद्या को छोड़ता रहता है। ग्रन्त में सर्वथा ग्रविद्या ही न होकर ईश्वर रूप हो जाता है। ग्रथवा यों समभो कि यदि जीव का मन ईश्वर में लगता है तो

उस समय ज्ञान का ज्ञेय के रूप में बदलने के नियमानुसार जीव का ज्ञान ईश्वर रूपी ज्ञेय में बदल कर कुछ काल के लिये ईश्वरमय बन जाता है। ईश्वर के स्वभाव में कोई भी पाश नहीं रहते इसी कारग ईश्वर का ज्ञान होते समय जीव के मन में भी सब प्रकार के पाश ग्रर्थात क्लेश, कर्म विकाप ग्रादि अविद्या के लक्षण नहीं रहने पाते । इसी से जीव ईश्वर के रूप में ग्रा जाता है और इसी को सगुरामुक्ति कहते हैं । इसी को निविकल्पक, समाधि, योग कहते हैं। अर्थात इस समाधि में जीव जो ज्ञाता है वह ज्ञेय अर्थात् ईश्वर को अपने से पृथक् नहीं सम भता। ज्ञाता, ज्ञेय का द्वैतभाव सर्वथा ही नहीं रहता किन्तु वह सविकल्पक समाधियोग है। जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैतभाव बना रहता है अर्थात् हम किसी वस्तु को देख रहें हैं, इस प्रकार जीव को जाता, जेय का भेद ज्ञान भी बना रहता है इसलिये इस योग को सविकल्पक (विकल्प = खण्ड) कहेंगे । इस समाधियोग में भी जीव यदि ईश्वर का ज्ञान करें तो उस से भी क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ग्रीर उस जीव के जन्म मृत्यू नहीं होते किन्तू यह ग्रवर मुक्ति है। अब मान लीजिये कि निर्विकल्पक वा सविकल्पक दोनों प्रकार की समाधि नहीं हुई किन्तू केवल ध्यान मात्र से जीव दिव्य देह की प्राप्ति करके ऐसा ऐश्वर्य पाता है कि मानों ईश्वर की स्रोर उन्मुख हुस्रा। जीव की आत्मा का ईश्वर की आत्मा के साथ समाधियोग न होने पर भी दोनों का आभिमुख्य हो जाय तो उस समय भी जीव में ईश्वर की भलक या छाया पड़ने से जीव में वह शक्ति उत्पन्न हो जती है; जिस से संकल्प मात्र के द्वारा जीव सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये भी संप्रदायों की मुक्ति है। इस मुक्ति में जीव कदापि ईश्वर नहीं होता किन्तु ईश्वर से पृथक् रह कर ही ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर के समान ऐश्वर्य पाता है और ईश्वर को अपना स्वामी समभता है।

जो जहां कुछ मैं देख रहा हूँ ये सब ज्ञेय हैं। ये समस्त ज्ञेय मेरी ब्रात्मा में ठहरा हुआ है और मेरी आत्मा ज्ञान रूप है अर्थात् जिस ज्ञान में ये समस्त ज्ञेय अन्तर्गत होकर भासता है वही ज्ञान मेरी ब्रात्मा है पूर्वोक्त के अनुसार ज्ञान ही ज्ञेय रूप में परिणित होता है इस कारण ये समस्त ज्ञेय मेरी ब्रात्मा का ही रूपान्तर है। ज्ञेय को ही जगत् कहते हैं। इसलिये ब्रान्तजंगत् जीव ब्रात्मा से भिन्न नहीं है। वह जीव ईश्वर का ज्ञेय रूप है इसीलिए जीव, ईश्वर का जगत् है उक्त नियमानुसार जीव भी ईश्वर से भिन्न नहीं है इस प्रकार जगत्, जीव ब्रौर ईश्वर ये तीनों मिलकर त्रिवृत रूप ज्ञान ही एक ब्रह्म है कि जिस प्रकार तिल में तेल ब्रौर दूध में घी व्याप्त रहता है। उसी प्रकार इस जगत् के प्रत्येक पदार्थ में गुप्त होकर व्याप्त इस जीव ब्रात्मा को जानना चाहिए ब्रौर उसी प्रकार जीवों में छिपा हुआ व्याप्त उस ईश्वर को समभना चाहिये। यद्यपि जीव को प्रत्येक पदार्थ में हम विद्या के द्वारा जान सकते हैं, किन्तु जीवों में यह ईश्वर, विद्या, सत्य ब्रौर तप के द्वारा देखा जा सकता है।

चाहे जीव हो या ईण्वर हो ग्रथवा परमेश्वर ही ये तीनों ही ज्ञान के ही नाम हैं। परमेण्वर पर प्रधान है, ईण्वर ग्रक्षर प्रधान है ग्रौर जीव क्षर प्रधान है। ज्ञान तीन प्रकार का है। इनमें वे तीनों ही प्रत्येक क्षर और ग्रक्षर इस प्रकार दो—दो धर्मों से वने हुए हैं। ग्रथीत् प्रत्येक स्वरूप में बाह्य भाग क्षर है ग्रीर उसके ग्रन्तर्गत भाग ग्रक्षर है ये दोनों ही एक के बिना एक नहीं रह सकता इसी प्रकार क्षर, ग्रक्षर से बने हुए जीव ग्रौर ईण्वर तथा परमेण्वर ये तीनों मिलकर एक ब्रह्म का समृद्धरूप कहा जाता है। किन्तु

बह्म का वह रूप जिसमें जीव, ईश्वर, परमेश्वर का भेद पृथक्-पृयक् उद्घट रूप से प्रतीत नहीं होता किन्तु उन्मुग्ध रूप से एक अव्यक्त भाव माना जाता है वह सर्वथा शान्त स्वरूप है। ये सव विषय जो कुछ कहीं हम देखते हैं उसी को हम ज्ञान कहते हैं। यह दीखना दो प्रकार से हो सकता है। १ ग्रप्राप्य-कारी इन्द्रियों से, २ प्राप्यकारी इन्द्रियों से । जब कि ये माना जाय कि इन्द्रियां ग्रीर वस्तुएं ग्रापस में मिलते नहीं केवल उन दोनों के बीच में पर्दा आकर दोनों आमने-सामने रहे तो वस्तु दीख आता है। यह इन्द्रिय और वस्तु का स्वभाव है इसी को अप्राप्यकारी कहते हैं। किन्तु यदि यह माना जाय कि <mark>श्रौर इन्द्रियों में तो वस्तु के भाग ही इन्द्रियों के पास ग्राते हैं, किन्तु ग्राँख में जलटा है, ग्राँख ही वस्तु</mark> के पास जाकर वस्तु को देखता है। यदि ऐसा न होता तो काच में मुँह न दीखता क्योंकि काच में <mark>मुँह</mark> नहीं है केवल हमारी आँख काच पर जाकर उलट जाती है और उलटकर काच पर रहकर मेरे मुँह को देखता है । वह मुँह यद्यपि श्रादमी के धड़ पर है, काच पर बिलकुल नहीं है किन्तु श्रांख काच पर है । इसलिए ग्रपनी जगह मुँह को देखता है यह इन्द्रिय की विषय देशगामिता है। दूसरा मत यह है कि <mark>जैसे ग्रन्य २ इन्द्रियाँ विषय देश में नहीं जाते उसी प्रकार ग्राँख भी विषय देश में नहीं जाती विषयों से</mark> मिलकर आते हुए सूर्य किरएों के साथ वस्तु का रूप ग्राँख पर पहुंचता है तब ही ज्ञान होता है, यही इन्द्रियों की वास्तविक प्राप्यकारिता है। (ग्रर्थात् व्याप्त करने वाली) यह तीन सूरतें ज्ञान की उत्पत्ति <mark>के लिये हो सकती है । इन तीनों सूरतों में ज्ञान उत्</mark>पन्न होने के लिए वाहर किसी वस्तु का होना <mark>बहुत</mark> ही म्रावश्यक है। यदि बाहर कोई वस्तु वास्तव में न मानी जाय तो न ये तीनों सूरतें हो सकती हैं, न <mark>ज्ञान ही हो सकता है, इससे सिद्ध हुन्रा कि बाहर वस्तु की सत्ता रहने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है वस्तु</mark> सत्ता न रहने से ज्ञान भी न होता तो जब ज्ञान-के लिये वस्तु सत्ता का होना मूल कारएा है तो यह <mark>ज्ञान</mark> <mark>उस वस्तु सत्ता का प्रमा</mark>एा ग्रवश्य हो सकता है । ग्रर्थात् उस वस्तु के ज्ञान होने से उस वस्तु की <mark>बाहर</mark> सत्ता हम अनुमान कर सकते हैं इसलिये सिद्धांत के अनुसार जब हमको जगत् की सब वस्तुओं का ज्ञान होता है तो उसी से उन सब वस्तुग्रों की सत्ता को भी निश्चित या सिद्धांत रूप से कह सकते हैं।

उपरोक्त नियम के अनुसार समस्त दार्शनिकों का यह सिद्धांत है कि जगत् में जिन-जिन पदार्थों का सब को ज्ञान हो रहा है उन पदार्थों की सत्ता ज्ञान के बाहर भी वास्तिवक रूप में कहीं पर है। किन्तु इस पर वेदान्त के अनुसार यह तर्क (अर्थात् बिवाद करने के लिए) किया जाता है कि ज्ञान से सत्ता का अनुमान करना असङ्गत है। क्योंकि ज्याप्ति रहने से अनुमान होता है। जैसे धूम से अग्नि का अनुमान हो जाता है। क्योंकि जहां-जहां धूम है तहाँ तहाँ सभी जगह अग्नि है। यह अन्वय व्याप्ति है और जहाँ अग्नि नहीं है तहाँ धूम भी नहीं है, यह व्यतिरेक व्याप्ति भी है। इस प्रकार दोनों व्याप्ति रहने से ही व्यापक का व्याप्य से अनुमान हो सकता है। इसी नियम के अनुसार यहाँ भी जहाँ-जहाँ ज्ञान है तहाँ-तहाँ सभी जगह वस्तु रहती है और जहाँ वस्तु सत्ता नहीं है तहाँ ज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार दोनों व्याप्ति रहने से ही वस्तु ज्ञान से वस्तु सत्ता का अनुमान हो सकता है अन्यभा नहीं तो ऐसी स्थिति में ज्ञान से सत्ता का अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि व्याप्ति में व्यभिचार है। जहाँ-जहाँ ज्ञान है तहाँ-तहाँ सभी जगह वस्तु सत्ता का प्रमान नहीं हो सकता, क्योंकि व्याप्ति में व्यभिचार है। जहाँ-जहाँ ज्ञान है तहाँ-तहाँ सभी जगह वस्तु सत्ता का प्रमाव होना नहीं पाया जाता।

भ्रम की जगह और स्वप्न-मृष्टि की जगह ज्ञान रहने पर भी वस्तु सत्ता नहीं है और वस्तु सत्ता न रहने पर भी ज्ञान है तो ऐसी दशा में जबिक बिना सत्ता के भी ज्ञान होता है तो ऐसा ज्ञान वस्तु सत्ता का अनुमान अर्थात् ज्ञान के बाहर किसी वस्तु के होने का अनुमान नहीं कहा सकता। हारकर मुभको केवल अपने ज्ञान पर ही निर्भर करना पड़ेगा। यह सब जगत् के बल मेरे ज्ञान का ही बना हुआ है अथवा यों किहये यह सब जगत् मेरा ज्ञान है ज्ञान के अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। केवल मैं अपने ज्ञान की सत्ता को लेकर ही वस्तुओं की सत्ता बना रहा हूँ यही कारण है कि भ्रम की हालत से उलट कर जब मै सच्चे ज्ञान पर आता हूँ तो मैं अपने पहले ज्ञान के साथ-साथ उस ज्ञान के विषय को भी खारिज कर देता हूं तो ज्ञान के साथही उस वस्तु की सत्ता भी नष्ट होजाती है। इसलिये ज्ञान की सत्ता ही वस्तु की सत्ता है ज्ञान के बाहर पृथक् वस्तु सत्ता कुछ नहीं है, यह सिद्ध हो गया है। खेताखेतर ऋषि ने जैसा उपनिषद में कहा है:—

# उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म । तस्मिश्चयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च ।। अत्रान्तरं ब्रह्मविदोविदित्वा । लीना तत्परायोनिमुक्ता ।। विद्या और कर्म का सहयोग

प्रत्येक जीव आत्मा की जीवन-यात्रा में मुख्य दो कारण है— १ कर्म ग्रौर २ विद्या, इन दोनों के तारतम्य से जीव ग्रात्मा की स्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की बदलती रहती है। जिसमें कम्में के बल के तारतम्य से ग्रात्मा में जगत् का बन्धन तारतम्य से बढ़ता रहता है। किन्तु कर्म के बल का घटाव होने से ग्रपने ग्राप विद्या उद्बुद्ध होकर ग्रात्मा में जगत् के बन्धन की मुक्ति होती रहती है। कर्म के तारतम्य से विद्या की दशा छ प्रकार की हो जाती है।

१ प्रथम तो वह विद्या है जिसमें कर्म का लेश भी नहीं रहता।

२ दूसरी विद्या वह है जो अपने ग्रन्कूल कर्म से युक्त रहती है।

३ तीसरी विद्या कर्म का मिश्रित हिलमिल है और दोनों बराबर दरजे के होकर एक दूसरे का उपकार करते हैं जैसे जीव का जीव।

४ चौथी विद्या कर्म से दवी हुई होती है। वह मिश्रित कर्म है।

प्र पांचवी विद्या वह है जिसके पश्चात् पतनीय (पापकमाँ) का भोग होता है।

६ छठी विद्या कर्म के दबाव से ढकी जाकर लुप्तसी हो जाती है।

इस प्रकार विद्या के सर्वत्र एक रूप रहने पर भी केवल कर्म के ही वैचित्र्य से विद्या में वैचित्र्य उत्पन्न हो जाता है जिसके द्वारा जीव स्नात्मा की भी गित भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। यदि जीव की विद्या काम (कामना) और कर्म से सर्वथा रिहत हो जावे तो उसकी सद्योमुक्ति होती है स्रर्थात् उसका प्राण किसी लोक-लोकान्तर में न जाकर यहाँ ही व्याप्त हो जाता है वयों कि गित का कारण कर्म स्नौर काम है। इन दोनों के न होने से गित नहीं हो सकती किन्तु स्नात्मा का परिच्छेद या सीमाबन्धी टूट जाने से जीव स्नात्मा व्यापक होकर ब्रह्मा में लीन हो जाती है। उसके देवयान, पितृयान दोनों मार्ग नहीं होते।

- (२) यदि जीव ग्रात्मा ईश्वर की उपासना से घीरे-घीरे गुद्ध होकर सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सागुज्य पाकर कम से ईश्वरता पा जावे तो इसे ही क्रममुक्ति कहते हैं, यद्यपि ईश्वर की उपासना भी एक प्रकार का कमें है तथापि यह कमें विद्या के ग्रमुकूल होकर विद्या को बढ़ाता है, जिससे जीव ग्रात्मा स्वच्छ होकर ईश्वर में लीन हो जाती है। उसके लिये गति, (जाने का मार्ग) देवयान है। वह प्रथम अग्नि में, फिर वायु में, फिर ग्रादित्य में, फिर चन्द्रमा में, फिर विद्युत् में जाकर अशोकमहिम लोक में जाता है पश्चात् ब्रह्म लोक में पहुँचता है, जहाँ जाने से फिर पुनरावृत्ति नहीं होती।
- (३) इसी प्रकार यज्ञादि कर्म देवलोक प्राप्ति में निमित्त होता है। जिन कर्मों के बल से देवया-नमार्ग होकर स्वर्ग पहुँचता है ग्रौर वहाँ पूर्ण ऐश्वर्य पाकर प्राकाम्य की सिद्धि होती है ग्रर्थात् इच्छानुसार सुख मिलता है किन्तु मुक्ति नहीं होती। स्वर्ग सुख भोगने के पश्चात् फिर पृथ्वी में ग्रन्म होता है।
- (४) जब कि विद्या कर्मों से दबी हुई होती है तो वह जीवात्मा पितृयानमार्ग पर सवार होकर प्रथम पितृ-लोक में जाती है, वहां सुख भोग करके कर्म क्षय होने पर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है।
- (५) जब विद्या पतनीय कर्मों से पृथक्-पृथक् युक्त होती है तो वह जीव-ग्रात्मा पितृलोक में जाकर चौरासी नरकलोकों में से कर्मानुसार कितने ही नरकों में दुःख भोग करके फिर पृथ्वी पर जन्म लेती है।
- (६) जिनमें कर्म ग्रौर विद्या दोनों ही पृथक् पृथक् भाव से कुछ प्रभाव न रखते हो वो उस दशा में भी शुक्रमार्ग यानि देवयान या कृष्णमार्ग ग्रर्थात् पितृयान दोनों ही न होकर जीवात्मा की ऊर्ध्वगति नहीं होती केवल चन्द्रमा के नीचे चिरकाल तक अन्तरिक्ष में गन्धर्व देह से रहती है, ग्रथवा पृथ्वी में डांस, मच्छर ग्रादि छोटे जन्तु होकर यहां ही जीती मरती रहती है।

इस प्रकार पाप या पुण्य कर्मों का जितना बल हो उसके अनुसार विद्या भी अपना प्रभाव करती है। इन दोनों में जितना विद्या का बल होगा उतना ही अमृत भाग सम्पन्न होगा और जितना कर्म का बल होगा उतना ही मृत्यु भाग का प्रभाव जीवात्मा में रहता है। इस प्रकार जीवात्मा की गित विद्या और कर्म इन्हीं दोनों के अधीन है।

#### ब्रह्म गायत्री

मन, प्राण, वाक् के भेद से त्रिवृत् जो भूमा रस है वह सर्व जगत् में व्याप्त ग्रानन्द माना जाता है ग्रथीत् एक ग्रानन्द ही भूमा ग्रथीत् सर्व जगत् व्यापक रस है उसी के मन, प्राण, वाक् ये तीनों भेद हैं। इन में से वाक् दो प्रकार से जगत् में काम ग्राती है। एक तो वह "गायत्री" ग्रथीत् पदार्थीं का सम्पादन

#### **अस तु दीर्घ कालादर नैरन्तर्य सत्कार सेवितो इ**ढ़ भूमिः।।योगदर्शन।। १।१।१४

मन का संयम (दीर्वकाल, ग्रादर, लगातार) व्याकरण के श्रनुसार गायत् सम्पादन करता हुग्रा त्रत्राण करने वाला जो हो उसी को गायत्र कहते हैं वही स्त्रीलिङ्ग में गायत्री है। करती है और फिर "त्रायते" अर्थात् सम्पादन किये को त्राण करती है, अर्थात् विगड़ने से बचाती है और "गायित" और "त्रायते" इन दोनों शब्दों के योग से वह वाक् गायत्री कहलाती है। जिसका अर्थ है बनाने वाली और बचाने वाली। इस प्रकार पैदा करना और रक्षा करना जो वाक् का धर्म कहा गया है वास्तव में आनन्द का ही धर्म है। इस जगत् में जहां जो कुछ उत्पन्न होता है वह आनन्द से ही होता है और आनन्द ही सदा रक्षा करता है। विश्वास करना चाहिये कि जिन स्त्री पुरुषों से बालक उत्पन्न होता है वह उन दोनों के आनन्द में मग्न होने पर ही होता है। संसार में जो जहां कुछ जीता है वह उसका जीवन आनन्द का ही रूप है। जिस समय आनन्द की मात्रा घटते-घटते सर्वदा नष्ट हो जाती है, उसे ही मृत्यु कहते हैं।

मृत्यु से बढ़कर कोई भी दुःख नहीं है। ग्रानन्द के न होने को ही दुःख कहते हैं। तो इससे सिढ हुग्रा कि सबसे बड़ा दुःख मृत्यु अर्थात् वस्तु का नाश जब तक न होवे तब तक उस वस्तु में ग्रथवा जीव में ग्रानन्द की मात्रा अवश्य है। इससे कहना होगा कि मौत से बचाने वाला ग्रानन्द ही त्राण करने वाला है, तो इससे सिद्ध हुग्रा कि आनन्द से ही जीव उत्पन्न होता है ग्रौर ग्रानन्द से ही त्राण होकर उसकी जीवन सत्ता बनी रहती है। इसलिये ग्रानन्द को ग्रथीत् जगत् व्यापक भूमा रस को ही गायत्री कह सकते हैं वह भूमा रस ब्रह्म है, इसलिये गायत्री भी ब्रह्म है।

जब कोई प्राणी किसी नवीन देश में जाता है तो थोड़े समय तक उसको निवास करना भले ही न रुचे, किन्तु जब चिरकाल तक वह निवास कर लेता है तो फिर वह स्थान उसको रुचने लगता है। जो प्रााणी जिस गरीर में रहता है वह शरीर उसको इतना रुचता है कि वह उस गरीर को छोड़ना नहीं चाहता। जो वस्तु उसके ग्रधीन हो जाती है उसमें स्वभाव से ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है ग्रौर जो न भी प्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिये प्रत्येक प्राणी इच्छा रखता है। इससे सिद्ध हुम्रा कि यह संपूर्ण जगत् के पदार्थ ग्रानन्दमय हैं, इसी से रुचिकर हैं। क्षरा भर भी कोई प्राणी जी नहीं सकता था यदि उसके चारों म्रोर का आकाश दु:खमय होता। प्रायः सभी प्राणी म्रपने स्वस्थ, शान्तिमय मन से ही जीवन धारण कर सकते हैं ग्रौर शान्ति में ही रहना चाहते हैं। इस प्रकार ग्रानन्द सम्पूर्ण जगत् को उत्पन्न करता है ग्रौर रक्षा करता है। इसलिये इस ग्रानन्द रस को भी गायत्री कह सकते हैं। इसी ग्रानन्द से यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है जो कि एक प्रकार की वाक् है। इसलिये इन भूतों को उत्पन्न करने वाली और धारग् करने वाली पृथ्वी रूपी वाक् को भी गायत्री कह सकते हैं। इस पृथ्वी से प्राणियों का देह उत्पन्न हुआ है जो देह भी एक प्रकार की वाक् होने से गायत्री है क्योंकि इसी देह के कारण हमारी ग्रात्मा उत्पन्न होकर रक्षित रहती है, फिर इस देह के कारण हमारी ग्रात्मा उत्पन्न होकर रक्षित रहती है, फिर इस देह के रसों से हृदय उत्पन्न होता है यह हृदय भी वाक् है इसलिये गायत्री है क्योंकि हृदय में ही शरीर के देवता उत्पन्न होकर रक्षित रहते हैं। इस प्रकार ग्रानन्द, पृथ्वी, देह, हृदय, ये चारों ही सिल-सिले वार परस्पर बँधे हुए एक रूप होकर चार चरण वाली एक ही गायत्री कही जाती है। जिनमें पृथ्वी, देह, हृदय ये तीन पाद जगत् के अन्तर्गत हैं किन्तु इसका तुरीय (चौथा) पाद जो आनन्द है वह इस जगत् से वाहर मुक्तिरूप है। ये चारों पाद जो कि वास्तव में वाक् रूप हैं इनके प्रत्येक पाद में मन भीर प्राम् भी नित्य ही रहते हैं जिनके मन से प्रवृत् हुए प्राम् में छ-छ स्तोम नियम रहते हैं।

१-प्रथम त्रिवृत् जो ग्रग्नि देवता से संबन्ध रखता है।

२—दूसरा पञ्चदश जो इन्द्र का संबन्धी है।

३-तीसरा एकविश जो सूर्य का संवन्धी है।

ये तीनों ग्राग्न के ही भेद है। इनके आगे चौथा सप्तविशस्तोम जो चन्द्रमा से संबन्ध रखता है। पांचवा त्रयिसिशस्तोम जो दिक् से संबन्ध रखता है। ये चौथा ग्रीर पांचवा दोनों सोम के रूप हैं। इन तेतीस देवताग्रों का मध्य सप्तदश होता है। इसलिये छठा सप्तदश स्तोम प्रजापित का रूप है। इस प्रकार एक एक पाद में प्राणों का छ-छ खण्ड बन जाता है, यही गायत्री के प्रत्येक पाद के छ-छ ग्रक्षर हैं। छ-छ अक्षरों के चारपाद से चौबीस २४ ग्रक्षर की गायत्री सिद्ध होती है जो जगत से बाहर परब्रह्म परमात्मा ग्रानन्द घन से ग्रारम्भ करके पृथ्वी, देह, हृदय के द्वारा हृदय निवासी ग्रानन्दकन्द हमारी आत्मा तक विद्यमान होती है इसी का नाम ब्रह्मगायत्री है। इस ब्रह्मगायत्री का यदि जीव सर्वदा ध्यान करता रहे तो इसके द्वारा जीवग्रात्मा का परमात्मा के साथ लगाव रहने से मुक्ति का द्वार सहज हो जाता है। इस ब्रह्मगायत्री के चारों चरण प्रार्ण रूप हैं इन प्राणों की स्थिति के लिये चार ही प्रकार के श्राकाश कहे जाते हैं जो कि आपस में दहरोत्तर रूप से है। ग्रर्थात् पूर्व २ आकाश में पर श्राकाश अन्तः प्रविष्ट रहता है। जिस प्रकार भौतिक वायु के लिये भौतिक भ्राकाण म्रावपन होता है उसी प्रकार प्राण रूपी दैविक वायु के लिये यह ग्रावपन रूप मन ही ग्राकाश है। यह मन प्राग्त के लिये ठीक वैसा ही काम करता है जिस प्रकार वायु के लिये ग्राकाण करता है इसलिये मन को भी ग्राकाण ही कहते हैं। इनमें सबसे प्रथम ग्राकाश वह मन है जिसमें ग्रानन्द रूप भूमा रस परिपूर्ण रहता है। उस आकाश के ग्रन्तर्गत पृथ्वी का ग्राकाश है। इस प्रकार ये दो श्राकाश शरीर से बाहर रहते हैं। इसके ग्रन्तर्गत शरीर का आकाश है और उसके अन्तर्गत हृदय आकाश है। इन चारों आकाशों में प्रारा, बाक् पर्याप्त रहते हैं और जिस प्रकार ग्राकाण के ग्रन्तगंत आकाश भिन्न रूप से रहता है उसी प्रकार प्रत्येक आकाश के प्राण, वाक् भी भिन्न-भिन्न रूप से रहते हैं। किन्तु जितने धर्म महा आकाश में हैं वे सब छोटे से छोटे हृदया-काश में भी पाये जाते हैं, केवल मात्रा में उनका भेद है। यह हृदयाकाश अप्रवर्ति है इसलिये हृदयाकाश के अन्तर्गत फिर दूसरा आकाश उत्पन्न नहीं होने पाया। इस प्रकार चारों भ्राकाशों में विद्यमान चार प्रकार के प्राणों का संघात ही चार पाद बनकर गायत्री का स्वरूप सिद्ध होता है, जिसको ब्रह्मगायत्री कहा गया है यह पहली गायत्री हई।

जिस प्रकार ब्रह्म अर्थात् आनन्द से प्रारम्भ करके हृदय तक चतुष्पाद ब्रह्मगायत्री सिद्ध होती है, उसी प्रकार सूर्य से ग्रारम्भ करके भी वही पृथ्वी, शरीर, हृदय के भेद से चतुष्पाद सूर्य गायत्री जाननी चाहिये। प्रत्येक पाद में छ छ स्तोम के छ छ ग्रक्षर पूर्वोक्तरीति के अनुसार यहाँ भी जानों और चारों आकाश भी पूर्ववत् मानो। इसी प्रकार चन्द्रमा से आरम्भ करके पृथ्वी, शरीर, हृदय के द्वारा चन्द्रगायत्री भी सिद्ध होती है इस प्रकार ये तीनों गायत्री भिन्न-भिन्न तीन स्थानों में से भिन्न-भिन्न तीन प्रकार के रसों को हमारे हृदय तक पहुंचाकर हमारी आत्मा के स्वरूप को संपन्न करती हैं। इन तीनों गायत्रियों के ग्रातिरक्त तीन गायत्रियां ग्रीर भी हैं जिनका हमारी आत्मा से कोई संबन्ध नहीं। जैसा कि उसी ब्रह्म ग्रायत्र ग्रानन्द मूर्ति से ग्रारम्भ करके चन्द्रमा ग्रीर वहाँ के भौतिकशरीर और उनके हृदय तक

जो रसों की एक शाखा जाती है वह भी ब्रह्म गायत्री है। किन्तु उससे चन्द्र निवासी जीवों की आत्मा सम्पन्न होती हैं। इसी प्रकार सूर्य से ग्रारम्भ करके भी चन्द्रमा, शरीर, हृदय तक सूर्यगायत्री होती है, ऐन्द्रमण्डल में ये दो ही गायत्री हैं। इनके अतिरिक्त एक और भी ब्रह्मगायत्री है जो आनन्द से सूर्य में जाकर वहाँ के निवासियों के शरीर, ग्रीर हृदय तक पहुंच कर ग्रात्मा संपन्न करती है इस प्रकार छ गायत्रियाँ हुई जिनमें पृथ्वी पर तीन, चन्द्रमा पर दो, सूर्य में एक है ये छुग्नों गायत्रियाँ इस त्रैलोक्य में कही जाती हैं किन्तु सूर्य ग्रसंख्य हैं, प्रत्येक सूर्य में बहुत सी पृथ्वी ग्रीर बहुत से चन्द्रमा हैं। प्रत्येक में ब्रह्म ग्रावन्द मूर्ति परमात्मा से इन गायित्रयों के ही द्वारा रस ग्राकर भिन्न-भिन्न वहाँ के जीव ग्रात्माग्नों का स्वरूप उत्पन्न होता रहता है ग्रीर इन्हीं गायित्रयों के द्वारा सभी जीवआत्मा प्रतिक्षण उस ग्रानन्दघन परमात्मा से सम्बन्ध करते रहते हैं। छान्दोग्य उपनिषद् के तीसरे प्रपाठक के बारहवें खण्ड में गायत्री का स्वरूप वर्णन हुग्रा है।

इनके ग्रातिरिक्त वाजसनेयश्रुति में महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक ग्रीर ही गायत्री का कथन किया है वह यह है-तीन लोक, तीन वेद, तीन प्राण, इस प्रकार तीन पाद के साथ तुरीयपाद परोरजा का ग्रर्थात् उसी ग्रानन्द मूर्ति परमात्मा के मिलाने से चार पाद की गायत्री सिद्ध होती है। यह गायत्री प्रत्येक जीव के गरीर में स्थित होकर शरीर के (गय) ग्रर्थात् प्राणका त्राण करती है, इसी कारण यह चतुष्पाद ब्रह्मरस गायत्री कहलाती है। यह याज्ञवल्क्य की गायत्री चौथे प्रकार की है।

इसी ब्रह्मगायत्री को यों भी दूंसरे प्रकार में समक्त सकते हैं कि ईश्वर से लेकर जीव तक जो सूत्र ग्रा रहा है उसके छ भाग हैं। १ परोरजा, २ सूर्य ३ चन्द्र, ४ पृथ्वी, १ शरीर, ६ हृदय, ये छ भाग ही छ ग्रक्षर कहे जाते हैं। इन छन्नों भागों में जितने पदार्थ हैं वे ४ भाग में बंटे हैं। १ लोक २ वेद, ३ देव, ४ चौथा भूत लोक ग्रवस्था विशेष का नाम है। प्रत्येक पदार्थ तीन अवस्थाओं में रहता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण इन्हीं को लोक कहते हैं वेद से तात्पर्य ऋक् यजु साम से है।

छुत्रों स्थानों में जितने पदार्थ हैं उनमें प्रत्येक के साथ ये तीनों वेद लगे रहते हैं। वेदों के बिना किसी वस्तु की मूर्तक या स्वरूप सिद्ध नहीं होती। देवों से तात्पर्य तीन अग्न और दो सोम से है। छुत्रों स्थानों में कोई भी पदार्थ इन देवताओं के बिना नहीं बना है और इस प्रकार भूत से तात्पर्य तेज, ग्राप्, ग्रन्न से है। छुत्रों स्थानों में जितने विरल, तरल, घन पदार्थ हैं प्रत्येक में दो-दो भाग होते हैं। बाहर में भूत ग्रीर उनके ग्रन्तर में देव। देव या भूत ये दोनों एक के बिना एक नहीं रहते और इन देव भूतों की बनी हुई प्रत्येक वस्तु की तीन तीन ग्रवस्था ग्रथात् लोक होते हैं। ग्रीर प्रत्येक पदार्थ के तीन-तीन वेदस्वरूप बनाते हैं, इस प्रकार छुग्नों स्थानों में एक-एक वस्तु का स्वरूप इन चारों से ग्रथात् लोक, वेद, देव, भूत से बने होते हैं। इसलिये ईश्वर से जीव तक इन चारों का सिलसिला बराबर बनता हुआ ग्राता है जो छ स्थान में हैं। इसलिये हर सिलसिले में २४ भाग ग्रथात् २४ ग्रक्षर सिद्ध हो जाते हैं। इसलिये इस सिलसिले को ब्रह्मगायत्री कहते हैं। इस ब्रह्मगायत्री से जीव ग्रात्मा का परमात्मा में मिलाव सिद्ध होता है। तीसरे एक ग्रीर प्रकार से भी ब्रह्मगायत्री समभी जाती है। वह यह प्रकार है कि इस जगत् में जितने स्थूलपिण्ड हैं वे सब भूत हैं और भूतों की मृष्टि अत्यन्त सूक्ष्मभाव से ग्रारम्भ करके

किसी स्थूल दशा तक पहुंचती है। कल्पना करो कि यह पृथ्वी किसी समय बहुत दूर-दूर तक फैली हुई प्रथम वाक् रूप में थी इसी वाक् को ग्राकाश कहते हैं। इस वाक् का केन्द्र भाग घीरे घनतर में ग्राकर वायु रूप में परिएात हो गया, वायु का भी केन्द्र भाग घनता में ग्राकर तेज हो गया, तेजका भी केन्द्र भाग घनता में आकर जल हो गया, उस जलका भी केन्द्र भाग घन होकर पृथ्वी वन गई, जितनी घनता हो सकती थी उतनी होकर पृथ्वी हुई उसके ग्राधिक घनता तात्विक दिष्ट में हो नहीं सकती इसलिये ग्रागे की घनता वन्द होकर भूत की पांच जाति सिद्ध हुई। सब से बाहर १ वाक् है २ उसके भीतर कम से वायु, तेज, जल, पृथ्वी है।

सबसे बड़ा स्राकाश वाक् का है उसके ग्रम्यन्तर में पृथ्वी का स्राकाश है। स्रव इस पृथ्वी का भाग लेकर शरीर बनता है इसलिये पृथ्वी आकाश के भीतर शरीर का आकाश है उसके भीतर हृदय आकाश है। इस प्रकार पृथ्वी के सम्बन्ध से चार ग्राकाश सिद्ध हुए वाक्, पृथ्वी, शरीर, हृदय । जिस प्रकार पृथ्वी एक स्थूलिपण्ड है। उसी प्रकार जितने भूतिपण्ड हों उन सब में भी पृथ्वी के ग्रनुसार ही सृष्टि-क्रम मानना पड़ेगा। इसलिये चन्द्रमा, सूर्य, परोरजा या ग्रभिजित् तथा ईश्वर ग्रौर परमेश्वर इन छुग्नों में भी वाक् आदि चार चार भाग होंगे उन सब भागों से हमारा शरीर बना है है इसलिये हमारा शरीर षाट्कौशिक है ग्रर्थात् छः छः कोशों से बना हुग्रा है। ग्रीर जिस प्रकार मेरा शरीर भिन्न भिन्न छः कोशों से वना है उसी प्रकार छः कोशों का केन्द्ररूपृहृदय भी छः होंगे। इस प्रकार से छः व्यूहों के प्रत्येक चार चार भाग लेने से २४ चौबीस खण्ड प्राप्त होते हैं। इस चौबीस खण्डों को अक्षर मानने से भी एक बड़ी ब्रह्मगायत्री सिद्ध होती है। जिस ब्रह्मगायत्री के ग्रन्दर यह परम विशाल संपूर्ण जगत् ग्रोत-प्रोत हुआ दीखता है। इस प्रकार जो छः हृदयों से बना हुआ एक हृदय है जिसमें मुख्य हृदय पर परमे-श्वर सम्बन्धी वह हृदय है एक ग्रद्भुत दिव्यज्योति विद्यमान रहकर इस सम्पूर्ण विशाल जगत् का प्रकाश करती हुई उसका स्रानन्द हमें दिखा रही है। वह सब ज्योतियों की ज्योति है। क्योंकि उसी से हम जीव, सूर्य, चन्द्र ग्रादि ज्योतियों को ग्रीर उनके अभाव में अन्धकार को भी देखते हैं ग्रीर दूसरी दूर की वस्तुओं को और अत्यन्त परोक्ष वस्तुम्रों को भी जिसके प्रकाश से हम देखते हैं ग्रौर उसी के आश्रय से पाँच पञ्चजन विद्यमान रहते हैं। अर्थात् जिस प्रकार यह पृथ्वी सूक्ष्म वाक् से स्थूलरूप धारण करने के कारण पाँच भूतों वाली बनी है। अर्थात् वाक्, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इस प्रकार क्रम से रथूल हुई है ऐसे ही इसी पृथ्वी के अनुसार चन्द्रमा, सूर्य, पर्जन्य, आकाश ये ४ चारों भी वाक् आदि पाँच पाँच अव-यवों के द्वारा स्थूलरूप में आये हैं। इसलिये पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, पर्जन्य, आकाश ये पांचों ही वाक्, वायु, तेज, जल, पृथ्वी रूप पाँच पाँच ग्रवयवों के कारण पश्चजन कहलाते हैं। ये पाँचों ही पश्चजन उस छुठे परमेश्वर के ब्राधार से ब्रपनी अपनी सत्ता रखते हुए ब्रपना कार्य करते हैं। ब्रर्थात् इस शरीर के भिन्न-भिन्न चार कार्यों को पूरा करते हैं इन पाँचों के सम्मिलित पाँच हृदय इस जीव के हृदय में पृथक् पृथक् पाँच प्राणों के पाँच पाँच छिद्रों से निकलते हुए इस शरीर के भिन्न भिन्न चार कार्य पूरा करते हैं या संपा-दन करते हैं। एक एक स्रोत के प्रत्येक प्राण चार रूप में होकर चार चार काम करते हैं। जिनके ये नाम है पांच अन्तक्वर प्रारा हैं प्रारा, व्यान, अपान समान, उदान ये पांचों ही शरीर के भीतर रहकर शारीर के ७ सात धातुम्रों को उत्पन्न करते हैं म्रौर उनको यथा स्थान सिन्नवेश करके शरीर का स्वरूप

संगठन करते हैं और १ वाक् २ प्राण, ३ चक्षु ४ श्रोत्र, ४ मन ये पाँचों बहिश्चर प्राण हैं। ये इन्द्रिय छिद्रों के द्वारा वाहर के भूतों में से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ग्रौर विचारणीय विषयों को ग्रहण करके उस छठे परमेश्वर के प्रकाशमय हृदय में पहुँचाया करते हैं।

२ ग्रग्नि, चन्द्र, सूर्य, पर्जन्य, ग्राकाश ये पांचों देवता स्वर्गचर पांच प्राग्ग हैं ये सब ग्रपने स्थान से ग्रपने अपने रसों को लेकर जीव के हृदय तक पहुँचाते हैं और जीव शरीर के रसों को लेकर जल्टा स्वर्ग में ले जाते हैं। इस प्रकार प्रतिक्षगा मनुष्य के हृदय से स्वर्ग के पदार्थों का ग्रागम निगम होता रहता है।

तीसरा ग्रीर चौथा उपास्य प्राण है ग्रर्थात सूर्य से तेज ग्रीर चन्द्रमा से श्री और यश ग्रीर पृथ्वी की ग्रग्नि से ब्रह्मवर्चस तथा पर्जन्य से कीर्ति ग्रीर ब्युष्टि ग्रीर ग्राकाश से ओज और मह प्राप्त होते हैं। इनको उपास्य प्राण कहते हैं।

४ तात्पर्य यह है कि हृदय के पांच स्रोतों से पांच प्राण निकलकर प्रत्येक प्राण चार चार काम करते हैं एक तो शरीर के भीतर धातुग्रों को बनाते हैं, दूसरा बाहर भूतों से भूत गणों को भीतर लाता है, तीसरा स्वर्ग से देवों के रसों को भीतर लाता है ग्रौर चौथा शरीर को उत्तम करने के लिये ग्रर्थात् ग्रच्छे बुरे का भेद दिखाने के लिये शरीर पर कितने ही उत्तम गुणों का ग्राधार करता है। यह चौथा काम सब जीवों के शरीर पर रखते हैं साधारण तौर से नहीं होता, किन्तु कहीं ग्रधिक कहीं कम ग्रौर कहीं सर्वदा ग्रभाव भी होता है वह सुन्दर न होकर खराब माना जाता है। ये पाँचों प्राण जो चार-चार काम करते हैं उन सब में उस छठे परमेश्वर की भी सत्ता विद्यमान रहती है। इसलिये उस की भी चारों किया मानी जा सकती है। इस प्रकार छ: आत्माओं की चार चार किया सिद्ध होने से २४ सिद्ध होती है। इन्हीं को २४ ग्रक्षर मानकर इस जीव ग्रात्मा की जीवन किया को गायत्री कह सकते हैं ग्रर्थात् गायत्री से ही इस जीवन का जीवन है, ऐसा सिद्ध होता है।

#### छान्दोग्य उपनिषद् में तीसरे ग्रध्याय के १३वें खण्ड में निम्नलिखित विवेचन है-

|    |            |        | ग्रन्तश्चर       | वहिश्चर | स्वर्गचर         | उपास्य         |
|----|------------|--------|------------------|---------|------------------|----------------|
|    |            | ग्रथवा | शरीरचर           | भूतचर   | देवचर            | देहचर          |
| हद | य के पूर्व | सुषिर  | प्राग्           | चक्षु   | ग्रादित्य        | तेज            |
| "  | दक्षिगा    | "      | व्यान            | श्रोत्र | चन्द्र           | श्रीयश         |
| 22 | पश्चिम     | "      | ग्रपान           | वाक् :  | ग्रग्नि          | ब्रह्मवर्चस    |
| 11 | उत्तर      | 73     | समान             | मन      | पर्जन्य          | कीति. व्युष्टि |
| 27 | ऊर्ध्व     | "      | उदान             | वायु    | ग्राकाश          | ग्रोज. महः     |
|    |            | (सृति  | वर=सूख, क्षर्त्र | . •     | वैश्य का द्यम्न, | देव का सुम्न ) |

वायु ग्रव्यविथत है ग्रर्थात् न थका हुग्रा । इस वायु को ग्रनस्तिमता देवता भी कहते हैं। (जो ग्रस्त नहीं होता।)

यद्यपि इस प्रकार छः मूलतत्त्वों के प्रत्येक चारपाद कल्पना करने से २४ ग्रक्षर की गायत्री कही गई है तथापि सूक्ष्म दिष्ट से देखने पर हृदय, शरीर, पृथ्वी ग्रौर वाक इन चारों का ग्राकाश पृथक्-पृथक् चार न होकर एक है, स्रोर उस स्राकाश में वाक् से लेकर हृदय तक समानभाव से सजातीय पदार्थ परिव्याप्त हैं। जितने पदार्थ जिस प्रकार से वाक के ग्राकाण में हैं उतने ही पदार्थ उसी प्रकार से हृदय ग्राकाश में भी हैं तो सिद्ध हुग्रा कि पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य्य आदि छुओं देवताग्रों ग्रपने-ग्रपने भिन्न-भिन्न असाधारण पदार्थ अपने-अपने वाक् के ग्राकाण से ग्रारम्भ करके अपने-ग्रपने हृदय ग्राकाण तक विद्यमान हैं इसलिए जीव के हृदय में जो कि छ हृदयों का एक समूह है उसमें छ देवताओं के भिन्न-भिन्न पदार्थ सम्मिलित हैं। ग्रर्थात् भौमहृदय के कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांचों तत्त्व उस हृदय में रहते हैं। ग्रर्थात् सौम्य हृदय के कारण सङ्कल्प ग्रीर काम उस हृदय में हैं। सीर हृदय के कारण ३३ देवता और कम्म इस हृदय में हैं। ग्रभिजित् ग्रर्थात् ब्रह्मा हृदय के कारण सब वेद ग्रौर यज्ञ इस हृदय में हैं औह ईश्वर हृदय के कारण यह हृदय इन सबको पकड़े हुये मन, प्राण, वाक संयुक्त है ग्रीर सत्ता, चेतना व ग्रानन्द युक्त है ग्रीर परमेश्वर के हृदय के कारण यह वाङ्गमनस के ग्रगोचर है। इस प्रकार ये छः प्रकार के भिन्न-भिन्न धर्म भिन्न-भिन्न स्थानों से ग्राकर पृथक्-पृथक् छः हृदयों में सन्निविष्ट हैं। किन्तु ये छओं हृदय एक ही किसी विन्दु में ग्राकर इस प्रकार बँघ गये हैं कि उनकी एक गांठ सी हो गई है इसी से उसको हृदयग्रन्थि कहते हैं। इसी हृदयग्रन्थि के कारण भिन्न भिन्न छः हृदय मिलकर एक हृदय के अनुसार प्रतीत होते हैं इसीलिये जो हमारी आत्मा परमेश्वर ग्रीर ईश्वर से ग्राई हुई गुद्ध सिच्चिदानन्द रूपा है उसी ग्रात्मा से सब देवता संकल्प, काम या गन्ध, रूप, रस ग्रादि भूत धर्म सब विद्यमान से प्रतीत होते हैं परन्तु यदि यह हृदयग्रन्थि मुक्त हो जाय ग्रर्थात् खुल जाय तो पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, ब्रह्मा के धर्म सब ग्रलग होकर हम गुद्ध सिन्वदानन्द रूप रह जावें यह ही परम पुरुषार्थ है ग्रीर इसे ही मुक्ति कहते हैं। ग्रथवा दूसरा प्रकार मुक्ति का क्षीणोदर्क यह है कि जिस प्रकार चार पादों के चार ग्राकाशों को एक एक आकाश समभा जाता है उसी प्रकार इन छ: देवताग्रों को भी वास्तव रूप में एक ही देवता समभें वयोंकि चन्द्रमा पृथ्वी से, पृथ्वी सूर्य से, सूर्य ब्रह्मा से, ब्रह्मा ईश्वर से और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिये सब भी वास्तव में एक ही परमेश्वर हैं। ऐसा विश्वास होने पर गन्ध, रस, रूप ग्रादि भिन्न पदार्थों के ज्ञान से भिन्नता नष्ट हो जाती है। ये सब ज्ञान ही ज्ञान समभ में ग्राने लगते हैं, जिससे द्वेतभाव मिटकर हृदयग्रन्थि ग्रपने ग्राप मुक्त हो जाती है ग्रीर एक ही सच्चिदानन्द के रहने से कैवल्यमुक्ति हो जाती है ग्रीर यही परम पुरुषार्थ है इसको भूमोदर्क मुक्ति कहते हैं।

क्षीणोदर्क या भूमोदर्क मुक्ति की सिद्धि तप से ही हो सकती है तप का ग्रर्थ योगाभ्यास है। योग यद्यपि तीन प्रकार का है, कर्मयोग, भक्तियोग ग्रौर ज्ञानयोग जिनमें भक्तियोग भी चार प्रकार का है, हठयोग, लययोग, मन्त्रयोग और राजयोग इनमें प्रथम दो सामान्य कक्षा के हैं, किन्तु ग्रन्तिम दो उच्च कक्षा के हैं, इन दोनों में भी राजयोग मुख्य है। मन्त्रयोग में मूर्तियों का पञ्चोपचार या घोडसोपचार पूजन ग्रादि ही योग का मुख्य बहिरङ्ग साधन है ग्रौर मन्त्र, पुरश्चरण, जप आदि ग्रन्तरङ्ग-साधन हैं।

इसी प्रकार राजयोग के चार पाद हैं। प्रथम बिहरङ्गसाधन ग्रासन, प्राणायाम, यम, नियम ग्रादि हैं और द्वितीय अन्तरङ्गसाधन है जिनमें धारण, ध्यान, समाधि ग्रादि हैं। समाधि भी दो प्रकार की होती है सिवकल्पक और निविकल्पक। इसी कारण से योग के फल भी दो प्रकार के हैं। विभूति ग्रीर कैवल्य। सिवकल्पक समाधि से विभूति सिद्ध होती है जो लौकिक फलप्रद है और निविकल्पक समाधि से कैवल्यमुक्ति होती है और यही निविकल्पक समाधि ज्ञानयोग के नाम से प्रसिद्ध है निविकल्पक समाधि के द्वारा ज्ञान के उदय होने पर ही मुक्ति होती है। ज्ञान के ग्रितिक्ति किसी भी उपाय से मुक्ति नहीं होती ऐसा वेद का सिद्धान्त है।

#### तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय

यह ब्रह्मगायत्री शाण्डिल्यविद्या है श्रीर शाण्डिल्य के उपदेशानुसार यह जीव विद्या है अथवा इसे ही ब्रह्मगायत्री विद्या भी कह सकते हैं।

#### (क) जीव परिचय

जहां जो कुछ हैं वह सब दो भाग में बांटा जा सकता है। १-सचेतन जीव, २-ग्रचेतन जीव। जिनमें इन्द्रियाँ पाई जाती हैं उनको सचेतन और निरिन्द्रियों को ग्रचेतन कहते हैं। ये दोनों ही ईश्वर के जगत् हैं, किन्तु इनमें सचेतन को ही सर्व साधारण लोग जीव कहते हैं। जो कुछ ईश्वर में धर्म दीखते हैं ये सब थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इन जीवों में भी पाये जाते हैं। जिस प्रकार ईश्वर ग्रपने व्यूहों से अनुव्यूहित है उसी प्रकार यह जीव भी है। विशेषता यह है कि ईश्वर में ग्रसंख्यात त्रिलोकियाँ सित्रविष्ट हैं किन्तु इस जीव के शरीर में एक ही त्रिलोकी दीखती है, वह भी कम मात्रा में। इसी कारण से यह जीव ईश्वर की ग्रपेक्षा बहुत ही कम ज्ञान रखता है। उस ईश्वर में भिन्न प्रकार से ही इन्द्रियों का सित्रवेश है ग्रौर सब प्रकार का ज्ञान भी ईश्वर में सदा सर्वदा एक रूप से विद्यमान रहते हैं किन्तु जीव में इन्द्रियाँ भी परिमित स्थान में परिमित मात्रा में है ग्रौर उनसे ज्ञान भी परिवर्तनशील ग्र्यांत् निरन्तर नहीं रहता, दूटती हुई दशा में होता रहता है ग्रौर उसमें संशय, श्रम ग्रादि ही सर्व साधारण लोग ग्रज्ञानों का भी सित्रवेश रहता है। ईश्वर का ज्ञान जैसा नित्य है उस प्रकार जीव का ज्ञान नित्य न होकर किसी नियत क्रम से उत्पन्न होता है। वह कम यह है—

#### (ख) ज्ञानोत्पत्ति कम

## (वस्तु, सूर्य ग्रौर चक्षु जन्य ज्ञान सविकल्पक है)

स्वच्छ जल जिस प्रकार लवगा, कटु, तिक्त, ग्रम्ल, कषाय, मिष्ट ग्रादि के योग से वैसे ही स्वाद का हो जाता है। इसी प्रकार स्वच्छ हमारी इन्द्रियाँ भी जिस रङ्ग की जिस वस्तु से योग करती है वैसी ही हो जाती है। बहुतों का खयाल है कि चक्षु इन्द्रिय बाहर विषय के देश तक जाकर विषयों को ग्रहण करती है ग्रीर दूसरों का विश्वास है कि बाहर के विषय ही चक्षु पर ग्राकर योग करते हैं। परन्तु मेरा कहना है कि न इन्द्रियाँ विषय देश में जाती हैं ग्रीर न विषय चक्षु में ग्राता है, किन्तु सूर्य के किरण किसी वस्तु पर टकराकर परिवर्तित होते हैं ग्रीर वही परिवर्तित किरण चक्षु पर ग्राकर उन वस्तु की मूर्ति बना देता है। ऐसी दशा में बाहर के घटादि पदार्थ जो वास्तव में परमेश्वर में विद्यमान हैं और तीसरी चक्षु जो जीव में विद्यमान है, इन तीनों के संयोग होने पर जो नई बात पँदा होती है उसी को ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान ग्रात्मा के स्वरूप निर्विकलपक ज्ञान निर्विषयता होने से किसी विषय का ग्रवलम्बन नहीं करता किन्तु सविकलपक ज्ञान सर्वदा विषय की अपेक्षा रखता है विना विषय के उसका स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता। निर्विकलपक ज्ञान जगत् का आधार है ग्रीर सवका कारण हैं। किन्तु सविकलपक ज्ञान घटादि वाह्य पदार्थ और सूर्य किरण तथा इन्द्रिय इनके योग से ही उत्पन्न होता है।

#### (पांच गुणों का पांच शरीर वाले इन्हीं पांच देवताओं से संयोग ही ज्ञान है)

इन्द्रियां = नासिका, जिह्वा, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र । अर्थ=गन्ध, रस, रूप, स्पर्ण, शब्द । देवता = पृथ्वी, वरुण, ग्रादित्य, वायु, इन्द्र ।

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांचों ही भूत गुण ईश्वर से उत्पन्न हुए अर्थ हैं। यही शरीर के भीतर पञ्च देवता के रूप से विद्यमान रहते हैं। जब ये बाहर के पांचों द्रव्य गुण शरीर वाले इन्हीं पांच देवताओं से संयोग करते जो देवता कि इस शरीर में पहले से प्रज्ञा में मिले हुये हैं तब दोनों के मेल से जो बात पैदा होती है उसे ही ज्ञान कहते हैं।

व्यूह तीन प्रकार के कहे गये हैं—परमेश्वर, ईश्वर, जीव इन तीनों की आत्माग्रों को कम से ग्रोम्, अहम् कहते हैं। इन तीनों ग्रात्माग्रों में भिन्न-भिन्न मन, प्राण, वाक् ये तीनों रहते हैं। इनमें से ओम् की वस्तु की वाक् से प्रेरित होकर ग्रहः रूपी सूर्य के किरण की वाक् लौटकर ग्रहम् की चक्षु रूपी वाक् में ग्राती हैं और इन तीनों वाकों के तीन प्राण परस्पर मिल जाते हैं। जिनके मिलने से जो तीनों मन का मेल होता है उसी मेल को ज्ञान कहते हैं।

मन दो प्रकार का है। एक इन्द्रिय, दूसरा ग्रनिन्द्रिय। इसमें इन्द्रिय मन से सुख, दु.ख, मोह का ज्ञान होता है ग्रीर वह इन्द्रिय मन शोणित में या शोणित का केन्द्र हृदय में रहता है। किन्तु ग्रनिन्द्रिय मन इन्हीं ग्यारह इन्द्रियों में रहता है, इस मन के बिना कोई भी इन्द्रिय ग्रपना काम नहीं कर सकती ग्रथवा इन्द्रियों के काम होने पर भी वे (काम) निष्फल हो जाते हैं। ग्रथित उनसे ज्ञान या किया कुछ नहीं होते इसी ग्रनिन्द्रिय ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं।

यह मस्तिष्क (भेजा) से निकल कर सब इन्द्रियों में सर्वथा व्याप्त रहता है। जब कभी सूर्य किरए के द्वारा किसी वस्तु का रूप चक्षु इन्द्रिय में श्राता है तो वह चक्षु इन्द्रिय एक वस्तु की आकृति उत्पन्न करके उसी प्रज्ञा रूपी मन में अपरण कर देता है। इतना ही करके कृतकृत्य होकर शान्त हो जाता है। अब वह मन उस श्राकृति को लेकर आत्मा में श्रपंण करता है। यदि वह श्रात्मा आत्मा में स्थिर हो जावे तो उसी को अवगम ज्ञान कहते हैं। यही अवगमज्ञान मुख्य ज्ञान है। किन्तु इसमें ४ कक्षायें हैं-१ ग्रवग्रह, २ ईहा ३ ग्रवाय, ४ धारण इन में इन्द्रिय जन्य ज्ञान को ग्रवग्रह कहते हैं, मनोजन्य ज्ञान को ईहा कहते हैं, ग्रात्मजन्य ज्ञान को ग्रवाय कहते हैं, और ग्रवाय की स्थिरता को धारणा कहते हैं।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु में द्रव्य, गुण, किया इन तीनों पदार्थों की सत्ता रहती है जिनमें किया ग्रागन्तक है वह उत्पन्न, विनिष्ट होता रहता है, किन्तु द्रव्य ग्रीर गुए। ये दोनों स्थिर रहते हैं. नैयायिकों का मत है कि चक्ष इन्द्रिय पहले द्रव्य को ग्रहण करती है पीछे द्रव्य के संबन्ध से गुणों को भी ग्रहण कर सकती है। किन्तु यहां इसके विपरीत कहना है। कोई भी इन्द्रिय किसी भी द्रव्य को ग्रहण नहीं करती । विचार कर देखने से समभ में ग्राता है कि पांचों ज्ञानेन्द्रियां पांचों इन्द्रियार्थ अर्थात भाब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, इनमें से अपने-अपने गुएा को ही केवल ग्रहएा कर सकती है। वे इन्द्रिय अपने गुण के म्रातिरिक्त द्रव्य को कदापि नहीं जानती । गुणों का ज्ञान ही इन्द्रियों का ज्ञान है भीर उतने ही से इन्द्रियां कृतकृत्य हो जाती है इसी ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। इस ग्रवग्रह होने पर वह अवग्रह ज्ञान मनमें पहुंचता है, उस समय मन उन गुणों को ग्रहण करके उन गुणों का गुणी द्रव्य का स्वरूप नियत करता है। अर्थात् द्रव्य का ज्ञान करना मन का काम है किन्तु यदि कोई प्रश्न करें कि इन्द्रिय के द्वारा गुण का ज्ञान होने पर पश्चात् मन किसी द्रव्य के जानने के लिये व्यापार ही क्यों करता है तो उसके उत्तर में हम कहेंगे कि जब इन्द्रिय अपने विषय को अर्थात् गुरा को ग्रहण करके मनमें समर्पा करती है तब उस मनमें पहले का श्राये हुए भिन्न-भिन्न द्रव्य वाले भिन्न-भिन्न कितने ही गुणों के संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। उनके उद्बोधन से मन में एक प्रकार का तरङ्ग उठता हैं। ग्रर्थात् उन गुणों के आश्रय वाले ग्रनेक द्रव्यों का स्मरण कराता है जिससे एक प्रकार का संशय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ग्रर्थात् चक्षु के द्वारा लाल रङ्ग देखने पर मन इस द्विविधा में आ जाता है कि यह लाल रङ्ग कपड़े पर है या घोड़े पर। इस बात के जानने के लिये मन यत्न करने लगता हैं। इसी प्रकार मरुस्थल में कड़ी घूप पड़ने पर जमीन की बालू से टकराकर सूर्य की किररों ऊपर को फैंकी जाती हैं। उस समय ऊपर से प्राते हुये किरणों के साथ घक्का खाते हुए इस प्रकार हिलने लगते हैं जैसे किसी सरोवर में पानी की लहरें होती हों। उस समय चक्षु केवल लहर को ही देखती है किन्तु मन में सब प्रकार की लहरों का संस्कार उद्बुद्ध होने पर घट विचार उत्पन्न होता है कि ये लहरें जल की है या वायु की है या सूर्य की किरण की है।

इस प्रकार सन्देह ज्ञान को लेकर जब मन ग्रात्मा में पहुँचता है तो उसी क्षण ग्रात्मा उस मन को आज्ञा देता है कि इस लहर के द्रव्य का वह यथार्थ निर्णय करें। यह ग्राज्ञा पाते ही मन व्यापार करने लगता है और सहकारी गुणों को देखने के लिये इन्द्रियों को प्रेरणा करता है, कुछ अपने ग्राप भी परामर्श करता है। जिस द्रव्य का उन गुणों के साथ बाधक पाता है उसको तल छोड़ जाता है ग्रीर जिन गुणों का जिस द्रव्य का साधन पाता है उस द्रव्य को पकड़ कर उस पर स्थिर हो जाता है। उस समय उसका

४ प्रज्ञान में विज्ञान और विज्ञान में चेतना है। महान् प्रात्मा, क्षेत्रज्ञग्रात्मा, चिदात्मा।

तरङ्ग बन्द हो जाता है ग्रीर कुछ छोड़कर कुछ लेकर किसी एक वस्तु का स्वरूप बनाकर ग्रात्मा में पहुँचा देता है। प्रत्येक इन्द्रिय जन्य ज्ञान के पश्चात् नियम से यह मन कई विकल्पों को पैदा करके साधक, वाधक के अनुगम से अन्वीक्षण (टुकडे) करके एक वस्तु का ज्ञान करता है। इस सम्पूर्ण व्यापार को दुवारा देखने को ईहा कहते हैं। यह ईहा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं शी झकाल में यत्न कहीं देर तक होता है। उसके समय का या मात्रा का तो नियम नहीं हो सकता किन्तु यह ईहा सर्वत्र होता अवश्य है। यदि कल्पना करो कि जिस मनुष्य में पहले किसी प्रकार का संस्कार उत्पन्न हुन्ना ही नहीं है तो उस समय इन्द्रिय जन्य ज्ञान को ही ज्यों का त्यों लेकर मन ग्रात्मा में पहुँचा देता हैं। वहाँ पर किसी प्रकार के संस्कारों का उद्बोधन, होने के कारए। संदेह नहीं होता इसलिये आत्मा भी मन को निर्णय करने के लिये प्रेरणा नहीं करता । इसलिये उस मूर्ख मनुष्य के दिष्ट में किसी प्रकार का विचार न उठकर इन्द्रिय जन्य ज्ञान ही मन का ज्ञान भी हो जाता है। वहाँ ईहा का स्वरूप विशेष प्रकार नहीं होता है जब कि मन नि:संशय रूप से किसी एक ही विषय को लेकर ग्रात्मा में पहुँचाता है तो वह विषय सत्य हो या मिथ्या हो मन के दिये हुए को ग्रात्मा ले लेता है उसी का नाम ग्रवगम है। ग्रवगम में ग्रात्मा उस विषय को श्रद्धा से पकड़ता है। यह श्रद्धा शब्द, श्रत् और घा से बना है। श्रत् का अर्थ है सत्यता, उससे किसी विषय की धारणा करना श्रद्धा होती है। तात्पर्य यह है कि किसी विषय को सत्य समभक्तर उसके विषय रीत ग्रात्मा का भाव न होना ग्रथवा ग्रभिमुख होना ही श्रद्धा है, इस प्रकार श्रद्धा से धारणा करना भी दो रूप से होता है। उपेक्षा बुद्धि से ग्रीर ग्रपेक्षा बुद्धि से इनमें उपेक्षा से ग्रवगम होने पर ग्रात्मा में उसका संस्कार देवता से उन्हार करें के किया उसका संस्कार दृढ़ता से उत्पन्न नहीं होता । जिस प्रकार काच पर मुख का प्रतिविम्ब होकर भी बिता कुछ चिह्न किये ही काच पर से जिस्कार काच पर मुख का प्रतिविम्ब होकर भी बिता कुछ चिह्न किये ही काच पर से निकल जाता है। उसी प्रकार ज्ञान होने पर भी वह विषय आत्मा से निकल जाता है। उसी प्रकार ज्ञान होने पर भी वह विषय आत्मा है। निकल जाता है। किन्तु यदि अपेक्षा बुद्धि से अवगम हो तो आत्मा में उसका संस्कार हो जाता है। श्रात्मा में उसका चिह्न मुद्रित हो जाता है वही संस्कार घारणा या वासना कहलाती है इस प्रकार जान की उत्पत्ति में क्रम से अवग्रह, ईहा, ग्रवगम की उत्पत्ति होते की उत्पत्ति में क्रम से अवग्रह, ईहा, ग्रवगम श्रीर घारणा में चार कक्षा उत्पन्न होती हैं। इन चारों के हीने पर ज्ञान का स्वरूप वास्तव में सिद्ध होता है। पर ज्ञान का स्वरूप वास्तव में सिद्ध होता है।

# जीव ईएवर का अन्तरान्तर भाव

एक श्रंगुल का सोंवां हिस्साभर भी कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां कि कोई जीव न हो। स्थूल ग्रा अतिस्थूल, सूक्ष्म या श्रितसूक्ष्म जीवों से यह जगत सर्वत्र व्याप्त है। यह वायु जो सर्वत्र श्राकार्श में व्याप्त सरा है श्रीर जलीय (जल शरीर वाले) जीवों से पर्याप्त है। इसी प्रकार ग्राग्ने (ग्राग्न शरीरी) जीवों से ग्रांग्त पर्याप्त है। प्रांग्ने (ग्राग्न शरीरी) जीवों से प्रवंत्र पर्याप्त है।

यह जीव दो प्रकार के देखे गये हैं। एक तो अनन्त जीवों से पर्याप्त अङ्गों का धारण करता हुआं जीव का प्रभेद है जैसा कि मनुष्य शरीरी जीव के अङ्ग प्रति अङ्ग, शोणित, मांस, अस्थि इत्यादि असंस्थात जीवों से वने हुए होते हैं। किन्तु दूसरे प्रकार के जीव हैं कि जिनके शरीर सङ्गठन में किसी अन्य जीव का प्रवेश नहीं होता। जो इसी मनुष्य शरीर में सबसे छोटा से छोटा सुमर नाम का जीव है वह विनी

यन्य जीवों के मिलाव के अपना शरीर रखता है। इन सब जीवों में प्रथम प्रकार के जीव ब्यूढ़ है किन्तु दूसरे प्रकार के जीव जो सृमर कहे गये हैं अब्यूढ़ हैं क्योंकि इनमें और दो जीवों के मेल से ब्यूह नहीं किया गया है। किन्तु मनुष्य आदि जीवों का शरीर ब्यूढ़ इसलिये है कि उनमें अनेक जीवों के संग्रह से एक प्रकार का ब्यूह किया गया है।

ब्यूड़ आत्मा तीन प्रकार का कहा गया है। १-जीव, २-ईश्वर, ३-परमेश्वर। इनमें जिस प्रकार अनेक क्षुद्र जीवों से मनुष्यादि ब्यूड़ आत्मा के शरीर में ब्यूह है जसी प्रकार इन मनुष्यादि जीवों से ईश्वर के शरीर में ब्यूह होता है और इसी प्रकार अनन्तानन्त ईश्वरों से भी परमेश्वर के शरीर में ब्यूह होता है, इस परम्परा के एक छोर में अब्यूढ जीव अर्थात् सुमर है और दूसरे छोर में परमेश्वर है। बस चेतन की सृष्टि इतनी ही है, इसी चेतन की सृष्टि के शरीर बनकर भीतर बाहर अचेतन सृष्टि ब्याप्त रहती है यह अचेतन भाग गौए। है। किन्तु चेतन भाग प्रधान है क्योंकि चेतन के ही शरीर के लिये अचेतन की सृष्टि दीख पड़ती है।

परमेश्वर, ईश्वर और जीव ये तीन ब्यूह हैं। इनमें जीव तीन प्रकार के हैं। जीवन जो तीन प्राण वाला है, उद्भिज जो दो प्राण वाला है, खिनज ब्यूह बाला जो एक प्राण वाला है। दूसरे प्रकार से यि हम ब्यूढ़ सृष्टि को देखें तो एक छोर में परमेश्वर है ग्रीर दूसरी छोर में खिनज है। खिनजों से बाहर देवता ग्रीर भूत है। कोई भी देवता बिना भूतों के नहीं है, भूतों से देवता ग्रपना गरीर बनाते हैं और भूत ग्रीर देवता दोनों से खिनज का गरीर बनता है, खिनजों से उद्भिज का गरीर बनता है खिनज भीर उद्भिज दोनों से ग्रब्यूढ़ जीवों का सुमर गरीर बनता है। ग्रब्यूढ़ जीवों से भूण जीव बने हैं, ग्रीर भूणों से स्थूल जीवों का गरीर बना है, ग्रीर स्थूल जीवों से ईश्वर गरीर ग्रीर ईश्वरों से परमेश्वर बना हैंगा है।

जिस प्रकार सृमर या भ्रूण ग्रादि अनेक जीवों के भरीर से एक स्थूल जीव का ग्रारे बना है। अभी प्रकार कई उपेश्वरों के ग्रारे से एक-एक ईश्वर का ग्रारे बना है। ग्रीर कितने ही दूसरे उपश्वरों से एक-एक उपेश्वरों का भी ग्रारे बना है तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार परमेश्वर के ग्रारे में ग्रसंख्य कैंगर हैं उसी प्रकार ईश्वर में भी कितने ही क्षुद्ध ईश्वर हैं ग्रीर उनमें भी कितने ही क्षुद्धातिक्षुद्ध ईश्वर हैं। भीर इन सबमें स्थूल या सूक्ष्म जीवों की सत्ता का कर्म वर्तमान है, कितने ही गन्धव परिवार ग्रन्य होकर भाकाण में विचरते हैं, उन गन्धवों से परिवारित चन्द्रमा है, चन्द्रमाग्रों से परिवृत पृथ्वी है, पृथ्वियों से परिवृत सूर्य है यह सूर्य एक उपेश्वर है। एक-एक सूर्य का एक-एक त्रंलोक्य है। ऐसे ग्रसंख्य सूर्य ग्रथवा भेंसंख्य त्रेलोक्य से परिवृत एक ईश्वर है, ऐसे ग्रनेक ईश्वरों से परिवृत एक परमेश्वर का स्वरूप

है। उस परमेश्वर की महिमा के साथ जब अणिमा का ध्यान करते हैं तो उस अणिमा की धारा कई शाखाओं में बट जाती है प्रत्येक शाखा में एक ब्यूह के अन्तर्गत दूसरे अनेक ब्यूहों का पता चलता है। जब कि अनेक ब्यूहों का होना संभव न होकर सूक्ष्म कोई एक रूप शेष रह जाता है तो वहाँ अणिमा की

धारा समाप्त होती है। प्रत्येक श्रिणिमा की श्रन्तिम सूक्ष्मता से श्रारम्भ करके यदि भूमा की श्रोर बढ़ें तो सभी धाराश्रों के श्रन्त में वही एक परमेश्वर मिलता है कि जिससे परे कहीं कुछ नहीं है। वह परमेश्वर भूमा है यह भूमा देश से श्रसीम या श्रनन्त है किन्तु संख्या में एक है। इसके विपरीत श्रिणिमा संख्या में श्रसीम या श्रनन्त है। किन्तु देश में ससीम है परन्तु काल में दोनों श्रसीम या अनन्त हैं, श्रिणिमा प्रवाह धारा से काल में श्रसीम है।

#### ग्रारम्भक तारतम्य उपादान कारण परमेश्वर, ईश्वर ग्रौर जीव के उपादान कारण जो मन, प्राण, वाक् हैं उनमें ग्रापेक्षिक कमी-बेशी

यह परमेश्वर मन, प्राण, वाक् से विभक्त है। मन तीन प्रकार का होता है—१ प्राणों का प्रभाव अर्थात् सभी प्रकार के प्राण इसी मन में से निकलते हैं। २ यही मन सब प्राणों की प्रतिष्ठा है, अर्थात् प्राण रूपी वायु के लिये यह मन आकाश रूपी आधार है। ३ और तीसरा इन सब प्राणों का यही मन प्रलय स्थान है। अर्थात् यह प्राणा बल रूप से किया करके अन्त में इसी मन में लीन हो जाता है।

इनमें ग्राधार रूप ग्राकाश जो मन है वह भूमा है। उस भूमा की कोई भी सीमा नहीं। उसी अनन्त मन रूपी ग्राकाश में यह सब कुछ जो जहां दीखता है विद्यमान है। ग्रीर जहां तक यह मन है वही परमेश्वर का रूप है। यह मन प्राण के बिना कभी नहीं रहता। प्राण को बल कहते हैं। वह बल मन से ही उठता है। इम प्रत्यक्ष देखते हैं कि मन के गिरजाने पर सर्वाङ्ग शरीर शिथिल हो जाता है। सब ग्रङ्गो में दुर्वलता ग्रा जाती है। बोलने में भी कष्ट होता है परन्तु यह बल अणिमा रूप ग्रनेक खण्डों के मिलने से ग्रपना रूप रखता है। यह बल के ग्रनन्तानन्त खण्ड ग्रखण्ड मन में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार ग्रखण्ड मन को परमेश्वर कहा है उसी प्रकार इन ग्रनन्तानन्त बल के खण्डों की समष्टि को भी परमेश्वर समभना चाहिये। ये प्राण भी बिना वाक् के नहीं रहते। मन से प्रेरित होकर प्राण वाक् में ही क्रिया रूप से व्यक्त होता है। वेद, यज्ञ ग्रीर देवता या भूत रूपी प्रजा इन तीनों को प्राण, वाक् से ही उत्पन्न करता है। जिस प्रकार प्राण खण्डों की समष्टि को भी परमेश्वर समभना चाहिये। जो जहां जितने वेद या यज्ञ हैं या जितने देवता या भूत हैं या जितने इनके विकार हैं ये सब इस परमेश्वर में ही विद्यमान हैं।

जिस प्रकार जिन-जिन तत्वों से यह परमेश्वर पर्याप्त है उसी प्रकार उन्ही समस्त तत्वों से उसी परमेश्वर में भिन्न-भिन्न कई एक ईश्वर उत्पन्न हो गये हैं। विशेषता यही है कि परमेश्वर के मन, प्राण, वाक् ग्रसीम है किन्तु ईश्वर स्वयं ससीम है ग्रीर उसके मन, प्राण, वाक् भी ससीम है और परमेश्वर एक है किन्तु उसमें ये ईश्वर ग्रनन्त हैं। जिस प्रकार परमेश्वर में ईश्वर उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकार एक एक ईश्वर में ग्रनन्त जीव उत्पन्न होते हैं और ईश्वर के अनुसार इन जीवों में भी प्रत्येक २ भिन्न-भिन्न मन, प्राण, वाक् ग्रपने विकारों के साथ विद्यमान रहते हैं। किन्तु जैसे ईश्वर में परमेश्वर की ग्रपेक्षा न्यूनमात्रा में ये सब हैं उसी प्रकार इन जीवों में ईश्वर की ग्रपेक्षा भी न्यूनमात्रा में यह सब हैं जो

विकार ग्रधिक मात्रा के सापेक्ष हैं वे ईश्वर में होने पर भी जीवों में न्यूनमात्रा के कारण उत्पन्त नहीं होते ग्रथीं व्रधिक मात्रा होने से हो सकता है इसलिये ईश्वर का ज्ञान या शक्ति या वस्तु सिद्धि पर्याप्त रूप से रहती है। किन्तु जीवों में यह सब ग्रत्यन्त ग्रल्प होती है यही ईश्वर से जीवों में विशेषता है।

#### भूमोत्तर या अणिमोत्तरवाद (बड़े से छोटे या छोटे से बड़े सृष्टि कम का विचार) (क) भूमोत्तर या विकासवाद

मृिष्ट कम में इस बात का संशय विद्वानों में चल रहा है कि यह मुिष्ट भूमोत्तर है या अिएमोत्तर है। अर्थात् सब से प्रथम छोटी से छोटी चीजें बनी फिर उनके समुदाय से घीरे-घीरे बड़ी से बड़ी चीजें बन गई हैं यह भूमोत्तरवाद है। इसके विपरीत अिषमोत्तरवाद वह है कि जिसमें सबसे प्रथम बड़ी से बड़ी वस्तु वनी फिर उससे घीरे-घीरे छोटी वस्तुएं बनते-बनते अन्त में सब से छोटी वस्तुयों की उत्पत्ति मानी गई हो। भूमोत्तरवादी कहते हैं कि संभवतः सब से प्रथम परमाणुओं की मृष्टि समक्त में आती है। दो परमाणुओं के योग से हचणुक बना और तीन अणु से त्र्यणुक बना और तीन से ज्यादा तीस परमाणु तक मिलने से छोटे बड़े कई प्रकार के वसरेणु उत्पन्न होते हैं और त्रसरेणुओं से भूत, महाभूत और भौतिक मृष्टियां कम से होती हैं। भौतिक में भी सबसे प्रथम खिनज मृष्टि होती है, उसमें भी प्रथम छोटी और घीरे-घीरे बड़ी मृष्टि होना संभव है। खिनजों के पीछे उद्भिजों की मृष्टि है। जिसमें भी प्रथम र पत्तेवाले कई मृष्टि होना संभव है। खिनजों के पीछे उद्भिजों की मृष्टि है। जिसमें भी प्रथम र पत्तेवाले कई मृष्टि के ग्रनन्तर दूर्वा, पौदे, लता, इक्ष होते हुए अन्त में पीपल, बड़ आदि बड़े दृक्षों की मृष्टि हुई। उद्भिजों के पश्चात् जीवजमृष्टि होती है उसमें भी प्रथम अव्युद्किमि, भूणिक्रिमि, कीट, देश, मसक, पतञ्ज, पक्षी, पगु, मनुष्य आदि जीवों की मृष्टि कम से हुई सब प्रकार के जीव मृष्टि के उत्तर उन्हीं सब ईश्वर का स्वरूप बना ग्रीर ईश्वरमृष्टि के बाद उन्हीं सब ईश्वरों से परमेश्वर का स्वरूप बना। परमेश्वर में जाकर मृष्टि समाप्त होती है त्रयोंकि वह भूमा है। उससे अधिक बढ़ने का ग्रवकाश नहीं है, इसलिये इस प्रकार मृष्टि कम को भूमोत्तरमृष्टि कहेंगे।

कितनों हीं ने जीवों की गणना १४ भेदों में की है। जिनमें दक्ष, कृमि, कीट, पक्षी, पणु ये पाँच तो प्रधम कक्षा के तमोविशाल जीव हैं और मनुष्य एक ही मध्यम कक्षा का रजोविशाल जीव हैं। गुह्मक, यक्ष, विद्याधर, गन्धर्व, पितर, देव, इन्द्र ग्रीर ब्रह्म ये आठ उत्तम कक्षा के सत्व विशाल जीव हैं। ग्रीर कितने ही दूसरे प्रकार से १४ भेद जीवसृष्टि के माने हैं। १ स्थिरपाद, २ अपाद, ३ गूढ़पाद, ४ शतपदी, १ बहुपाद, ६ षोड़शपदी कीट, ७ ग्रष्टापद, ६ षट्पद पक्षी, ६ षट्पद पशु, १० चतुष्पाद पशु, ११ द्विपद पक्षी, १२ द्विपद हस्तवान, १३, उत्थित पद, १४ ग्रपाद इन चौदहों में भूमोत्तरवादी के मत से कहना होगा कि ग्रादि में वृक्ष बने फिर कृमि, कीट, ग्रादि होते हुए पशु से मनुष्य बना मनुष्यों से देवता बनें। धीरे-धीरे आत्मा छोटी सी ग्रवस्था से विकास पाकर ब्रह्मा तक बढ़ गया है इसीसे इसको विकासवाद भी कहते हैं। प्रायः ग्रधिकतर नास्तिकों का या ग्रनायों का यही सिद्धान्त है। वे इसी पर जमे हुये हैं कि छोटे-छोटे जलकण मिलकर महाविशाल मेघ बना है। छोटे-छोटे शिलाकरण के ढेर से पहाड़ बना है।

फूलों की छोटी कलियों से बड़ा पुष्प खिलता है और छोटे से बीज से विशाल बटबक्ष होता है। पेट में बहुत छोटा सा बच्चा होकर घीरे धीरे बढ़ कर जवान होता है। तात्पर्य यह है कि सर्वत्र प्रकृति-नियम को देखते हुए यह सहजं में सिद्ध हो जाता है कि सृष्टि क्रम में प्रथम छोटा है पीछे बड़ा है, इसलिये सृष्टि भी दिन-दिन बढ़ती ही जाती है। पृथ्वी भी बढ़ती है, पृथ्वी पर जीवों की संख्या भी बढ़ती जाती है।

#### (ख) ग्रणिमोत्तरवाद

#### चतुर्वर्ग सृष्टिकम

दुसरा मत यह है कि यह परमेश्वर सदा सर्वदा नित्य सनातन मृति है। ऐसा कभी विश्वास नहीं करना चाहिये कि परमेश्वर या यह उसका जगत् किसी दिन सर्वथान या। पीछे से उत्पन्न हम्रा है प्रत्युत यह मानना उचित जचता है कि यह जगत् और जगदाधार परमात्मा परमेश्वर सदा सर्वदा इसी प्रकार विद्यमान रहते हैं। केवल उसके अवयव प्रत्यवयवों में हीं सृष्टि क्रम कभी कहीं प्रवृत होता है और कभी, कहीं विलुप्त होता है। जो यह नित्य सनातन परमेश्वर सदा सर्वदा विद्यमान रहता है उसके चार वर्ग हैं १-ग्रात्मा, २-रूप, ३-शरीर, ४-वित्त । इनमें ग्रात्मा जो अव्याकृत है वह वास्तव में भुमा है. निविशेष निविकल्प है, न वह उत्पन्न होता है न कभी नष्ट होता है। उस ग्रात्मा के ३ रूप हैं। मन. प्राण, वाक ये तीनों ही एक साथ भूमा होने से असीम हैं। उनमें मन की इच्छा से, प्राण की क्रिया से जो वाक में वेद, यज्ञ, देवभूत विकार उत्पन्न होते हैं जिनसे इस ग्रात्मा का शरीर बना है वह भी भूमा होने से असीम है। ये त्रिवर्ग (आत्मा, रूप, शरीर) परमेश्वर का कभी लुप्त नहीं होता, किन्तु इसी परमेश्वर का वित्त समय-समय पर नष्ट भी होता है, किन्तु उसकी जगह दूसरा वित्त उत्पन्न हो जाता है। विना वित्त के परमेश्वर की तन्त्र संस्था खाली नहीं रहती। परमेश्वर का वित्त ग्रनन्तानन्त ईश्वर है ये उत्पन्न विनष्ट होते रहते हैं । प्रत्येक ईश्वर के भी पृथक्-पृथक् तन्त्र संस्था होती रहती है ग्रौर उनमें भी चार-चार वर्ग होते हैं; जिनके त्रिवर्ग की सत्ता ईश्वर की स्थिति के साथ हैं। किन्तु उसका वित्त जो उपेश्वर कहलाता है उत्पन्न विनष्ट होते रहते हैं। इन जीवों में भी भ्रू गादि जीव वित्त रूप हैं, जो प्रधान जीव के जीवन काल में ही उत्पन्न विनष्ट होते रहते हैं । इस प्रकार विचार करने से जाना जाता है कि बड़े के **गरीर** में छोटा स्रौर उसके शरीर में भी ग्रौर छोटा उत्पन्न होता रहता है यही सृष्टिक्रम है स्रौर यह वास्तव में ग्रणिमोत्तर है।

## (ग) जीव और ईश्वर के ग्रपने ग्रङ्गों का जानना न जानना

यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि इस चतुर्वर्ग में जो वित्त का भाग है उसमें जिस प्रकार ज्ञान की ग्रौर बल की प्रवृत्तियां होती है उनको उस वित्त का स्वामी आत्मा जानता है या नहीं ग्रौर उसके जितने वित्त हैं उनको भी जानना है या नहीं तो इस प्रश्न के उत्तर में हम प्रथम ग्रपनी परीक्षा करेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर या ईश्वर के चतुर्वर्ग संस्था में वित्त है उसी प्रकार हम जीवों में भी वित्त हैं। हम जीवों के शरीर के भीतर बहुत से कीटाणु कीट जीव हैं, उनका ज्ञान या बल ग्रादि की प्रवृत्तियां हमारे

ज्ञान बल से भिन्न हैं उनको भूख, प्यास लगती है, परस्पर युद्ध करते हैं, सुखी दु: खी होते हैं, चलते फिरते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे अनुसार वे सब भी बहुत कुछ ज्ञान रखते हैं और कितनी ही चेष्टा करते हैं। किन्तु हम उनके ज्ञानों को या उनकी चेष्टाग्रों को किचित् मात्रा भी नहीं जानते उनमें कितने ही मर जाते हैं, कितने ही नये उत्पन्न होते हैं जिनकी मुभको कुछ खबर नहीं और इसी प्रकार हम भी जो कुछ जानते हैं या भिन्न-भिन्न चेष्टाऐं करते हैं इन सब का ज्ञान उन कीटों को भी नहीं हैं तो इसी प्रकार हम ग्रनुमान कर सकते हैं कि हमारे शरीर के कीटों के ग्रनुसार हम सब जीव भी ईश्वर के शरीर में उत्पन्न विनष्ट होते रहते है। उन कीटों के अनुसार हमारे ज्ञान ग्रीर चेष्टाग्रों की भी ईश्वर को खबर न हो और उसकी ज्ञान चेप्टा की हसको भी खबर नहीं है।

ग्रथवा दूसरा विचार यह हो सकता है कि अण्ड ग्रीर पिण्ड में समान ही भाव से सब पदार्थों के रहने पर भी मात्रा का भेद अवश्य है। जिस प्रकार हमारे शरीर के कीटों के मन, प्राण दोनो अतिग्रलप मात्रा के होने से उनमें ज्ञान इन्द्रियाँ और कर्म इन्द्रियाँ उनके शरीर के ग्रति ग्रलप प्रदेश में थोड़ी
मात्रा में बने हैं उसी प्रकार हमारे शरीर में भी मन, प्राण की ग्रलपता के कारण से ही ज्ञान इन्द्रियां ग्रीर
कर्म इन्द्रियां ग्रति ग्रलपभाग में ही बने हैं। हम ग्रांख से ही देख सकते हैं, दांत, कान से नहीं, यही हम
जीवों में ज्ञान-मात्रा की कमी है। हम नियत इन्द्रियों के ग्रतिरिक्त कुछ भी ज्ञान लाभ नहीं कर सकते,
और आँख, कान से चल नहीं सकते। किन्तु ग्रण्ड रूपी ईश्वर के शरीर में यह बात पहले नहीं कहा
गया है कि जीव के ग्रनुसार ईश्वर के शरीर में भिन्न भिन्न नियत इन्द्रियां नहीं हैं। वह ग्रपने शरीर
के भागों से सब इन्द्रियों का काम लेता है, इसलिये उसके कोई ज्ञान कदाप बन्द नहीं होता। भीतर
बाहर प्रत्येक अङ्ग से प्रत्येक ज्ञान सर्वदा होता रहता है। इसलिये जिस प्रकार हम ग्रपने शरीर के
भीतर शोिएति, ग्रस्थि, मज्जा ग्रादि में या उनके कीटों में अपने चक्षु का बल न पहुँचने से न उनको
देख सकते हैं न उनको जान सकते हैं, उस प्रकार ईश्वर की बात नहीं है। क्यों कि उसके प्रत्येक अङ्ग
से ज्ञान या किया होती रहती है। इसलिये यह बहुत सम्भव है कि वह ईश्वर हम जीवों के या हमारे
शरीर स्थिति की सभी ज्ञानों को सभी चेष्टाग्रों को सदा सर्वदा बिना रुकावट के देखता ग्रीर जानता
हो यही ग्रंश जीवों से ईश्वर में ग्रिथिक है।

#### विस्फोटवाद

सबसे प्रथम परमेश्वर का होना ही संभव होता है। वह परमेश्वर स्वभाव से ही नाना रूप में ही परिएात होता रहता है। जिस प्रकार समुद्र में छोटे बड़े सहस्रों तरङ्ग, लहरें ग्रौर बुदबुदे भाग इत्यादि उत्पन्न विनष्ट-होते रहते हैं। उसी प्रकार महाविशाल परमेश्वर के रूप में जो अनन्तानन्त विकार उत्पन्न होते हैं उनको ही ईश्वर कहते हैं। इन ईश्वरों की सृष्टि के पीछे उन ईश्वरों से जो विकार उत्पन्न हुए उन्हें सूर्य कहते हैं। वैसे ही सूर्य का विकार पृथ्वी है ग्रौर पृथ्वी का विकार मनुष्य है। मनुष्य शरीर में भी कितने ही कीट ग्रौर कृमि उत्पन्न हुए और कृमि के प्रश्चात जो मनुष्य के शरीर में रोमवाली ग्रौर केश ग्रादि उद्भिज के रूप हैं वे ही पृथ्वी में पहुंचकर दूसरे उद्भिजों के लिये बीज रूप से परिणत होते हैं ग्रौर उन वृक्षों के ववकल, फूल, फल, लकड़ी, गुटली ग्रादि पृथ्वी में पड़कर काल-

क्रम से सड़कर किसी दूसरे वृक्ष के लिए बीज बनते हैं। इसी प्रकार बड़े बड़े चृक्षों के ग्रङ्ग प्रत्ये क्ष सड़कर घीरे घीरे सहस्राविध भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों का बीज बनकर नई नई जाति के वृक्ष उत्पन्न कर रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य के ग्रवयव ग्रौर वृक्ष के ग्रवयव मिल मिलाकर पृथ्वी में नाना प्रकार के खिनजों की उत्पत्ति के कारण होते हैं इस प्रकार परमेण्वर से लेकर छोटी से छोटी वस्तु तक एक जाति के ग्रवयव से पृथ्वी में सरदी गरमी के परिपाक से बदल कर भिन्न-भिन्न प्रकार के दूसरी बस्तुग्रों के बीज बनते जा रहे हैं यही सृष्टिन्नम है।

जिस प्रकार ये सब पदार्थ ग्रंपने सजातियों को उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार विजातीय नई-नई वस्तुग्रों के लिये भी यही बीज हो जाते हैं। जैसे मिट्टी किसी वस्तु के संयोग से विकार पाकर काब बनता है ग्रीर वह काच फिर पृथ्वी में गिरकर कितने और खनिज धातुग्रों के उपादान बनता रहता है। जीव जाति का जीव के शरीर में जो भौतिक विकार था वहीं स्वाती नक्षत्र के जलबिन्दु में सिम्मिलत होंकर मोती जैसी खनिज वस्तु को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मिट्टी या लकड़ी काल पाकर पत्थर होता है, पत्थर भी काल पाकर कोयला होता है, कोयला भी काला पाकर हीरा जैसा खनिज वस्तु होती है। इत्यादि सर्वत्र जानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि खनिजों की उत्पत्ति का बीज उद्भिज ग्रीर जीवों के ग्रवयव से मिलता है। ग्रीर उद्भिजों का बीज जीवों के ग्रवयव से बना है। जीवों का बीज ईश्वर के ग्रवयव से ग्रीर ईश्वर परमेश्वर से निकला है। इस प्रकार बड़े के ग्रवयव फूट कर छोटी वस्तु की उत्पत्ति का कारण होता है। इस मत को विस्फोटवाद कहते हैं।

#### युगपत् सृष्टिवाद

कितने ही विद्वान् एकदम मुध्टि कम में भूमोत्तरवाद ग्रर्थात् छोटे से बड़े होने का क्रम मानते हैं।

ग्रीर कितने ही ग्रिणमोत्तरवाद ग्रर्थात् बड़े से छोटे होने का क्रम मानते हैं। परन्तु मेरा विचार है कि मुध्टि में भिन्न-भिन्न स्थलों में ये दोनों ही क्रम दीखते हैं। प्रायः चीन देश में एक काठ की मञ्जूषा में में खूब भरकर हवा बन्द करके कुछ रोज तक धूप में रखते हैं, सब मेवे सड़कर हजारों कीड़े हो जाते हैं। उनमें एक दूसरे को खाने लगता है। इसी तरह पर खाते २ अन्त में एक कीड़ा मंजूषा के ग्राकार का बन जाता है, उसको निकाल के काट २ कर ग्रमीर लोग खाते हैं। वहां पर हजारों छोटे कीडों से एक ही बड़े कीड़े का होना देखा गया है इससे तो भूमोत्तरवाद सिद्ध होता है। किन्तु मनुब्य ग्रादि किसी प्राची का ग्ररीर यदि पानी के समीप कहीं छोड़ दिया जाय तो सारा ग्ररीर सड़कर हजारों कीड़ों में परिचात हो जाता है। यहाँ पर एक बड़े जीव ग्ररीर से छोटे-छोटे सहत्रों जीवों के ग्ररीर उत्पन्न हुए जा सकता इससे तो यही सिद्ध होता है। इस प्रकार दोनों कम दीखने से एक कोई कम निश्चित नहीं किया है। सकता इससे तो यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म रूप भूमा ही पूर्व में था उसी का स्फोट होना यह जगते हैं।

प्रथवा मनुष्यादि प्राणियों की शरीरमृष्टि के अनुसार जगत् की मृष्टि जाननी चाहिये। माता के उदर में शुक्र शोणित मिलकर जो विकार पैदा होता है उसकी प्रकृति कोई एक नहीं है। प्रत्युत उस दूरिक अणु भाग में एक साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक विकार होना शुरू हो जाता हैं। एक ही समय में किसी

श्रंश से माथा बनता रहता है ग्रीर दूसरे किसी ग्रंश से घड़ या हाथ, पाँव उसी तरल वस्तु से ग्रस्थ, मांस, स्नायु, मज्जा, शोणित ग्रादि भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तु बन जाती हैं। इन सबके बनने में कोई भी कम नहीं है। लकड़ी में घुन के शरीर, वर आदि फल में कीड़ों के शरीर बनते समय बहुत सम्भव है कि माथे से पाँव तक सब ग्रङ्ग प्रत्यङ्ग एक साथ ही बन जाते हों इसी प्रकार यह जगत् भी परमेश्वर का शरीर है। इस शरीर के भी यही सम्भव है कि सब अङ्ग प्रत्यङ्ग छोटे से बड़े तक मनुष्य शरीर के अनुसार एक साथ हों। मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार अनेक भाव कफ, पित्त, दन्त आदि बनते बिगड़ते रहते हैं, वे नब्द होकर फिर उत्पन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के शरीर रूपी इस जगत में भी सदा सर्वदा कुछ न कुछ अवश्य ही उत्पन्न-विनष्ट होता रहता है। किन्तु सम्बद्धिरूप से गरीर का उत्पन्न होना एक साथ ही सब ग्रङ्गों की उत्पत्ति से होता है, उसमें ग्रग्न पश्चात् का क्रम नहीं है। इस शरीर के जितने अवयव हैं, सब असत्य हैं क्योंकि सब नष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि के है कि ये सब सत्य हैं क्योंकि इसका मूल उपादान तत्व सत्य है, वह कभी नष्ट नहीं होता। इसके ग्रङ्ग-भत्य में मुद्धि कर विकास में समिष्ट हुए से भारीर सदैव कायम रहता है। इसलिये इसके अङ्गों में मुद्धि कर अपना अण्या अणिमोत्तरवाद अथवा और में मृिंटि का भाव सदा एक साथ होता रहता है। उसमें भूमोत्तरबाद अथवा अणिमोत्तरबाद अणिमोत्तरबाद अणिमोत्तरबाद अणिमोत्तरबाद अणिमोत्तरबाद अथवा अणिमोत्तरबाद अणिमोत्तरबाद अणिमोत्तरबा कोई क्रमवाद की कल्पना करना मिथ्या है। यह परमेश्वर नित्य सनातन ग्रविनाशी सत्य है।

।। इति जीव दर्शनम् ।।

# **ग्रात्म-परि**च्छेद

(ग्रात्म भेदं विचार)

# श्रातमा के संबन्ध में प्र मत सिद्ध हैं

अब यहां से आत्मा का विचार करते हैं। यह आत्मा क्या वस्तु है ? आत्मा किसे कहते हैं ? यह आत्मा क्या वस्तु है कि जो जिसका उक्य यहाँ विकास भव यहां से ग्रात्मा का विचार करते हैं। यह आत्मा क्या वस्तु ह : श्रात्मा का विचार करते हैं। यह आत्मा क्या वस्तु ह : श्रात्मा का विचार करते हैं। यह आत्मा क्या वस्तु ह : श्रात्मा का विचार करते हैं। यह कहा जा चुका है कि जो जिसका उक्य है। श्रिया करने वाला हो ग्रीर जो स्थित उक्त करते वाला हो ग्रीर जो हो अर्थात् उत्थान का प्रभव हो और जो जिसका बहा हो ग्रंथित जाता हो, वही उसकी आत्मा है। उसकी अर्थात् जाता हो, वही उसकी आत्मा है। जिसका साम हो अथित अनेक प्रकार के कार्यों में समान भाव से देखा जाता हो, वही उसकी आत्मा है। इस प्रकार जैसे घटका, मृत्तिका, उक्थ है, बहा है और साम है इसीलिये मृत्तिका घट की ग्रात्मा है। इस प्रकार मात्मा का लक्ष्य भटका, मृत्तिका, उक्थ है, ब्रह्म है ग्रीर साम है इसीलिये मृतिका घट का आता नहीं। प्रश्न यह के लक्षण वहां के ब्रह्म के लक्षण है किन्तु स्वरूप लक्षण नहीं। प्रश्न यह है कि लक्षण यद्यपि सिद्ध हो जाता है तथापि यह तटस्थ लक्षण है, वह कीन वस्तु है तो इस यह है कि जिसको उक्थ, ब्रह्म, साम होने से जगत की ब्रात्मा समक्रा गया है, वह कौन वस्तु है तो इस भगत के उत्तर में विचार करने पर ६ मत ब्राज तक सिद्ध हुए हैं, १-प्रत्ययात्मवाद, २-प्रत्ययाति रिक्ता-

त्मवाद, ३-कोशात्मवाद, ४-कोशवदात्मवाद, ५-यज्ञमयात्मवाद, ६-चिदात्मवाद । इनका ऋम से निरूपण इस प्रकार है।

#### १-प्रत्ययात्मवाद

बहुतों का विचार है कि सभी प्राणी जन्म काल से आरम्भ करके इन्द्रियों के द्वारा बाहर से कुछ न कुछ विषय प्रतिक्षण ग्रहण करते रहते हैं ग्रीर वह संग्रह प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है इस प्रकार इन्द्रियों से या मन से जो बाह्य अर्थों का भीतर ज्ञान उत्पन्न हो-हो कर संग्रहित होता रहता है ग्रीर बढ़ता रहता है उसे ज्ञान का प्रत्यय कहते हैं और यही प्रत्यय प्राणियों की आत्मा है जो कि जन्म काल से लेकर बाल्य, तारुण्य, वार्वक्य के क्रम से बढ़ता रहता है। प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि बहुत छोटे बालक की आत्मा छोटी होती है ग्रीर वृद्ध की बढ़ी हुई किन्तु यह भी विश्वास करने योग्य बात है कि यदि इन्द्रिय न हो ग्रीर इन्द्रिय जन्य कोई ज्ञान उत्पन्न हुग्रा हो तो उस प्राणी में ग्रात्मा की भी सत्ता नहीं मानी जा सकती। मान लीजिये कि कोई बालक ग्रन्था, बहरा ग्रादि सब इन्द्रियों से हीन कही उत्पन्न हो जाय तो हम उसमें किसी प्रकार की ग्रात्मा होने का विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिये सिद्ध हुग्रा कि यह प्रत्यय ही ग्रात्मा है।

### २-प्रत्ययातिरिक्तात्मवाद

यह ऊपर का प्रत्ययात्मवाद तब ठीक हो सकता था जब कि जीवों ही में ग्रात्मा का सत्ता मानी गई होती परन्तु जीवों से ग्रातिरक्त ईश्वर में भी ग्रात्मा की प्रतिष्ठा है। बहुत सी ऐसी युक्तियां हैं जिनसे जीवों के ग्रातिरक्त ईश्वरों को भी विद्धानों ने देखा है ग्रीर उनमें भी जीवों के ग्रानुसार ग्रात्मा का होना पाया गया है किन्तु जिस प्रकार जीवों में चक्षु, कर्ण ग्रादि इन्द्रियों का सिन्नवेश है उसी प्रकार इन्द्रियों न होकर सर्वाङ्ग शरीर से सब इन्द्रियों का काम होता है ग्रीर वह भी मनुष्य या जीव के अनुसार कर्वावित न होकर एकान्त निरविद्यन होता है तो ऐसी दशा में इन्द्रियों से भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रत्यय होते से बढ़ती हुई आत्मा का होना ईश्वर में नहीं माना जा सकता, ऐसी स्थित में ईश्वर में ग्रात्मा का विरुद्ध होगा। इसलिये इन्द्रिय जन्य प्रत्ययों के संग्रह को ग्रात्मा मानना ठीक नहीं जचता है।।१।।

दूसरी वात यह है कि इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले प्रत्ययों को ग्रात्मा कहना ग्रमुचित है क्यों कि वाहर के पदार्थों का इन्द्रियों पर ग्राने से ही प्रत्यय नहीं होता किन्तु वाहर से आते हुए इन्पों की करने वाला इन्द्रियों में कोई तत्व पहले ही से विद्यमान ग्रमुभूत होता है क्यों कि कोई तत्त्व इन्द्रियों में को बढ़े यत्नों से परीक्षा करके ग्रहण करता है पिट वह उत्कण्ठा करता है ग्रीर वाहर से ग्राये हुए किया करने के लिये तैयार न हो तो वाहरी ग्रथों के इन्द्रियों पर आने पर भी प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता। जिसका मन किसी दूसरी ग्रोर खिंचा हुग्रा रहता है तो उसकी आंख खुली रहने पर भी सामने कियों हुग्रा ममुख्य नहीं दीखता, किसी की ग्रावाज भी नहीं सुनता, इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्यय होने के बाहरी ग्रथों के वाहरी ग्रथों के नहीं होता। हिया ममुख्य नहीं दीखता, किसी की ग्रावाज भी नहीं सुनता, इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्यय होने के बाहरी ग्रथों के भीतर जाने से पहले ही किसी तत्त्व का भीतर होना ग्रावश्यक है।।?।।

Lanka whose

कोई कह सकता है कि पहले देखी हुई सुनी हुई बातों का जो प्रत्यय भीतर संग्रहीत है वही तत्व अब फिर ग्रहण करता है, न कि किसी नये तत्व की मानने की ग्रावश्यकता है तो इसके उत्तर में कहना होगा कि यह उत्तरोत्तर जीवन दशा में यद्यपि सम्भव है किन्तु जीवन के ग्रारम्भकाल में जब कि कोई भी प्रत्यय भीतर उत्पन्न नहीं हुग्रा था उस समय बाहरी ग्रथों को जो इन्द्रियों पर आये थे उनको भीतर प्रवेश करने वाले किसी ग्रन्दरुनी तत्व को म मानने से प्रत्यय का होना ग्रसम्भव है ग्रीर प्रथम बार असंभव होने से एक भी प्रत्यय न होने पर उत्तरोत्तर जीवन दशा में भी प्रत्ययों का होना ग्रीर उन प्रत्ययों से ग्रात्मा का होना असंभव ही ठहरेगा। इसलिये शारीर के भीतर जन्म से पहले ही किसी तत्व का प्रवेश मानना उचित है जिसकी उत्कण्ठा से इन्द्रियों पर ग्राये हुए बाहरी ग्रथों का भीतर प्रवेश होना सामक्षस्य होता है उसी तत्व को ग्रात्मा कहना चाहिये।। ३।।

किसी का कहना है कि बाहरी ग्रंथों को ग्रहण करने के लिये जो भीतर उत्कण्ठा देखी जाती है वह प्रत्येक इन्द्रियों की ही हो सकती है इसलिये एक-एक इन्द्रिय ही एक-एक ग्रात्मा मानना व्यर्थ है तो इसके उत्तर में कहना होगा कि इन्द्रियों का समूह यदि एक ग्रात्मा होवे तो संभव है कि ग्रांख का काम कान से ग्रीर कान का काम ग्रांख से भी होने लगे परन्तु ऐसा नहीं होता इसलिये सिद्ध है कि सब इन्द्रियों मिलकर एक ग्रात्मा नहीं है ग्रीर यदि भिन्न-भिन्न इन्द्रियों को भिन्न-भिन्न अनेक ग्रात्मा माना जाय तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि किसी एक ही तत्व को देखना सुनना ग्रादि ग्रभिमान पाया जाता है। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने ही कहा इत्यादि-इत्यादि सभी इन्द्रियों के भिन्न-भिन्न कम्मों का एक ही किसी "मैं" पदार्थ में ग्राश्रित होना पाया जाता है। यदि भिन्न-भिन्न ग्रात्मा होते तो देखने वाला ग्रात्मा सुनने का अभिमान कदापि नहीं करता इससे सिद्ध होता है कि सब इन्द्रियों से ग्रादिरक्त सब इन्द्रियों का आश्रय सब इन्द्रियों के भिन्न-भिन्न कम्मों का फल भोगता कोई भिन्न ही एक तत्व है वही इस ग्ररीर में श्रात्मा है।। ४।।

मन, प्राग्ग, वाक्, श्रोत्र ये पांचों ही इन्द्रियां ग्रापस में कोई किसी से सम्बन्ध नहीं रखते कोई भी किस्य हिन्द्रय को उसके काम के लिये प्रेरणा करते मालूम नहीं होते तो भी इन्द्रियों को उनके कामों के लिये कुछ अन्दरुनी प्रेरणा होना मालूम पड़ता है, सुनने के लिये कान को उत्तेजना कौन करता है और सुनी हुई वातों को देखने के लिये मन में इच्छा होती है ग्रीर किसकी प्रेरणा से उसको आँख देखना चाहती है ग्रीर देखी हुई वस्तु को वाक् कहना चाहती है। तात्प्यं यह है कि किसी एक ही विषय के सम्बन्ध से एक इन्द्रिय के पीछे दूसरी, तीसरी इन्द्रिय अपने-अपने काम के लिये तत्पर होती है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि मन किस की प्रेरणा से उस खास विषय की ओर भुकता है ग्रीर साधारणतः सब विषयों को ग्रोर न जाकर किसी खास विषय पर ही कैसे पहुँच जाता है। यदि मान लिया जाय कि उस विषय को पहले कान से सुना था तथापि यह कान अपना काम करके कृतकृत्य हो जाता है वह मन को या दूसरी इन्द्रियों को ग्रपना विषय नहीं जानता है और न मन को मन के काम के लिये प्रेरणा ही कर सकता है फिर यह मन इस संसार समुद्र में अनन्तानन्त विषयों को छोड़कर उसी खास विषय पर कैसे हैं, जाता है उसकी कौन प्रेरणा करता है, इसी प्रकार अन्यान्य इन्द्रियों को भी कौन प्रेरणा करता है, जाता है उसकी कौन प्रेरणा करता है,

इन सब प्रश्नों का उत्तर तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इन सब इन्द्रियों के ज्ञानों का कोई एक ही स्राक्षय नहीं माना जावे स्रौर वही आश्रय जो सब ज्ञानों का स्राधार है और सब इन्द्रियों का प्रेरक है वही स्रात्मा है।। ४।।

वाक् इन्द्रिय से शब्द निकलता है पर शब्द को ग्रहण नहीं करता । इसी प्रकार जो इन्द्रिय सुनती है वह बोलती नहीं, न समभती, न देखती है पर यह जो अभिमान होता है कि मैने ही सुना, मैंने ही देखा, मैंने ही समभा और मैंने ही कहा यह एक ही का ग्रभिमान सिद्ध करता है कि सुनने, देखने, समभभने, बोलने वाला इन इन्द्रियों के ग्रतिरिक्त कोई एक ही है वो ही ग्रात्मा है ।। ६ ।।

किसी वस्तु की देखने की इच्छा से कोई मनुष्य उस वस्तु के पास जाना चाहता है परन्तु प्रश्न यह है कि देखने की इन्द्रिय खुद चलती है न चलने वाले पांव को चलाते हैं इसी प्रकार चलने वाला पांव देखने की इच्छा रखता है और न वह देख सकता है फिर यह देखने की इच्छा से गमन की इच्छा या गमन कैसे हुआ, पांव को किसने उठाया। इसके उत्तर में हम को कहना होगा कि यह देखने की इच्छा आँख में नहीं है और न पांव ही अपने आप चलता है किन्तु ये सब किसी अन्य अध्यक्ष के आज्ञाकारी सब सम्बद्ध किन्द्रर हैं जिसकी इच्छा से और जिसकी हां करने वाली प्रेरगा। से ये सब इन्द्रियां अपना-अपना काम करने लगती हैं, वही आत्मा है।

हाथ से हम ग्रपने पांव को स्पर्श करते हैं या उसकी खुजली मेटते हैं परन्तु हमारा विश्वास हैं कि न यह हाथ पांव को, न पांव इस हाथ को पहचानता हैं, न पांव की खुजली मेटने से हाथ को कोई गरज है परन्तु ऐसा होने पर भी जो यह मानता है कि पांव से खुजली चल रही है इसको हाथ के नाख़्न से मिटाना चाहिये यह विचार कर जो हाथ को उसी खुजली पर पहुंचाता है ग्रीर हाथ से खुजली मिटाकर जिसको संतोष मिलता है वही ग्रात्मा है।।।।

यही ग्रात्मा चक्षु का चक्षु श्रोत्र का श्रोत्र हैं, वाक् का वाक् है, मन का मन है, प्राण्म का प्राण् है। ये सब इन्द्रियां यद्यपि भिन्न-भिन्न ग्रनेक हैं तथापि सबको पृथक्-पृथक् शक्ति देने वाला ग्रौर सब इन्द्रियों में सर्वदा विद्यमान ग्रौर सब का ग्रभिमान करने वाला वह सर्वथा एक ही है ।।।।

इन भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रतिक्षण असंख्य ऐसे प्रत्ययों के आते रहने पर उन सब प्रत्ययों को संग्रह करने वाला वही ग्रात्मा है वह इन प्रत्यों से ग्रितिरक्त है। यदि वह ग्रात्मा सब इन्द्रियों में रहने पर भी सब इन्द्र्यों से अतिरिक्त एक भिन्न प्रत्यां न माना जावे तो परस्पर विक्ष्द्ध धर्म वाले इन इन्द्रियों का एकाधिकरण्य अर्थात् एक ही में सब की ग्रिभमान होना नहीं वन सकता है। इसलिये प्रत्ययों के साधन इन सब इन्द्रियों का भिन्न-भिन्न निर्द्यों के लिये समुद्र के ग्रनुसार "एकायन" है ग्रर्थात् सब की गित जिस एक ही स्थान में है वही आत्मा है। जिस प्रकार एक ही समुद्र का जल ग्राकाश में उठकर भिन्न-भिन्न दिशाग्रों में जाकर भिन्न देशों में वरस भिन्न-भिन्न प्रकार की निद्यों में परिगात होता है। ग्रीर उन निद्यों के जल, नाम रूप, गिति, नाम, गृहता ग्रादि गुगों में भिन्न होकर भी चलकर फिर एक उसी एक समुद्र में लीन हो जाते हैं। उनका नाम,

रूप, गित, स्वाद ग्रादि सव गुए। सर्वथा नष्ट होकर केवल एक समुद्र ही रह जाता है। ठीक उसी प्रकार ये इन्द्रियां उसी एक आत्मा के रस से उत्पन्न होकर भिन्न-भिन्न नाम, रूप, गुए, कर्म धारए करते हैं किन्तु पश्चात् उसी ग्रात्मा में लीन होकर ग्रपने नाम, रूप, गुण, कर्मों को छोड़ देते हैं। इसी कारण हम कह सकते है कि यह मेरी वाक् इन्द्रिय बोलती है यह भी आत्मा बोलती है। क्योंकि विना काम (इच्छा) स्वतः यह वाक् इन्द्रिय र, ग्रा, म् ग्रादि नियमानुसार ग्रग्रपश्चात् ग्रक्षरों को उच्चारण करने में कभी समर्थ नहीं हो सकती है।

वाक् इन्द्रिय में स्थान ग्रीर कारण के स्पर्श ग्रीर विचार रूप संयोग विशेष मे भिन्न प्रकार के वर्ष निकलते हैं किन्तु यह संयोग श्रभ्यन्तर प्रयत्न से होता है और वह प्रयत्न वाह्य प्रयत्न से होता है वह प्रयत्न वायु का व्यापार है वह वायु शरीर की ग्राम्न के ग्रामात से उठता हैं। शरीर की ग्राम्न में फरक मन के कारण होता है ग्रौर मन बोलने की इच्छा से भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रयत्न करता है। बोलने की इच्छा भिन्न प्रकार के ज्ञान से उठती है। इस सविकल्पक ज्ञान के उदय का स्थान निर्विकल्पकज्ञान का समुद्र है वही ज्ञान-समुद्र मेरी ग्रात्मा है यही ग्रात्मा इस वाक् इन्द्रिय के ग्रनुसार ग्रन्यान्य इन्द्रियों में भी अपने स्थान से घीरे-धीरे बल पहुंचाकर उन इन्द्रियों से भिन्न-भिन्न प्रकार का काम करता है इसलिये यह कोई भी इन्द्रियां अपने काम में भी स्वतन्त्र नहीं हैं, बिना आत्म बल के इनमें स्वतन्त्र कुछ बल नहीं है इसिलिये इन इन्द्रियों से या इन इन्द्रिय जन्य सब ही प्रत्ययों से अतिरिक्त कोई एक आत्मा का मानना उचित है। उसी आत्मा में ये सब प्रत्यय जन्मकाल से लेकर मृत्यु काल तक जमा होते रहते हैं ग्रीर अपने बढ़ने से उस आत्मा में ये सब प्रत्यय जन्मकाल से लेकर मृत्यु कील पन जात है। पर्वत का निहास आत्मा को भी बढ़ा हुआ दिखाते रहते हैं किन्तु जिस प्रकार तिल का ज्ञान और पर्वत का भान छोटा वडा होने पर भी केवल तिल, पर्वत ही छोटे बड़े समभे जाते हैं किन्तु ज्ञान छोटा वड़ा नहीं जियता है इसी प्रकार प्रत्ययों के न्यूनाधिक होने पर भी मूर्ख और विद्वान की आत्मा में छोटे बड़ों का भाभाम करें भाभास होने पर भी वास्तव में केवल प्रत्ययों ही की न्यूनाधिकता समभनों चाहिये किन्तु उसका आश्रय यह आहम यह शात्मा कदापि छोटा बड़ा नहीं होता। यह ज्ञान स्वरूप दिक्, देश, काल ग्रादि से ग्रनविच्छन्न एक विलक्षगा तत्व है।

३ कोशात्मवाद

कितनों ही का विचार है कि इन्द्रिय से उत्पन्न हुए सभी प्रत्यय भीतर जाकर जिस कोश में सिक्जित होते हैं उस कोश को ही ग्रात्मा कहते हैं। यह कोश उन प्रत्ययों के बढ़ने से न बढ़ता है, न भत्ययों के घटने से घटता है उसमें इन्द्रियजन्य प्रत्यय जितने बढ़ते जाते हैं उन्हीं को धारणा कहते हैं। जिस मनुष्य को किसी बात का विश्वास हो जाता है तो वह ग्रिभान करता है। कहता है कि मेरी ऐसी ही धारणा है तो इस कहने का तात्पर्य यही हो सकता है कि मेरी ग्रात्मा में किसी प्रकार का प्रत्यय रिक्षा हुंभा है। प्रत्ययों का रक्खा जाना किसी पात्र में ही हो सकता है ग्रीर उसी पात्र को हम कोश कहेते हैं और वही कोश मेरी ग्रात्मा है। वह कोश यद्यपि एक ही प्रकार का है किन्तु उत्तरोत्तर भिन्नेश्वित निधेय पदार्थों के भेद से भिन्न-भिन्न पांच प्रकार के कोश कहे जाते हैं। सबसे बाहर का कोश मिन्न-भिन्न निधेय पदार्थों के भेद से भिन्न-भिन्न पांच प्रकार के कोश कहे जाते हैं। सबसे बाहर का कोश मिन्न-भिन्न निधेय पदार्थों के भेद से भिन्न-भिन्न पांच प्रकार के कोश कहे जाते हैं। सबसे वाहर का कोश मिन्न-भिन्न निधेय पदार्थों के भेद से भिन्न-भिन्न पांच प्रकार के कोश कहे जाते हैं। सबसे वाहर का कोश मिन्न-भिन्न निधेय पदार्थों के भेद से भिन्न-भिन्न पांच प्रकार के कोश कहे जाते हैं। इस पदार्थ निधेय हैं। इस प्राणमयकोश के भीतर प्राणमयकोश है जिसमें विज्ञान ग्राह्म पदार्थ निधेय हैं। इस

मनोमयकोश के भीतर विज्ञानमयकोश है जिसमें श्रानन्द निधेय हैं इस श्रानन्दमयकोश के भीतर वहीं आनन्दिनिधेय है। कदलीथम्भ के अनुसार उस श्रानन्द के भीतर श्रानन्द के अतिरिक्त श्रीर कोई निधेय नहीं हो सकता। इसलिये इस प्रकार श्रन्तरन्तरीभाव से सिन्निविष्ट ये पांच कोश ही शरीर के आकार का एक कोश कहा जाता है श्रीर यही पञ्चकोश का बना हुशा कोश मेरी आत्मा है।

#### ४-कोशवदात्मवाद

बहुतों का विचार कि कोश ग्रात्मा नहीं हो सकता क्योंकि कोश कहने ही से किसी ऐसी वस्तु का खयाल होता है जो इन कोशों में रहता हो जो कि प्रत्ययों के रखने का कोश कहा गया है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्ययों के रहने का कोश के वल एक विज्ञानमधकोश ही हो सकता है। ५ कोशों में से विज्ञान के अतिरिक्त एक भी कोश ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान स्वरूप यह प्रत्यय प्रवेश कर सकें ग्रीर न इन प्रत्ययों के रहने के लिए एक कोश के ग्रितिरक्त भिन्न-भिन्न पांच कोश मानने की कोई ग्रावश्यकता ही प्रतीत होती है ग्रीर ये प्रत्यय सब पीछे से पैदा हुए हैं ग्रीर होते रहते हैं। ग्रन्न, प्राण ग्रादि कोश बहिश्चर हैं इनके प्रत्येक का दूसरा कोश मानना उचित नहीं जचता जबिक ये पांचों ही कोश हैं तो कोश का कोश न मानकर उचित है कि इन पांचों से अतिरिक्त कोई ऐसी वस्तु मानी जाये कि जिसके येपाचों कहे जावें इसलिए जिस अन्य वस्तु के ये पांचों कोश हैं वही ग्रात्मा हो सकता है।। १।।

दूसरी बात यह है कि कोश का अर्थ आवरण है किन्तु ग्रात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह किसी वस्तु का आवरण नहीं कर सकता है। यह मानी हुई बात है कि ग्रनात्मिक द्रव्य तमः प्रधान है उसी से आवरण हो सकता है न कि प्रकाश स्वरूप वस्तु से इसलिए जिससे आवरण होता है वहीं कोश कहा जाता है इसी से वह ग्रनात्मिक वस्तु है किन्तु इन कोशों से जिसका ग्रावरण होता है वहीं आत्मा हो सकता है।। २।।

जब कि कोश नाम ग्रावरण का है तो ग्रन्न से प्राण का, प्राण से मन का, मन से विज्ञान का, विज्ञान से ग्रानन्द का ग्रावरण भी माना जाय तो भी ग्रानन्दमयकोश कहने के कारण उस ग्रानन्द के भी भीतर किसी वस्तु के होने की ग्रावश्यकता प्रतीत होती है। ग्रर्थात् जिस वस्तु का ग्रावरण करने वाला यह ग्रानन्दमयकोश है वह इन पांचों से अतिरिक्त होकर इन सब की ग्रात्मा हो सकती है उसमें इन कोशों की विशेषता यह है कि वह निविकल्पक है, निविशेष है, निव्कल है, निरञ्जन है ग्रीर इन पांच कोशों से ढके रहने के कारण स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता।। ३।।

इस आत्मा के सम्बन्ध से यहां पर छः ग्रात्मा का व्यवहार किया जाता है। मुख्य रूप से तो इन पांच कोशों से ग्रितिरिक्त जो इन सब के भीतर कोई एक निगूढ़ तत्त्व है वास्तव में वही ग्रात्मा है उसी ग्रात्मा को इन पांचों में खोज निकालने के लिए साग उपनिषद शास्त्र प्रवृत्त हुग्रा है किन्तु ग्रानन्दकोश से प्रावृत उस ग्रात्मा को भी ग्रानन्दमय आत्मा कहते हैं यह दूसरा व्यवहार है। इस ग्रात्मा सहित विज्ञानमयकोश को भी विज्ञानमय ग्रात्मा कहते हैं ग्रौर इसके इसके सम्बन्ध से मन को भी मनोमय ग्रात्मा कहते हैं, उसके सम्बन्ध से प्राणकोश को भी प्राणमय ग्रात्मा कहते हैं, इसी प्रकार उसके सम्बन्ध

से ग्रन्नकोश को भी अन्नमय ग्रात्मा कहते हैं तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बत्ती के ऊपर की लौ ही बास्तव में दीपक है किन्तु उस लौ के सम्बन्ध से रुई की बत्ती को, मोमबत्ती को, लालटेन तक को भी दीपक कह सकते हैं उसी प्रकार एक अव्यक्त निर्विशेष कोई तत्त्व जो ग्रात्मा है उसी के सम्बन्ध से इन पांचों कोशों को भिन्न—भिन्न पांच ग्रात्मा ग्रीर इनसे अतिरिक्त वह ग्रसली मुख्य ग्रात्मा, इस प्रकार ६ ग्रात्मा माने जाते हैं। किन्तु विचार कर देखने से ये पांचों कोश वास्तव में आत्मा नहीं हैं। इन पांचों से ग्रातिरिक्त ही कोई तत्त्व ग्रात्मा है उसी के ये पांच कोश हैं।

#### ५-यज्ञमयात्मवाद

बहुतों का विचार है कि यह ग्रात्मा यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ दो प्रकार का है-१-ग्राग्न का चयन करना या पुनश्चयन करना प्रथम यज्ञ है। २-किन्तु अग्नि में सोम की ग्राहुति होना दूसरा यज्ञ है। इनमें प्रथम यज्ञ से ग्रात्मा का स्वरूप बनता है ग्रौर दूसरे यज्ञ से उस ग्रात्मा की जीवन यात्रा रूपी स्थिति रहती है।। १।।

सबसे प्रथम कोई एक शान्त ग्रानन्दमय क्षेत्र है उसको चयनविद्या अग्नि की परिभाषा कहते हैं। क्योंिक अग्नि का ग्रन्नादगुण इसमें भी पाया जाता है ग्रीर चयन विद्या में चयन के लिये जो भूमि या क्षेत्र नियत किया जाता है उसको भी ग्राग्नि शब्द से कहने की परिभाषा है। उस ग्राग्नि पर पांच चितियां होती रहती हैं जिस प्रकार किसी दीवार में एक क्षेत्र पर ईटों की चितियां होती हैं उसी प्रकार एक ग्रात्मा में इस ग्रानन्द पर भी अग्नि मयी ईटों की चितियां होती हैं, वे चितियां पांच हैं—१—आनन्द २—विज्ञान, ३—मन, ४—प्राण, ५—ग्रन्न इन्हीं पांच चितियों से बना हुग्रा स्वरूप यज्ञ है और इसी को ग्रात्मा कहते हैं इन पांचों में सबसे पीछे की जो प्राण ग्रीर ग्रन्न दो चिति हैं उन्हीं पर पुनिष्चित होती है।। २।।

जब कभी स्त्री-पुरुष का संयोग होता है तब उसी समय यह चयन यज्ञ सम्पन्न होता है। स्त्री का जो गर्भाशय है वही पृथ्वी है और वही यज्ञ की वेदी है उस वेदी पर सबसे प्रथम (रुघर) शोणित ग्रौर शुक्र में दोनों मिलकर ग्रन्नमय पहली ईंट की चिति होती है इस ग्रन्न के चयन करने के लिये जो बल लगाया जाता है वही प्राग्ण रूपी इब्ट का (ईंट) है। ग्रौर दोनों ही दोनों को उस समय मन से चाहते हुए काम के साथ संयोग करते हैं यह मन की इब्ट का है ग्रौर दोनों ही दोनों को जानते हैं कि बह मुफसे अनुराग रखता है या संयोग करना चाहता है तो यह दोनों का विज्ञान मय इब्ट का है। ग्रौर यह दोनों ही परस्पर हब्ट रहते हैं उन दोनों का यह ग्रानन्द ग्रानन्दमय इब्ट का है इस प्रकार दोनों ग्रोर से ग्रन्न, प्राग्ण, मन, विज्ञान, आनन्न इन पाँचों का एक साथ जो दो ग्रुग्ण प्रयोग होता है उसी से ग्रागे होनहार एक बालक रूपी ग्रात्मा का बीज जमता है। इन पाँचों में से एक के भी न होने से पांच प्रकार की चिति पूरी नहीं होती इसलिये उस समय निश्चय ही वहां गर्भाधान नहीं होता। स्त्री ग्रौर पुरुष दोनों साथ मिलकर पांच-पांच 'इब्टका' उपादान (चयन) करते हैं यही इस गरीर के लिये पहली चिति कही जाती है। इनमें पहली ग्रन्नचिति जितने ग्रवकाण में होती है। उतने ही ग्रवकाण में ग्रन्य २ चारों चितियां भी चुनी जाती हैं। इसलिये ये पांचों ही इस गरीर में समान प्रदेश में हैं, न न्यून हैं, न ग्रातिरक्त है।

# १-चयनयज्ञ ग्रादि पंचचिति पुनश्चिति

पूर्वोक्त पांच चितियों में अन्त की २ चितियाँ-प्राण और वाक् हैं। इन दोनों पर फिर से तीन चितियाँ होती हैं। सबसे प्रथम बीज-चिति जो कि वाक् पर स्वभाव के कारण स्वतः ही हो जाती है उसके पश्चात् उसी के ऊपर उसी बीजचिति के कारण देवचिति ग्रौर भूतचिति के साथ-साथ होती है इनमें विद्या, अविद्या ग्रीर कर्म ये तीनों वीज कहलाते हैं क्योंकि आत्मा में णुभ (सुख) या अणुभ (दुःख) जितने भोग होते हैं या भोग की निवृत्ति होती हैं तथा ग्रात्मा बद्ध या मुक्त होता है इन सबके ये ही तीन कारण हैं क्यों कि केवल विद्या से ग्रात्मा का मोक्ष होता है और विद्यायुक्त कर्म से स्वर्ग ग्रर्थात् सुख भोग होता है और अविद्या युक्त कर्म से नरक अर्थात् दुःख भोग होता है। दुःख या सुख भोग ये दोनों बन्धन हैं क्योंकि ग्रात्मा में दूसरी वस्तु का मिलाव है किन्तु ग्रात्मा में सुख भोग न होकर ग्रात्मा का सुख रूप ही मोक्ष है इसलिये बीज कहलाता है। इनमें विद्या शब्द से निर्विकल्पज्ञान, सिवकल्पज्ञान ग्रीर वेद भ्रयात् वस्तु ज्ञान ये तीनों समभे जाते हैं भीर भ्रविद्या शब्द से पाँच क्लेश कहे जाते हैं कर्म से पुण्य, पाप भीर उनके तीन विपाक जाति, स्रायु, भोग स्रीर कर्म जन्य अतिशय जिसे शुक्र कहते हैं स्रीर जिसे बार-बार क्लेश की समृद्धि हुआ करती है ये ही तीन विद्या, अविद्या और कर्म प्राणमय वाक् पर रहने से बीजचिति कही जाती है। इसी बीजचिति के सम्बन्ध से जीवात्मक वाक् पर दिव्यलोक से पाँच दिव्य प्राण जो अमृत रूप हैं वे पाँच मर्त्य वाक् के साथ आकर चीयमान हो जाते हैं। ये पाँचों ये हैं-१ स्राकाश २पर्जन्य, ३ सूर्य, ४ चन्द्र, ४ पृथ्वी । इनमें जितने प्राण हैं उन्हीं से देवचिति होती है श्रीर उनमें जितने भूतप्राण हैं उनमें ही भूतिचिति होती है। यहाँ जो पर्जन्य कहा गया है वह वास्तव में एक प्रकार का वाय है उसी को कोई ब्रह्मा कहते हैं, कोई उसको अभिजित तारा कहकर वर्णन करते हैं। इसी ब्रह्मा को हमारा सूर्य परिक्रमा करता है उसके परे प्राकाण है जिसको कहीं इन्द्र गब्द से कहा है और कहीं दिक् शब्द से। ये पाँचों ही देवता प्राग् रूप से शारीर में प्रवेश करके ४ प्रकार कर्म करते हैं। ग्रन्तश्चर होकर शरीर के धातुओं का निर्माण करके शरीर का स्वरूप संघटन करते हैं तथा बहिश्चर होकर शरीर के बाहर भौतिक पदार्थों में से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध रूपी भूतरसों को ग्रहण करके शरीर के भीतर आत्मा में पहुँचते हैं। और स्वर्ग में चार होकर स्वर्गीद स्थान से देवताओं के रसों को लेकर उनको शरीर के भीतर ब्रात्मा में पहुँचाते हैं श्रीर उपास्य रूप से इस शरीर की धा ब्रात्मा की पुष्टि करते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये पाँच अन्तश्चर प्राण हैं और मन, वाक्, प्राण, चक्षु,श्रोत्र ये पाँच बहिण्चर प्राण हैं ग्रीर ग्राकाण, पर्जन्य, सूर्य, सोम, ग्राग्न ये पाँच स्वर्गचर प्राण हैं ग्रीर तेज तथा श्री, यण, तथा कीर्ति और व्यिष्टि तथा ग्रीज ग्रीर महः ग्रीर ब्रह्मवर्चस ये पाँचों उपास्य रूप हैं इस प्रकार ये पाँच देवचितियाँ हुई किन्तु इस प्रकाश से भी परे जो परोरजा कहकर निष्कल, निरक्षन कोई ध्रुव पदार्थ है जिसके आश्रय से ही ठहर कर ऊपर के पाँचों देवता ग्रपना-अपना कार्य करते हैं।

वह इन ज्योतियों की ज्योति भी मेरे शरीर में प्रवेश करती है और वही इस देवचिति की मुख्य विति है जो कि विज्ञान आत्मा कहलाता है वही 'मैं' ईश्वर हूँ। इसी पर ज्योति के ग्राश्रय से जो पाँच देवचिति कही गई हैं उनके प्रत्येक के साथ भूतभाग भी ग्राकर यह भूतचिति भी करते हैं ग्रर्थात् ग्राकाण से आकाश, पर्जन्य से वायु, सूर्य से तेज, चन्द्र से ग्राप और पृथ्वी से पृथ्वी ये पाँचों भूत अपने सूक्ष्म रूप से हमारी इस ग्रात्मा में सिन्नविष्ट होते हैं, उनका रूप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पाँचों ही ग्रात्मा में इनके ज्ञान होने के लिये यह बीजरूप से ग्राहक होकर आत्मा में रहते हैं यदि इनमें से कोई न हो तो सम्भव है कि उसका ज्ञान भी न हो क्योंकि इन्हों के बल से इच्छा उत्पन्न होकर इन पाँचों को ग्रहण करने वाली पाँच इन्द्रियाँ होती हैं। किन्तु उस भूतचिति पर दूसरे प्रकार की ग्रौर भी पाँच रूप से भूत-चितियाँ होती हैं जो यह-१-भूतात्मचिति, २-पुरुषचिति, ३-वेदचिति, ४-लोकचिति, ४-घातुचिति ये पाँचों भूतचिति भी प्रथम भूतचिति के ऊपर ही होती हैं इसलिये पाँचों चितियाँ भी तीन चितियों में ही अन्तर्गत है जिससे यहाँ तक पुनिष्चिति पूरी होती है पहले की पश्चिति ग्रौर उस पर तीन पुनिष्चिति करने से जो रूप सिद्ध होता है वही अग्निचयन यज्ञ हैं ग्रौर यही यज्ञ मय ग्रात्मा है।

# २-ग्रन्तिम पञ्चभूतचिति १-भूतात्मचिति

प्रज्ञान, तैजस, वैश्वानर इस प्रकार ३ आत्मा मिलकर एक ग्रात्मा होती है, जिसमें सबसे प्रथम पृथ्वी का रस ग्रीर सूर्य का रस इन दोनों के परस्पर घर्षण से शरीर में एक प्रकार की ग्रांगन उत्पन्न होती है, वह हमारे शरीर के सभी भूत भागों में सर्वत्र व्याप्त होती है, यह पहली चिति है। इस वैश्वानर के शरीर में रहने योग्य मात्रा से बढ़ने पर उसी वैश्वानर के भाग से तैजस ग्रात्मा उत्पन्न होती है। जिसका काम इन भूतों को तनाव में डालकर पसारना है, ग्रर्थात् छोटे को फैलाकर बड़ा करना है। इसी तैजस मात्रा के ग्रनुसार शरीर की वृद्धि होती है, वृक्षादि भी उँचे चढ़ते हैं और प्रत्येक के शरीर में विम्व, शिगु, पौगण्ड, किशोर, तहण, युवा, प्रौढ़, जरा, वार्घक्य, स्थविर रूपों से शरीर की अवस्थाएँ बदलती हैं। इस तैजस की भी शरीर में रहने योग्य सीमा से ग्रधिक मात्रा होने पर उन मात्राओं से प्रज्ञान की उत्पत्ति होती है जिसके द्वारा भी जड़, मूर्ख, प्रौढ़, प्रवीण ग्रादि भेद ज्ञान संम्बन्धी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भूतों में वैश्वानर की और उसमें तैजस की ग्रीर उसमें प्रज्ञान की चितियाँ होकर एक विशिष्ट भूत ग्रात्मा इन भूतों में सिन्नविष्ट होती है यही भूतात्म-चिति है।

# २—पुरुषचिति

शरीर के मूतों में प्राण सर्वत्र व्याप्त है यह प्राण स्वभाव से ही सात ग्रवयवों में विभक्त रहता है उन ग्रवयवों को पुरुष कहते हैं। इस प्रकार सात पुरुषों का एक पुरुष इस सम्पूर्ण शरीर में चीयमात होकर व्याप्त रहता है। इन सातों में से ४ पुरुष ग्रारमा होती हैं, ग्रथात् मनुष्य ग्रंगी बनकर मध्य में रहता है और दो पुरुष दो पक्ष होकर दोनों ओर में, एक पुरुष पुच्छ होकर नीचे की ग्रोर में, उस अङ्गी ग्रात्मा का ग्रङ्ग होकर उस ग्रात्मा की सहायता करता है। जिस प्रकार पक्षी का घड़भाग ४ प्राणों में ग्रात्मा का ग्रङ्ग होकर उस ग्रात्मा की सहायता करता है। जिस प्रकार पक्षी का घड़भाग ४ प्राणों में बनता है। हृदय के जिप अपर वाई दहनी दोनों छाती दो प्राणों से ग्रीर हृदय के नीचे वांया, दहना दोनों बगल दो प्राणों से इस प्रकार चार प्राणों से घड़ बना हुग्रा है जो इस शरीर का मुख्य भाग है ग्रीर दो प्राणों

से दो पक्ष वनकर वह धड़ इधर-उधर चलाया जाता है ग्रीर प्राण के एक भाग से पक्षी का पूँछ भाग वनकर वह सम्पूर्ण शरीर को हिलाने में या स्थिर रखने में मदद देता है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी बीच के घड़ में जितनी प्राण की मात्रा है उसकी ग्राघी मात्रा से दोनों हाथ ग्रीर दोनों पाँव में प्राण है और उसकी चौथाई मात्रा का प्राण कमर में और कुल्हे में रहता है इसी प्रकार पुरुष, कीट, कृषि या बुक्ष आदि प्राणी मात्र में सात प्राणों के रहने का नियम हैं, यहाँ तक कि बुक्षों के एक-एक पत्ते में भी जो कि वृक्ष की ग्रात्मा से भिन्न ग्रपनी आत्मा रखते हैं उनके भीतर का डाँड जितने प्राण से बना है उसके आधे प्राण से डाँड के दोनों ग्रोर पत्ते का पसार बनता है ग्रीर उसके चौथाई प्राण से डाँड के ग्रन्त में पत्तों की नोक बनती है। इस प्रकार जिन सात प्राणों से गरीर बनता है उन्हीं सातों के सात रस से सबका शिर भाग भी बना करता है ग्रथित् सिर में पृथक् सात प्राण की सत्ता रहती है। परन्तु ये सिर के सात प्राण शरीर के सात प्राणों से मात्रा में बहुत कम होते हैं अर्थात् एक पुरुष के बराबर होते हैं। मनुष्य के शरीर में यद्यपि पुच्छ भाग स्पष्ट नहीं दीखता तथापि मेरुदण्ड के नीचे तीन ग्रस्थियों का बना हुआ एक त्रिकुट पुच्छ भाग अवश्य बना हुआ है। उसकी प्राण मात्रा का पविर्तन होकर कुछ नीचे रहकर शेष श्रधिक, भाग उसके सिर में चलाया गया है जिसके कारण ज्ञान के नीचे की और खिंचाव (गिराव) से जो पशु पक्षियों में मन्द बुद्धि रहती है वही पुच्छ न होकर ज्ञान की नाड़ी सिर के स्रोर बढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होकर मनुष्यों में पशु की स्रपेक्षा चिलक्षणता देखी गई है। यद्यपि इस प्रकार मनुष्य के शरीर में सात प्रांगों की स्थिति का व्यभिचार ग्रवश्य हुग्रा है तथापि सात प्रांगा की यात्री मनुष्य-के शरीर में अवश्य है जो कि स्थानान्तरित होकर दूसरे स्थान में प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि प्राणी मात्र के शरीर इस प्रकार सात प्राण या ग्राठ प्राणों की चिति से व्याप्त रहता है ।

# ३—वेदचिति

जो ग्रात्मा का स्वरूप ३ भागों में विभक्त हैं ग्रथीत् मन, प्रागा, वाक इनमें से वाक ही वेद के रूप में परिणत होती है और वेद से यज्ञ ग्रीर एक के के रूप में परिणत होती है और वेद से यज्ञ ग्रीर यज्ञ से ये सब प्रकार की प्रजायें उत्पन्न होती हैं। इस लिये ऐतरेय म्रादि श्रुतियों में सिद्धान्त रूप से यह कहा गया है. कि—

"अथो वागेवेदं सर्वम्" ग्रथीत् वाक् ही यह सर्व कुछ है ।।१।। वह वाक् वास्तव में जो व्यापक है वह किसी बिन्दु में बल की ग्रन्थि पा र अकस्मात उसके विकास की जाना किसी जाना की वास की ग्रन्थि पा र अकस्मात उसके बन्धन में ग्राजाती है जिस प्रकार किसी जलाशय में वायु के सम्बन्ध से ग्रावर्त (मंबर) उत्पन्न हो कर जल को चक्कर में डाल देता है, उसी प्रकार त्यक को चक्कर में डाल देता है, उसी प्रकार त्यक को न को चक्कर में डाल देता है, उसी प्रकार वाक् को बन्धन में डालने वाला वल जितने परिगाम में होता है अर्थात् जिस सीमा के वाहर वह बल नहीं है नहीं है कि अर्थात् जिस सीमा के वाहर वह बल नहीं है उसी सीमा पर प्रधि वनाकर वह बल अपने से पकड़े हुए वाक् को सीमावद करदेता है। जिससे हमाएक करी वाक् को सीमावंद्ध करदेता है। जिससे व्यापक ग्रसीम यह वाक् भी ससीम होकर दिक्, देश, काल प्रिच्छित्र होकर एक वस्तु के रूप में आ जाता है नि परिच्छित्र होकर एक वस्तु के रूप में आ जाता है इसी प्रकार छोटे बड़े भिन्न बलों के कारण छोटे बड़े म्रनन्त बस्तुऐं उत्पन्न होती हैं ॥२॥

इन सब वस्तुओं में असंस्थ भिन्न-भिन्न प्रकार के बलों को अपने गर्म में धारण करते हुए तीन अधिकार रखने वाला एक बल मस्यानगर के बलों को अपने गर्म में धारण करते हुए वस्तुओं बलों पर ग्रधिकार रखने वाला एक बल मुख्यतया रहता है। भिन्न-भिन्न बलों के कारण यद्यपि बस्तु ग्री में नाम, रूप, कमं भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं तथापि उन सब भिन्न भिन्न रूपों में भी तीन बल सर्वत्र समान रूप से रहते हैं और उन तीनों को परस्पर सम्बन्ध कराने वाला एक प्रधान बल भी सभी वस्तुओं में समान रूप से ही रहता है।।३।।

यह प्रधान बल जितने परिमाण का होता है उतन ही सीमा तक बाक् बन्धन में ग्रांकर अपनी एक नाभि ग्रंथित केन्द्र नियत करता है ग्रीर उस नाभि से प्रधि तक उस बाक् की सीमा तक वह बल एक ही रूप से सर्वत्र ब्याप्त रहता है। वह बल भीतर बाले तीनों बलों को पकड़कर वस्तुका एक स्वरूप नियत करता है इसलिये प्रत्येक वस्तु में यही बल प्रधान है ग्रीर इस बल को ब्रह्म प्रजापित कहते है।

इस प्रधान बल के भीतर जो तीन बल हैं उनको ही "बेद" कहते है उन तीनों बलों में से एक बल जलावर्त के अनुसार बाहर से भीतर की ग्रोर जाता हुग्रा उत्तरोत्तर छोटा-छोटा चक बनाता हुग्रा नाभि में पहुंच कर उन बलों की ग्रन्थि उत्पन्न करता है यही उस प्रथम बल का काम है। यह बल जितना अधिक होगा उतनी ही ग्रन्थि बड़ी होगी उसी ग्रन्थि की सीमा के अनुसार बस्तु के स्वरूप का जायतन सिद्ध होता है इसी प्रथम बल को "ऋग्वेद" कहते हैं (ऋक्, रिच धातु से बना है जिसका अर्थ मस्ताब है या ग्र्रूआत करता है)।

जिस प्रकार यह प्रथम बल प्रधि से नाभि तक ग्राता हुआ ग्रन्थि उत्पन्न करके वस्तु की मूर्ति उत्पन्न करता है उसी प्रकार उसी के साथ-साथ एक दूसरा बल उस मूर्ति की नाभि से उठकर प्रधि तक जाता है उसी प्रकार उसी के साथ-साथ एक दूसरा बल उस मूर्ति की नाभि से उठकर प्रधि तक जाता है उसी प्रकार उसी के साथ-साथ एक दूसरा बल उस भूति ना साम को बढ़ता है जिसके कारण उस मूर्ति का संगठन करने वाली ग्रन्थि को धीरे-धीरे उधेड़ता हुग्रा ग्रामे को बढ़ता है जिसके कारण उस मूर्ति का संगठन करने वाली ग्रन्थि को धीर-धीर उघड़ता हुआ प्रधि स्थान में एक वारगी बारगी घटजाता है यहां तक उस प्रधि से बाहर वह मूर्ति परमाणु मात्र भी ग्रपना ग्रायतन नहीं रखता तक कर प्रधि से बाहर वह मूर्ति परमाणु मात्र भी ग्रपना ग्रायतन नहीं रेखता तब उस सीमा से वाहर दिट रखने पर वह वस्तु नहीं दीखती यही मूर्ति की ग्रन्थि को उधेड़ने वाला यही उस सीमा से वाहर दिट रखने पर वह वस्तु नहीं दीखती यही मूर्ति की ग्रन्थि को उधेड़ने भकार जिन-जिन वाकों में होकर यह बल संचार करते हैं वे वाक् भी ऋक् और साम कहलाते हैं। इसी भारता निक्त और साम ये दोनों दो प्रकार के होते हैं। बल के अनुरोध से केन्द्रवाली मूर्ति के दोनों पार्श्व से वाह्य मिस्र मिस्र केन्द्रवाली मूर्ति के दोनों पार्श्व से वाह्य मिस्र मिस् वाह्य मधि तक जो दो रेखा जाकर समाप्त करती हैं उससे जो त्रिकोण क्षेत्र उत्पन्न होता है वहीं ऋक् और उन रेक्ट में पकार केंद्र वाली मूर्ति के एक-एक ग्रंश भीर उन रेखाओं से परिच्छित्र मूर्ति रूप वाक् भी ऋक् है इसी प्रकार केन्द्र वाली मूर्ति के एक-एक ग्रंश उमें रेखायों से परिच्छिन्न मूर्ति रूप वाक् भी ऋक् है इसी प्रकार कन्द्र वाला पूरा रेखायें निकट की प्रधि में पहुंचकर जितने अंश तक पसरते हैं उतने प्रदेश की दोनों सीमाय्रों से दी रेलायें निकल कर वस्तु मूर्ति केन्द्र में समाप्त करते हैं, वे दोनों रेखाये या उन रेखाओं से परिच्छिन्न प्रदेश भहेंलाता है। इनके अतिरिक्त एक तीसरा ऋक् साम के केन्द्र भीर प्रधि के बीच में वृत्त रूप से भी उत्पास होता के बीच में वृत्त रूप से भी उत्पान है। इनके ग्रतिरिक्त एक तीसरा ऋक् साम के केन्द्र ग्रीर प्राध के बात है। ग्रथित ऋक् भीर साम में के देवा भी बाह्य प्रधि के समान ही ऋक् साम के स्वरूप कहा जा सकता है, इसी कारण भीर साम ये दोनों ही मूर्ति से सम्बन्ध रखते हैं, एक मूर्ति को बनाता है, दूसरा उधेड़ता है, इसी कारण से के स्थान में साम की समाप्ति है और अधिक स्थान में ऋक् की समाप्ति है। ये दोनों ही बल नाभि से पिंध तक या प्रधि से नाभि तक इस प्रकार विरुद्ध गित हुए भी दोनों ही बल नाभि से प्रधि तक या प्रधि से नाभि तक इस प्रकार विरुद्ध गित हुए भी दोनों ही बल नाभि से अरम्भ करके तिक विश्वादित हो समाप्ति ह आर आर बिरुद्ध गिति हुए भी दोना हो अर करके विश्वादित हो कर या प्रधि से नाभि तक इस प्रकार बिरुद्ध गिति हुए भी दोना हो अर करके हो कर समान देश में रहकर परस्पर बद्ध रहते हैं। इस मूर्ति की नाभि से ग्रारम्भ करके

बाहर की प्रिष्ठ तक जितना आकाश है असंख्य मूर्तियों से संबन्ध करते हुए ऋक् सामों के समुद्रवत् वर्तमान रहता है। ऋक् साम वस्तु की नाभि से इस प्रकार बद्ध हैं कि जब तक यह नाभि न हटाया जाय तब तक ये ऋक्, साम अचल और अटल अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं उनको अपने मार्ग से अणुमात्र भी विचलित करने वाला, हटाने वाला कोई बल आज तक उत्पन्न नहीं हुआ, अलबत्ता किसी दूसरी वस्तु की मूर्ति का नाभि स्थित बल ही कुछ समय के लिये ऋक् साम के बल को मोड़ सकता है।

हमारी दृष्टि के धरातल में प्रत्येक वस्तु की मूर्ति की धारा जिस साम से परिच्छिन्न होकर पहुँची है उतनी ही ग्रायतन की छोटी बड़ी मूर्ति दिखाई देती है।

हमारी दृष्टि का धरातल एक परमाणु रूप है उसी दृष्टि विन्दु पर चारों ओर से सहस्राविध छोटी बड़ी मूर्तियों का ऋक् प्रवाह पहुँचर उन प्रवाहों के ग्रारम्भ स्थान में वस्तुओं की ठहरी हुई दिखाती है। यह एक ग्राश्चर्य का विषय है किन्तु इस से यह सिद्ध होता है कि ग्रनन्तानन्त ऋचाएं एक ही किसी विन्दु पर सामञ्जस्य सुभीते के साथ रह सकती हैं उनमें स्थान विरोध का गुएा सर्वधा नहीं हैं।

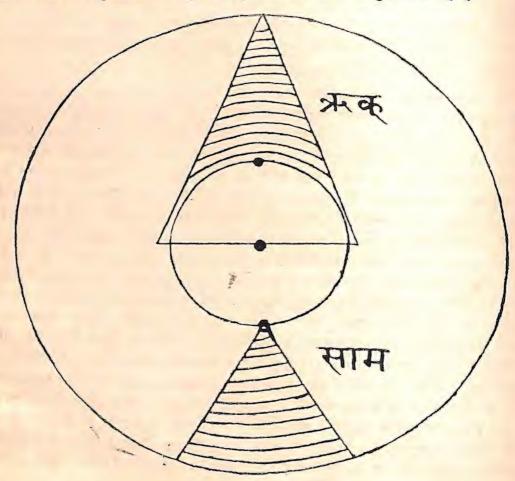

### यजुः

इस प्रकार दो बल कहे गये हैं। इन्हीं दोनों के मध्य में तीसरा बल पृथक् रूप से अपना व्यापार करता है इस तीसरे बल को ही यजुः कहते हैं। यही प्रधान वेद है, इसी में ग्रन्य दोनों वेद सिम्मिलित रहते हैं।।१।।

ऋक् स्रौर साम की सीमा के अन्दर नाभि से प्रिष्ठ तक स्रौर प्रिष्ठ से नाभि तक चक्कर लगाती हुई एक प्रकार की वाक् सर्वदा स्राती जाती रहती है, इस वाक् को यजुः कहते हैं स्रौर इसी यजुः से जगत् की सब प्रकार की सृष्टियां हुई हैं ॥२॥

नाभि से प्रधि तक जाने वाली वाक् को सोम कहते हैं। ग्रग्नि ग्रौर सोम ये दोनों ही यजुः के रूप इन दोनों के परस्पर संयोग विशेष को यज्ञ कहते हैं। इसी यज्ञ से सब प्रकार की प्रजा (जगत्) उत्पन्न होती है। यह यजुः शब्द वास्तव में यजु से बना है इस शब्द में दो भाग हैं।।३।।

यत्-जू: इनमें यत् का ग्रर्थ चलने वाला ग्रर्थात् गित स्वभाव वाला वायु है, ग्रौर जू: का ग्रर्थ स्थिति स्वभाव वाला ग्राकाश है। इस प्रकार ग्राकाश और उसमें रहने वाला वायु ये दोनों तत्व मिलकर यजु! का स्वरूप होता है। इनमें वायु पहले ही ग्रग्नि ग्रौर सोम कहकर दो रूप का कहला चुका है इसमें ग्राकाश का सम्बन्ध दोनों वायुग्रों से होकर चार तत्व सिद्ध हुए। ग्राकाश, ग्रग्नि ग्रौर सोम, इनमें ग्रग्नि ग्रौर सोम दो-दो प्रकार का है—अमृत ग्रौर मृत्यु—जिनमें ग्रमृतग्रग्नि को अग्नि और मृत्युग्रग्नि को 'यम' कहते हैं इसी प्रकार सोम भी ग्रमृत, मृत्यु के भेद से दो प्रकार के हैं जिनमें ग्रमृत को सोम ग्रौर मृत्यु को ग्राप् कहते है इस प्रकार छ: पदार्थ सिद्ध हुए-आकाश, अग्नि, यम, ग्राकाश, सोम ग्रौर ग्राप ।।४।।

इनमें भी ग्रग्नि के आकाश को इन्द्र कहते हैं जो सर्वव्यापक है उनसे शून्य न घन पर्वतादि पदार्थ हैं ग्रीर वे विरल वायु ग्रादि पदार्थ हैं (इसी इन्द्र को पाश्चात्य विद्वान् "ईश्वर" कहते हैं ) ग्रीर सोम वाले ग्राकाश को वाक् या शब्द कहते हैं यह भी सर्व व्यापक है किन्तु इस ग्राकाश में लहर उत्पन्न होने पर ग्राकाश का स्थिर स्वभाव होते हुए भी वायु के द्वारा चलकर कानों में घक्का मारता है जिससे शब्द रूप में वह कान से गृहित होता है। उपर्युक्त छ: पदार्थों में इन्द्र, ग्रग्नि, यम, ये तीनों ही ग्रन्नाद कहे जाते हैं ग्रीर सदा ग्रन्न के ऊपर ग्राक्रमण करके ग्रन्न को ग्रपने पेट में लेते हैं और शब्द, सोम, ग्राप् ये तीनों ही ग्रन्न हैं ये ग्रग्नि में पड़कर उसकी ग्रवस्था बदलकर नाना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न करते हैं नाभि से ग्राग्नि उठकर प्रधि तक जाता है उसमें प्रधि से नाभि तक ग्राते हुए सोम की ग्राहुति होती रहती है यही ग्राहुति यज्ञ है। इस यज्ञ से सब प्रजा उत्पन्न होती है ग्रीर इसी यज्ञ से उसकी जीवन दशा स्थिर बनी रहती है।। १।।

इन्द्र आकाश में रहने वाला जो अग्नि, ग्रन्नाद और प्रसारी है वहीं पृथ्वी, ग्रन्तरिक्ष और दौ इन तीनों लोकों में रहने के कारण तीन प्रकार का हो जाता है जिसे ग्रग्नि, वायु, सूर्य कहते हैं। ये तीनों देवता के भेद हैं। इसी प्रकार शब्द ग्रांकाश में रहने वाला सोम ही घनता के तारतम्य से तीन प्रकार का हो जाता है, जिसे तेज, अप्, अन्न कहते हैं और ये तीनों भूत के भेद हैं। उपर्युक्त तीनों देवता इन्हीं तीनों भूतों में नित्य रहते हैं, इस प्रकार यजुः के १० भेद सिद्ध होते हैं—इन्द्र, अग्नि, वायु, सूर्य, यम इस प्रकार ये पांच भेद अन्नाद के हैं और शब्दाकाश, तेज, अप्, अन्न और आप् ये पांच भेद अन्न के हैं। यम और सोम के अन्यान्य कितने ही भेद और भी हैं जिनका विस्तार रजोवाद आदि अन्य प्रकरणों में दिखाया गया है। तात्पर्य यह है कि देवताओं से और भूतों से होने वाली जितनी सृष्टियां हैं सब यजुः से ही होती हैं और यजुः एक वेद है इसलिये वैदिक अन्थों में बहुवा वेदों से ही सब सृष्टि का होना वणन किया गया है उसी आधार पर मनु भगवान् भी कहते हैं—

# "वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे"

यादि में वेद के शब्दों ही से पृथक्-पृथक् संस्थायें बनाई।

इस प्रकार व्यापक जो वाक् तीन बलों के पेट में धारण करने वाले एक वल से परिच्छिन्न हो-हो कर नाना मूर्तियां पृथक् पृथक् ग्रपना नाम, रूप, कमं धारण करती हैं यदि मूर्तियां न बनती तो उस व्यापक वाक् का नाम, रूप, कमं कुछ नहीं कहे जा सकते थे ग्रौर न उनका पृथक्-पृथक् वस्तु कहकर कुछ विज्ञान ही होता इसलिये मूर्ति बनाने वाले बलों से ही सब वस्तुग्रों का पृथक्-पृथक् विज्ञान होता है इसी से उस बल को वेद कहते हैं और जिसका विज्ञान होता है वही वस्तु "विद्यते" ग्रथांत् 'है'। इसलिये जिसके द्वारा 'विद्यते' अर्थात् वस्तु सत्ता की प्रतीति होती है वही बल वेद है। तात्पर्य यह है कि वेद से ही वस्तु की सत्ता है ग्रौर वेद से ही वस्तु का मान है ग्रथवा यों समभें कि जगत् की प्रत्येक वस्तु जिससे भासती है और सत्ता रखती है वही वेद कहा जा सकता है—वह वास्तव में विचित्र बलों से पूर्ण वाक् का ही नाम है। इस प्रकार बलों से विभिन्न रूप धारण करके जो वाक् ग्रात्मा पर व्याप्त हो जाता है इसे ही वेदचिति कहते हैं।

इस जगत् के सब पदार्थ पांच भागों में बँटे हैं —१ परतत्व, २-ग्रौदयिक, ३-योगरूढ़, ४-प्रौगिक, ४-तात्कालिक । परतत्व वह मूलतत्व है जिससे ये सब कुछ बना है ग्रौर उसी को ब्रह्म कहते हैं-वह ग्रन्थक्त ग्रन्थाकृत, निविशेष, निष्कल, निरक्जन है ।। १ ।।

इसी परतत्व से बिना दूसरे मिलाव के जो ग्रपने ग्राप कुछ तत्व उदभूत हुए वे सब ग्रौदियक मूल-तत्व हैं ये सब भी परतत्व के ग्रनुसार ही अखण्ड, निरवयव ग्रौर निर्धिमक हैं। किन्तु विशेष यह है कि परतत्व एक था, निर्विशेष था, किन्तु ये सब ग्रनेक हैं और सविशेष हैं।। २।।

इन्हीं औदयिक में से भिन्न-भिन्न, ३ या ग्रधिक तत्वों के परस्पर योग से जो एक नया तत्व उत्पन्न होता है उसी को योगरूढ़ कहते हैं यद्यपि यह दो के योग से उत्पन्न हुग्ना है तथापि इसके उत्पन्न होने पर ग्रव दो भाव नहीं रहते हैं, दोनों का स्वरूप मिटकर एक ही कोई ग्रखण्ड रूप उत्पन्न हो जाता है ऐसी ग्रवस्था को योगरूढ़ तत्व कहेंगे।। ३।।

किन्तु इन्हीं औदयिकों का ग्रथवा योगरूढ़ों का अथवा ग्रौदयिक योगरूढ़ों का कोई ऐसा मिलाव हो कि जिसेमें दढ़ योग होने पर भी उन दोनों तत्वों का नाश न होकर ग्रपनी दशा से दोनों ज्यों के त्यों बने रहें जैसे लवण, जलका, शर्करा (खांड), गन्धवायु का घनिष्ट योग होने पर भी दोनों पृथक्-पृथक् बते रहकर एक नई दशा में आ जाते हैं उसी अवस्था को यौगिक कहते हैं यह तत्व नहीं कहा जाता ॥ ४ ॥

परन्तु जब इन तत्वों का चेतन शरीर में ज्ञानेन्द्रियों के संयोग से उसी ज्ञानेन्द्रिय के घरातल पर कोई नया भाव उत्पन्न हो तो वह उस संयोगकाल में ही उत्पन्न होकर उतने ही काल स्थित रखकर नष्ट हो जाता है। इसीलिये उस भाव को तात्कालिक (क्षिंगिक) कहते हैं ये पांच प्रकार के है-शब्द, स्पर्श, हप, रस, गन्ध । इन सबकी उत्पत्ति व स्थिति क्षण मात्र के लिये इन्द्रियों ही पर होती हैं । इसलिये हम कह सकते हैं कि इन पांचों की वास्त्विक सत्ता हमारे इन्द्रिय स्थान के ग्रतिरिक्त जगत भर में ग्रीर कही भी नहीं है। हम अपने ज्ञान के भ्रम से अपनी इन्द्रिय के धम्मों को वस्तु धर्म कहकर वाहर जगत् के पदार्थी में मिथ्या आरोप करते हैं। वास्तव में बाहर के पदार्थों के कोई ग्रदश्य मूलतत्व ग्रवश्य है जो कि हमारे इन्द्रिय तत्वों से मिलकर शब्द, स्पर्श ग्रादि तात्कालिक भावों को उत्पन्न कर देते हैं। ये सब यद्यपि वास्तव में क्षिणिक हैं तथापि जगत् में स्थिर रूप से इन्हीं पांचों को देखकर हम जगत् के सभी ही पदार्थों को स्थिर समक रहे हैं। इस पर यही प्रश्न उठता है कि जब ये सब क्षणिक हैं तो इन सब पदार्थों में स्थिरता जो प्रतीत होती है वह कहां से आई तो उत्तर में कहना होगा कि यह स्थिरता उन भूतगएों की व्यक्तिगत नहीं है किन्तु उनकी सन्तान के कारण स्थिरता का अनुभव होता है और यज्ञ ब्रह्म से अर्थात् बेद से (यजुः) सम्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि वेद के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु की स्थिरता कायम होती है जो वस्तु दीखती है या जो वस्तु नहीं दीखती है उन दोनों में यही सत्ता प्रतीत होती है तो अवश्य ही चयन के द्वारा या सोमहवन के द्वारा यज्ञ अवश्य होता है, इसलिये जिस प्रकार चयन यज्ञ से वस्तु की श्रात्मा बनती है और हवन यज्ञ से उस आत्मा का जीवन निर्वाह होता है, इसी प्रकार इन दोनों यज्ञों के सन्तान से उस ग्रात्मा की ग्रात्मा के गरीर की और उस ग्रात्मा के जीवन की स्थिरता सिद्ध होती है। परन्तु यह यज्ञ वेद विना सम्पन्न नहीं होता इसलिये कहना होगा कि वेद ही इन सबका कारण है।

इस यजुः के स्वरूप में जो छ प्रकार के तत्व बताये गये हैं उनमें ग्राग्निपक्ष के ग्राकाण को इन्द्र कहा गया है और सोमपक्ष के ग्राकाण को वाक् कहते हैं यद्यपि इन दोनों में ही स्थिरता समान है किन्तु इस स्थिरता के स्वरूप में ग्रथवा स्थिरता के कारए में भेद है। इसको यों समफना चाहिये कि इस जगत् में जितने पदार्थ हैं उनमें गित ग्रीर स्थित दोनों धर्म पाये जाते हैं। क्या प्राण के गरीर, क्या वृक्ष क्या पर्वतादि जिन-जिन को हम स्थिर समक्त रहे हैं उन सब की कुछ काल के ग्रन्तर देश या स्वरूप वदलते दीखते हैं। इससे मानना होगा कि उन सब स्थिरों में भी घीरे या तेजी से परिवंतन का प्रवाह ग्रवश्य जारी है ग्रथीत् उनके प्रत्येक ग्रवयव में गित रहती है इसी प्रकार जितने चलते हुए पदार्थ हम देखते हैं उनमें भी सभी जगह वेग की कमी वेसी ग्रनुभव में ग्राती है। वह वेग क्या वस्तु है इसका विचार करें तो ज्ञान होगा कि गित वाले सभी पदार्थों में स्थिति भी साथ-साथ रहती है। इसी स्थिति की ग्रधिकता को घीरापन कहते हैं और उसकी ग्रपेक्षा दूसरे चलने वालों में जितनी स्थित कम हो उसी कमी को वेग कहते हैं। वेग का हमें ग्रनुभव होता है वह विना स्थित के कायम नहीं होता इसलिए प्रत्येक गित के साथ-साथ स्थित, का होना भी हमें मानना पड़ता है, इसके ग्रतिरिक्त ग्रीर भी प्रमाए। हैं कि

जब हम एक पदार्थ या तीर को कहीं फैंकते हैं तो वह ग्रपने नियत स्थान पर पहुंचने के लिये कुछ समय लेता है उस समय का यदि विभाग किया जाय तो प्रत्येक विभाग में उस भिन्न-भिन्न आकाश के प्रदेशों में स्थित प्रतीत होगी-यदि बीच के स्राकाश में उसकी स्थिति न होती तो जिस क्षण में वह तीर फैंका गया था उस क्षण में ग्रपने पहुंचने के स्थान में वह दीखता परन्तु ऐसा नहीं होता इसलिये कहना होगा कि वह ठहरता-ठहरता जाता है यह ठहराव गित में है या गित ठहराव में है यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता किन्तु घिलमिल हुए दोनों ही उस वस्तु में ग्रवश्य प्रतीत होते है—सारांश यह है कि प्रत्येक वस्तु में गति और स्थिति दोनों ही तारतम्य से अवश्य ही रहते हैं। कितनी ही वस्तुग्रों में गति ग्रपेक्षिक स्थिति की बनिस्पत ग्रधिक पाई जाती है ग्रीर स्थित बहुत कम होती है इसके विपरीत कितनी ही वस्तुग्रों में स्थिति की मात्रा ग्रधिक रहती है और गित की मात्रा कम । जब ऐसी वस्त धर्म है तो हम यहां तक विचार में ला सकते हैं कि यह स्थिति की मात्रा बढ़ते-बढ़ते किसी वस्तु में इतनी बढ़ सकती है जहाँ गित की मात्रा कम होते-होते सर्वथा शून्य हो गई हो इस प्रकार स्थिरता जिस वस्तू में होगी उसे ही हम "वाक् म्राकाश" कहते हैं। अथवा इस वाक् आकाश की स्थिरता गति का म्रत्यन्त स्थभाव रूप है वह यद्यपि स्वभाव से स्थिर है तथापि वायु के द्वारा भव्द में लहर ग्रीर गति प्रतीत होती है किन्तु यदि न रहे तो शब्द स्वयं नहीं चलता इसलिये वाक् रूपी श्राकाश सर्वथा गित रहित हम स्थिर समक्ष सकते हैं इसी प्रकार इसके विपरीत यह गित बढ़ते-बढ़ते भ्रवश्य ही किसी वस्तु में जाकर इतनी बढ़ सकती है जहाँ स्थिति की मात्रा कम होते-होते सर्वथा ही शून्य हो गई हो उस वस्तु में यद्यपि गति परिपूर्ण हो गई है तथापि उसमें गति कदापि प्रतीत नहीं हो सकती इसके दो कारण हैं—एक चली हुई वस्तु किसी एक रूख नहीं जाती क्योंकि उसमें गति की पूर्णमात्रा होने के कारए। किसी भी गति की ग्रभाव नहीं है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिए, ऊपर नीचे सब ओर एक साथ गति सर्वथा समान भाव से होती रहती है जिससे गित प्रतीत न होकर उन सब गितयों का समूह रूप स्थिरता प्रतीत होती है। दूसरा कारण यह है कि कल्पना करो कि उस वस्तु की गति किसी एक ही दशा में हुई तो भी उसकी गित में साथ-साथ यदि स्थिति नहीं है तो वह मध्य में न ठहर कर जिस क्षरा चली उसी क्षरा में दूसरे ग्रन्तः स्थान में प्रतीत हो सकती है ग्रर्थात् एक ही क्षरा में वह यहां से वहां तक पाई जा सकती है जिसके कारण गित प्रतीत न होकर स्थिरता ही प्रतीत होती है। इसी स्थिरता के स्रभिप्राय से वेद मन्त्र में एक स्थान पर यह लिखा है कि—

# ग्रनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा ग्राप्नुवन् पूर्वमर्षत्। तद्धावतोऽन्यानत्येतितिष्ठत्तिस्मन्नपो मातिरिश्वा दधाति ।।

(यजु० उ० ग्र॰ ४०।४)

तात्पर्य यह है कि इस जगत् स्थिति और गित में दोनों ही दीखती हैं ये दोनों ही इन्द्र और वाक् इन्हीं दोनों के रूप हैं जहां कहीं इन्द्राकाश का संबन्ध उद्भट है वहां गित प्रतीत होती है ग्रीर जहीं वाक् ग्राकाश का संबन्ध ग्रधिकता से हो जाता है वहां स्थिति प्रतीत होने लगती है किन्तु जगत् के जितने पदार्थ हैं वे सब इन दोनों ही ग्राकाशों में रहते हैं इसलिये उन सबको इन दोनों आकाशों की गित स्थिति

से संबन्ध कुछ न कुछ बना ही रहता है किन्तु जब इन दोनों को जब केवल अपने निज के रूप में देखें तो वाक् आकाश स्थिति घन है और इन्द्राकाश गतिघन है ऐसा कहना होना तथापि इन्द्राकाश भी बाक् आकाश के अनुसार अविचारी, कूटस्थ, व्यापक, स्थिर ही प्रतीत होता है।

# ४-लोकचिति

इस प्रकार जो चितियां कहीं गई है प्रत्येक उन चितियों में उनसे भिन्न एक लोकचिति भी होती है। यह लोक शब्द ब्रह्माण्ड के तीन भागों को बतलाता है, पृथ्वी, प्रन्तिश्व और द्यौ ये तीनों भाग मिलकर एक ब्रह्माण्ड कहलाता है, इस ब्रह्माण्ड में जहाँ जो कुछ जितने पदार्थ हैं सभी की कुछ-कुछ मात्राग्रों को लेकर प्रत्येक प्राणी के शरीर बनते हैं, इसलिए ब्रह्माण्ड के जितने भाग लिये जा सकते हैं मात्राग्रों को लेकर प्रत्येक प्राणी के शरीर बनते हैं, इसलिए ब्रह्माण्ड के जितने भाग लिये जा सकते हैं मात्राग्रों को लेकर प्रत्येक प्राणी के शरीर बनते हैं, इसलिए ब्रह्माण्ड के जितने भाग लिये जा सकते हैं प्राचन सब भाग इस शरीर के भी होते हैं। प्रथम ब्रह्माण्ड के दो भाग ही मुख्य माने जाते हैं उसे द्यावा उतने सब भाग इस शरीर के भी होते हैं। प्रथम ब्रह्माण्ड के बोर पृथ्वी भूतों से किन्तु गौण मुख्य भेद पृथ्वी कहते हैं। इनमें द्यावा भाग देवता से सम्बन्ध रखता है और पृथ्वी भूतों से किन्तु गौण मुख्य भेद से दोनों ही में देवता और भूत दोनों रहते हैं।

जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के द्यावापृथ्वी ये दो भाग हैं उसी प्रकार इस शरीर में भी शिर और शिरीर ये भाग हैं। शिर भाग में भूत मात्रा रहने पर भी द्यों के अनुसार देव मात्रा ही प्रधान है इसलिए शिर भाग ही चेतन है। उसी के सम्बन्ध से शरीर भी चेतन होता है। ऐसे ही शरीर भाग से देव मात्रा शिर भाग ही चेतन है। उसी के सम्बन्ध से शरीर भी चेतन होता है। ऐसे ही शरीर भाग से देव मात्रा शिर भाग ही चेतन है। उसी के सम्बन्ध से शरीर भी चेतन होता है। इस प्रकार दो लोकों के रहने पर भी भूत मात्रा ही प्रधान है। इसीलिए शिर से शरीर नीचे रहता है। इस प्रकार दो लोकों के इसकी शरीर में चिति सिद्ध होती है।

प्रकारान्तर से ब्रह्माण्ड के तीन भाग हैं जिनकों तीन लोक कहते हैं। दूसरा उसी प्रकार इस शरीर में तीन भाग दीखते हैं अर्थात् योमि से नाभि तक पृथ्वी भाग है नाभि से हृदय तक अन्तरिक्ष भाग है और हृदय से कण्ठ तक द्यौ भाग है। इन तीनों लोकों का इस प्रकार एक-एक प्रादेश अर्थात् १०॥ साढ़े दस २ अङ्ग ल प्रमाण के प्राण होकर शरीर के एक-एक भाग को परिच्छिन्न करते हैं इस प्रकार निलोकों के रस से शरीर के तीन प्राण तीन भागों को उत्पन्न करते हैं। किन्तु लोकत्रय से अतीत अर्थात् अससे परे जो परोरजा चिदात्मा है उसके रस से शरीर में भी त्रिलोकों के ऊपर शिर का भाग उत्पन्न उससे परे जो परोरजा चिदात्मा है उसके रस से शरीर में भी त्रिलोकों के उप शिर का अधिष्ठाता है। होता है जिसमें चेतना प्राण ही प्रधानरूप से रहता है और वही शरीर हवी त्रलोकी का अधिष्ठाता है।

यह शिर भाग भी शरीर के अनुसार तीन लोक के रसों को लेकर उत्पन्न होता है जिसमें भवारों | के ऊपर कपाल जिसमें मस्तिष्क अर्थात् भेजे का स्थान वह द्यौ भाग है ग्रौर हनु अर्थात् ठोड़ी की अस्थि जहां तक ऊपर गई है वह पृथ्वी का भाग है इन दोनों के मध्य में पांचों इन्द्रियों का सन्निवेश है वही अन्तिरक्ष भाग है। तात्पर्य यह है कि शरीर के अनुसार शिर भाग में भी तीन लोक की चिति हैं।

हरत में — भुजा, प्रकोष्ठ, प्रतल इसी प्रकार पाद में – उह, जङ्घा, प्रपद इस प्रकार तीन भाग बने । हैं यहां तक िक प्रत्येक ग्रङ्ग जो में भी प्रत्येक तीन – तीन पर्व दीखते हैं – इन सब का कारण भी त्रिलोकी के भिन्न – भिन्न रस ही हैं। अग्न सहित पृथ्वी प्रथम लोक है, चन्द्रमा ग्रौर वायु द्वितीय लोक ग्रंथित भन्तरिक्ष है ग्रौर सूर्य दौलोक है। सूर्य से भी परे जो परज्योति है वह लोकातीत तुरीय भाग है। हमारे

शरीर का जो मध्यम भाग है उसके तीन विभाग उस तुरीय परज्योति के रस से बने हुए हैं उस शिर में उस पर ज्योति से चेतना ब्राई है वह इस शरीर में मन रूप से विद्यमान है वही मन ग्रपनी इच्छा से प्राण को प्रेरणा करके जैसी चेष्टा कराता है वैसा ही भूत भाग चेष्टा करते हैं। यही तीन लोक ग्रीर चौथा परज्योति का इस शरीर में विभक्त होकर चेष्टा कराना ही लोक चिति है।

# ५-धातुचिति

पूर्व में जो पञ्चकोश चिति कही गई है जिसमें सबसे बाहर ग्रन्न कोश है उसके अन्दर प्राण है-यह प्राण अन्नाद है यह बाहर से अन्न को ग्रहण करके अपने ऊपर व्यापक अन्नमयकोण उत्पन्न करता है। वह स्रन्नमयकोश सात चिति का है। ये सातों ही शरीर के धातु हैं स्रर्थात् घारण करने वाले हैं इसीलिए इन सातों को घातु चिति कहते हैं। ये सातों बाहर के ऋम से ग्रन्दर को जाते हुये इस प्रकार चीयमान हैं — लोम, त्वचा शोििएत, मांस, मेद, ग्रस्थि, मज्जा, गुक्र । इनमें लोम को त्वचा के ऊपर नियम से रहने पर भी शरीर का अवयव बहुत से विद्वान् नहीं मानते । इसी कारए त्वचा से शुक्र तक कम से सात ही विभाग कहे गये हैं इनमें त्वचा अर्थात् चर्म चार प्रकार का है। शोगित का वेष्टन, चर्म वसा का वेष्टन, मांस का वेष्टन, ग्रीर ग्रस्थि का वेष्टन-वसा, मांस, कोमलास्थि, दारुगास्थि ये चारों एक दृढ़ सूत्र के जाल पर चीयमान है, प्रथात् इन चारों के भीतर भिन्न वस्तुग्रों के गुथे हुए जाल हैं ग्रस्थि में मज्जा, मज्जा में शुक्र चीययान है इनके अतिरिक्त बड़ा अन्त्र छोटा अन्त्र (आंत) शिरा अर्थीत् वाहिनि नाड़ी धमनी अर्थात् वायु वाहिनी नाड़ी और स्नायु (nerve) अर्थात् ज्ञानवाहिनी या चेष्टा वाहिनी नाड़ी इस प्रकार के भिन्न-भिन्न सूत्र भी शरीर में चीयमान हैं। इनके ग्रतिरिक्त कितने ही सूत्र ग्रन्थि भी शरीर में है। शोणित, पित्त वात, कफ ये चार धातु ग्रीर रस तथा मल ये दो घातु भी शरीर में चीयमान है। हम देखते हैं कि एक फल में त्वचा, गूदा, नाड़ी, कठिन भाग ग्रीर मज्जा में पांच भाग क्रम से रहते हैं-ठीक इसी प्रकार प्रांगी के शरीर में भी त्वचा, मांस, नाड़ी, ग्रस्थि ग्रीर ये ही पांच चिति मुख्य हैं ग्रीर शेष सब इसी के मददगार हैं।

इसी प्रकार यह अन्नमय कोश ही भूत आतमा कहलाता है इस भूत आतमा में मुख्यतया तीन रस आते हैं। भीम, दिव्य और पर, इनमें भीम रस में ही त्वचा, अस्थि आदि चिति समभनी चाहिए जिस प्रकार अन्न मय कोश में यह धातु चिति कही गई है उसी प्राणमय कोश में पहले कही हुई पुरुष-चिति या लोकचिति जाननी चाहिए। प्राण के आधार से ही अन्नमय कोश में धातुचिति भी हो सकती है अन्यथा नहीं क्योंकि सब प्रकार की नियाएं प्राण से ही उत्पन्न होती है, प्राण के बिना अन्न या धातु आदि सब पशु हैं किया नहीं कर सकते इसलिए बिना प्राण के कोई चिति नहीं हो सकती। अन्नचिति में जब प्राणचिति होती है तभी उसमें मन, विज्ञान, आनन्द ये तीनों प्रकार की मनश्चिति भी होती है। इस मनश्चिति के मन या विज्ञान भाग को लेकर वेदचिति जाननी चाहिये। कोई—कोई वेदचिति और यज्ञ-चिति ये दोनों भी प्राणचिति के हो भेद समभते हैं। इस प्रकार सब चिति मिलकर एक प्राणी का शरीर या आतमा का स्वरूप सिद्ध होता है।

तात्पर्य यह है कि घातुचिति अन्न से ग्रर्थात् वाक् से सम्बन्ध रखती है ग्रौर मन से मन, विज्ञान ग्रौर ग्रानन्द ये तीन ग्रन्तिश्चितियां सम्बन्ध रखते हैं। इन दोनों के ग्रातिरिक्त सब चित्तियां अर्थात् वेद-चिति, पुरुपचिति, लोक चिति, देवचिति और बीजचिति भी केवल प्राण से ही सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार सब चितियों को संग्रह करके मन, प्राण, वाक् ये तीन तत्त्व वाली ग्रात्मा शरीर धारण करता है ग्रीर शरीर या शारीरक कहलाता है।

#### सवनयज्ञ तथा यज्ञमय ग्रात्म जीवन

सबसे प्रथम ग्रानन्दादि पांच कोशों से जो पांच चिति कही गई, उसके ऊपर बीजचिति आदि पुनिश्चिति कही गई है इन दोनों चितियों से आत्मा की स्वरूप सिद्धि होती है। वह ग्रात्मा अन्न भोक्त होकर जो चिरकाल तक ग्रपनी जीवन स्थिति बनाये रखता है यह दूसरा यज्ञ है।

ग्रात्मा का वह ग्रन्न जिसके उसका जीवन निर्वाह होता है दो प्रकार का है-१-दैव, २-भौत-इनमें ग्राकाण पर्जन्य, सूर्य, चन्द्र ग्रादि पिण्डों के द्वारा द्यौ स्थान से ग्रनवरत काल जो रस शरीर में आते रहते हैं वही दैव ग्रन्न हैं। किन्तु इनके अतिरिक्त पृथ्वी में से सात प्रकार के ग्रन्न ग्रहण किये जाते हैं वे भौत ग्रन्न हैं। वे ये हैं-ग्रन्न, जल, गर्मी, वायु, शब्द, प्रकाण वल या किया ग्रौर ज्ञान। इनमें गरमी ग्रौर प्रवाण इन दोनों को ही तेज शब्द से कह सकते हैं, इसलिये श्रुति में ७ ही ग्रन्न हैं।

जो ग्रन भोजन किया जाता है वह दैविक हो ग्रथवा भौतिक वह ग्रात्मा में पहुंचकर ग्रात्मा ही वन जाता है इस प्रकार ग्रात्मा का वनते रहना ही ग्रात्मा का जीवन है किन्तु इन दोनों प्रकार के ग्रन्नों को शरीर स्थित ग्रग्नि ग्रहण करता है। इनमें द्यौ स्थानी प्राण ग्राकर पृथ्वी स्थानी प्राण से शरीर में घर्षण पाकर के अग्नि की उत्पत्ति होती रहती है, किन्तु भौतिक स्रन्न पाकर उसको दहन करके जो रस उत्पन्न होता है उससे उस ग्रग्नि की पृष्टि ग्रौर रक्षा तथा स्थिति बनी रहती है, यद्यपि ये दोनों प्रकार के ग्रुत ग्रुग्नि की स्थिति के लिये ग्रुत्यन्त ग्रावश्यक है किन्तु इन दोनों में भौतिक की ग्रुपेक्षा दैविक ग्रुन्न प्रधान है, क्योंकि कितने ही योगियों के शरीर में समाधि साधन की अवश्था में अनशन (न खाना) व्रत धारण करके अनेक वर्षों तक जीवन की स्थिति देखी गई है वहां यद्यपि भौतिक कुछ भी नहीं रहता तथापि केवल दैविक सन्न ही प्रचुर ( स्रधिक ) रूप से स्राने के कारण रिरोर की स्रग्नि बनी रहती है। ग्राग्नि ही वैश्वानर ग्रात्मा है ग्रीर उसके कारएा तैजस ग्रात्मा ग्रीर तैजस के कारएा प्रज्ञात्मा बना रहता है, किन्तु यह ग्रवश्य है कि बिना योग बल के साधारण मनुष्यों के शरीर में भौतिक ग्रन्न के न ग्राने पर केवल दैविक अन मात्र से अग्नि का बल कम हो जाता है जिससे मृत्यु रूप अग्नि अर्थात् यम के प्रवल हो जाने से द्यौलोक से आते हए रस का आगम विच्छित्र हो जाता है इस कारण द्यौ प्राण और पार्थिव प्रार्ण के वर्षण बन्द हो जाने से शरीर की ग्रग्नि सर्वथा नष्ट हो जाती है, जिस से ग्रात्मा का जीवन सर्वथा नष्ट हो जाता है। तात्पर्य्य यह है कि जिस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांचों तात्कालिक हैं उसी प्रकार द्यी प्राग्त भीर पाथिव प्राग्त इन दोनों के योग से उत्पन्न होती हई शरीर की ग्राग्न जिसमें गरमी भासती है वह भी तात्कालिक है जिस समय दोनों का योग यम के कारण नष्ट हो जाता है उस समय शरीर की गरमी नष्ट हो जाती है ग्रोर शरीर छुटने से प्राणी मरा हुग्रा कहा जाता है। इस मृत्यु में ग्रन्न की हानि ही कारण है। इसलिये ग्रन्न भोजन ही ग्रात्मा की जीवन सत्ता का कारण है। जिसमें दैविक ग्रन्न का ग्राते रहना ही ग्रायु शब्द से कहा जाता है—स्थूल मान से १४४ वर्ष मा, १०५ तक इस दैविक ग्रन्न का शरीर में ग्राना स्वभाविक सिद्ध हुग्रा है। इसलिये यही मनुष्य की ग्रायु है ग्रीर इससे कम समय में मनुष्य की मृत्यु वैकारिक है, वह स्वभाव सिद्ध है ग्रीर यह विकार कृत है।

# ६-चिदात्मवाद

य्रान्तम मत यह है कि चित ही एक ग्रात्मा है चित का ग्रर्थ है जो चयन करे ग्रथवा जिस पर चयन हो ग्रथवा जो चीयमान हो उसको चित कहते हैं—तात्पर्य्य यह है कि तीन प्रकार की चिति कही गई है पहली पश्चिचित, दूसरी त्रिचित ग्रीर तीसरी पुनश्चिति इन तीनों में पुनश्चिति मध्यवाली त्रिचिति के ऊपर होती है ग्रीर यह मध्यम त्रिचिति भी प्रथम पश्चिचिति पर होती है किन्तु यह प्रथम पश्चिचिति भी ग्रवश्य ही किसी न किसी पर होनी चाहिये क्योंकि कोई भी बिना क्षेत्र ग्रथांत् विना ग्राधार के नहीं हो सकती। इसलिये मानना पड़ेगा कि कोई न कोई ग्रव्यक्त ग्रीर ग्रव्याकृत, निर्लक्षण, निविशेष, निष्कृल, निरक्तन, ग्रवण्ड, निरयव तत्त्व है जो नित्य सनातन है उसी के ग्राधार पर पे चितियां होती रहती हैं। इन चितियों का करने वाला भी दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि उस तत्त्व के ग्रद्धैत होने से दूसरा कोई चयन करना सम्भव नहीं। वही ग्रव्याकृत स्वयम् पांच रूप से उदय होकर उन्हीं ग्रौदियकों को ग्रपने ग्राधार पर चीयमान कर लेता है ग्रीर जबिक उसी में से उदय होकर उस पर चिति होती है तो कहना होगा कि चीयमान पदार्थ भी तीनों चितियों के जो जहां कुछ है यह भी उस मूलतत्व से भिन्न नहीं हैं तो इससे सिद्ध हुआ कि जिस पर चिति है, जिन पदार्थों की चिति है जो चिति का कर्ता है इस प्रकार तीनों रूप से वह एक ही तत्त्व समभा जाता है इसीलिये उसको चित् कहते हैं।

इस प्रकार इस चित् तत्व को परात्पर शब्द से समभना चाहिये। यही परात्पर मूलतत्त्व इन तीनों चितियों के कारण तीन अन्य अवस्था करता है जिन अवस्थाओं के भेद से वह पर, अक्षर, क्षर कहलाता है। तात्पर्यं यह है कि यदि तीनों प्रकार की चितियों से अलग करके यदि विशुद्ध उस मूलतत्त्व का विचार करें तो वह परात्पर कहावेगा, क्योंकि वह आगे के तीनों विशेषों में सबसे प्रधान 'पर' है उससे भी वह निर्णुण, निविशेष परे है इसीलिये परात्पर कहलाता है और वह अक्षेय अनिवर्चनीय है। यहां 'परात्पर' अपने औदिषक भावों से पाश्चिति करके उन पांचों से विशिष्ट अपना रूप बनाता है तो उसे अव्यय कहते हैं, यही अव्यय उन क्षर, अक्षरों से परे है इसीलिये 'पर' कहलाता है और इन तीनों पुरुषों में यह पर उत्तम है इसलिये पुरुषोत्तम कहलाता है। यही पर पुरुष जविक तीन चिति से भी युक्त होता है तो पश्चिति और त्रिचिति इन दोनों चितियों से विशिष्ट होकर भिन्न रूप धारण करता है तो उसको अक्षर कहते हैं, यह सर्वज्ञ और सर्व शिक्तमान् है यद्यपि पर पुरुष में भी आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, बाक् के रहने के कारण सब ज्ञान और सब शिक्तमों की निधि होना सम्भव है तथापि बीज उद्युद्ध न होने के कारण उससे मृष्टि नहीं होती, वह केवल साक्षी चेता है। उसके आधार से ही अक्षर

सृष्टि करता है। इस ग्रक्षर में बीजचिति, देवचिति, भूतचिति का सिन्नवेश है इसी से इन बीज, देव,भूत-चिति सामग्नियों के द्वारा वह सब प्रकार की सृष्टि करने में समर्थ होता है, इसलिये वेद में लिखा है:—.

यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुर्लिङ्गाः ।
सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ॥
तथाऽक्षराद् विविधाः सौम्यभावाः ॥
प्रजायन्ते तत्र चैवा पियन्ति ॥

ं इस प्रकार यह ग्रक्षर ग्रपने शरीर से जिन भावों को उत्पन्न करता है वे सब भाव पानी में भाग के ग्रनुसार उसी अक्षर पर चीयमान हो जाते हैं ग्रीर वे चिति पांच प्रकार की १-भूतात्मचिति, २-पुरुष- ॣ चिति, ३-देवचिति, ४-लोकचिति, ५-धातुचिति इन पांचों चितियों को कुछ समय तक ग्रपने ग्राधार पर रखकर जब इनकी मात्रा ग्राधिक हो जाती है तो स्वभाव से ही इन से विरक्त होकर इनको छोड़ना चाहता है और इनमें जो व्यापक ग्रपना रस्ता लींच लेता है जिससे जिस प्रकार बक्ष के पत्ते रस के सूखने के कारण ग्रपने ग्राधार से अलग होकर भड़ जाते हैं उसी प्रकार ग्रक्षर के रस हट जाने से वह भौतिक पिण्ड उड़कर उस ग्रक्षर से ग्रलग हो जाता है, इसीलिये उसे क्षर कहते हैं। पांच चितियां जो वास्तव में क्षर पदार्थ हैं इनकी चिति होने पर इनसे विशिष्ट होकर जो ग्रक्षर ग्रपना रूप धारण करता है उसी को क्षरपुरुष कहते हैं।

यह जो जहां कुछ दीखता है वह सब क्षर है ग्रथीत नाशवान है किन्तु इनमें ग्रन्तर्गत ग्रक्षरपुरुष विद्यमान है ग्रीर उस ग्रक्षर के भीतर परपुरुष विद्यमान है ग्रीर उस पर के भीतर भी परात्पर विद्यमान यह स्थूल रीति से भीतर बाहर का व्यवहार किया जाता है। वास्तव में क्षर के भीतर बाहर सर्वत्र व्यापक होकर ग्रक्षर रहता है ग्रीर ग्रक्षर के भी बाहर भीतर पर है ग्रीर इसी प्रकार पर में परात्पर है इसीलिये ईशावास्य श्रति कहती है—

# तदेजति, तन्नैजति, तद्दूरे, तद्दन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।।

तात्पर्य्य यह है कि जिन क्षरों को आप सर्वत्र देख रहे हैं वे ग्रक्षर की, पर की ग्रौर परात्पर की भी साक्षात् मूर्तियां हैं इनमें जो सबका मुख्य ग्राधार परात्पर है वही सबका प्रभव ग्रौर प्रलय है ग्रौर वही सबकी मुख्य प्रतिष्ठा है। इसलिये वही चित् सब ग्रात्माओं की ग्रात्मा है।

त्रिशरीर विवेक (कारण, सूक्ष्म, स्थूल) १-कारण शरीर

तीन प्रकार के बीज जो पहले कहे गये हैं अर्थात् विद्या, कर्म और अविद्या ये ही तीनों मिलकर () कारण शरीर कहलाता है और इन पर जितने देवता युक्त होते हैं वे सब मिलकर सूक्ष्मशरीर कहलाते हैं,

李龙

उसी प्रकार इन पर जितने भूतों का संसर्ग होता है वे सब मिलकर स्थूलशारीर कहलाते हैं। ये तीनों भिन्न भिन्न प्रकार के तीन ढेर होते हैं इसिलये देह कहलाते हैं। क्योंकि देह का अर्थ ढेर हैं, ऐसे ही ये तीनों चय अर्थात् समुच्चय या समूह हैं, इसी से इनको काय कहते हैं। क्योंकि चयन से काय बनता है अर्थर ये तीनों फिर मुख्य आत्मा से शीर्ण होकर अलग हो जाते हैं इसीलिये शरीर कहाते हैं। इन तीनों को आत्मा विविध प्रकार से अथवा विशेष रूप से प्रहण करता है इसिलये इनको विग्रह कहते हैं। ये तीनों आत्मा पर वपन किये जाते हैं अर्थात् बोये जाते हैं इसीलिये वायु कहाते हैं। इन तीनों के कारण से आत्मा पर मूछित रहते हैं इसिलये मूति कहलाते हैं। इस प्रकार ये तीनों समूह रूप होने के कारण पुरी भी कहे जाते हैं। इन्हीं पुरियों में बसने के कारण आत्मा पुरुष कहलाता है (पुर=वस,उष=वसना) इन तीनों शरीरों में (बीज, देव,भूत) जो कारण शरीर हैं वह र प्रकार से होता है एक तो आत्मा के बाक् भाग से स्वयम् आत्मा में से उत्पन्न होने वाले होकर उस बाक् पर नित्य रूप से विद्यमान रहता है अर्थात् आत्मा के मन, प्राण, वाक् सम्बन्ध से वह वाक्, विद्या, कर्म और अविद्यरूप से स्वयं परिणत हो जाता है यह पहला रूप है और ये सदा नित्य है।।१।।

किन्तु दूसरा इस जीव आत्मा के कर्म करते रहने से उस कर्म जन्य जो स्रतिशय उत्पन्न होता है जिसे शुक्र कहते हैं वही बीज रूप से वाक् पर स्रासक्त हो जाता है स्रर्थात् विद्या पर विद्या, कर्म पर कर्म, स्रविद्या पर अविद्या स्राकर उनको पुष्ट करता है और ये तीनों ही कृत्रिम उत्पन्न होकर भोगने से नष्ट होते रहते हैं और फिर २ से उत्पन्न होते रहते हैं जब तक मुक्ति न हो तब तक इनका विनाश उत्पत्ति कम नष्ट नहीं होता इसलिये ये दोनों प्रकार के कारणाशरीर नित्य ही विद्यमान रहते हैं किन्तु इनमें विशेष यह है कि पहला औदियक कारणा शरीर सक्षर आत्मा में ही स्रवश्य रहता है इसीलिये ईश्वर का भी शरीर माना जाता है स्रौर उसी शरीर से स्रक्षर स्रात्मा स्र्थात् ईश्वर सब मुष्टियों को करता है।

किन्तु दूसरा आसिङ्गिक (योग से) कारण शरीर क्षर जीव शरीरों में ही जो अक्षर भाग है उसी पर रहता है। क्षर के सम्बन्ध से ही आसिङ्गिक कारणशरीर अक्षर पर उत्पन्न होता है और उसी आसिङ्गिक कारणशरीर के द्वार इस जीव का जन्म, मरण, मुक्ति, मुक्ति इत्यादि निर्भर है। औदियक और आसिङ्गिक दोनों कारणशरीर जब अक्षर पर उत्पन्न हो जाते हैं तब वही अक्षर ईश्वर न कहा कर जीव कहाने लगता है और वही जीव अपने पर नई पञ्चचिति वाले स्थूलशरीर को ग्रहण करता छोड़ता रहता है परन्तु वही ऐसा करें कि जिससे विद्या की उन्नति हो तो उससे विद्या बढ़कर अविद्या को घटाते हुए किसी समय में उसको सर्वथा नष्ट कर देता है तो जीव लक्षण अविद्या के नष्ट होने से वही ग्रक्षर विश्व ईश्वर रूप हो जाता है यही जीव की सगुण मुक्ति कही जाती है।

# २-सूक्ष्मशरीर

सूक्ष्मणरीर तीन प्रकार से उत्पन्न होता है—१-औदियक, २-म्रासिङ्गक, ३-जैव- या हार्द ये तीनों ही जीव में ग्रक्षर ग्रात्मा के ग्राश्रय से रहते हैं ।।१।।

ईश्वर की वाक् से स्वयं उत्पन्न होकर देवता और भूत ये दोनों ही ईश्वर के शरीर को विग्रह कहते हैं। ग्रक्षर में भी नियम से रहते हैं, किन्तु उपेश्वर जो सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी ग्रादि माने जाते हैं उनके ग्रक्षर में ग्रौदियक देव भूत के ग्रादित्त ग्रासिङ्गक देव भूत भी उत्पन्न होते हैं अर्थात् उनके ग्रपने देव भूत के अतिरिक्त ईश्वर से ग्राये हुए देव, भूत भी ग्रासक्त हो जाने हैं किन्तु पृथ्वी ग्रादि उपेश्वरों में जो जीव उत्पन्न हुए हैं उनके शरीर में स्वयं उत्पन्न हुए देव, भूतों के अतिरिक्त ईश्वर या उपेश्वरों से आये हुए देव, भूत ग्रासिङ्गक रहते हैं। इनके सिवाय जीवों के हृदय में हृदय के कारण जो षट्कोश कह कर गायत्री का वर्णन पहले किया गया है उस रूप में भी देव ग्रौर भूत हृदय में ग्राकर वहां हृदय में प्रतिष्ठित होकर चार प्रकार के कर्म करते हैं यह तीसरे प्रकार का देव ग्रौर भूत जीव के शरीर के हृदय के सम्बन्ध से ही उत्पन्न होते हैं इसिलये इनको जैव कहते हैं। इस प्रकार देव ग्रौर भूतों के जो तीन भेंद है उनमें देवता को लेकर सूक्ष्मशरीर कहा जाता है।

# ३-स्थूलशरीर

किन्तु इन्हीं तीनों भेदों में तीनों भूत भागों को लेकर तीन स्थूलशरीर भी जीवों में कहे जा सकते हैं। इन तीनों स्थूलों के अतिरिक्त एक चौथा ग्रौर भी स्थूलशरीर उत्पन्न होता है वह माता-पिता के शुक्र शोणित से बनकर उन तीन स्थूल शरीरों में शामिल हो जाता है। इसी चौथे स्थूल शरीर को हम लोग स्पष्ट रूप से देखा करते हैं इसी चौथे के अन्तर्गत जैव, आसिक्तिक ग्रौर ग्रौदियक भी स्थूलशरीर विद्य- मान रहते हैं। परन्तु इन चारों स्थूल शरीरों में माता-पिता से ग्राये हुए चौथे स्थूलशरीर का ग्रात्मा से सम्बन्ध दुवंल रहता है इसिलए इस चौथे स्थूलशरीर के जीर्ण होने पर जैसे सर्प ग्रपनी जीर्ण त्वचा को छोड़कर निकल जाता है उसी प्रकार चौथे स्थूलशरीर को छीड़कर जीव आत्मा बाहर निकलता है ग्रौर ग्रपनी गित को जाता है इसी को मृत्यु कहते हैं। किन्तु इस जीव ग्रात्मा के साथ तीन स्थूलशरीर तीन ही सूक्ष्मशरीर ग्रौर दो कारए। शरीर मरने के पश्चात् भी बने रहते हैं ग्रौर इन्हीं शेष शरीरों के द्वारा जीव ग्रात्मा की भिन्न—भिन्न लोकों में गित होती है और जन्म लेते समय भी इन शरीरों को साथ लाता हुग्रा जीव ग्रात्मा चौथे प्रकार के नये स्थूलशरीर में प्रवेश करता है।

#### त्रिविध-शरीर-समन्वय

इस प्रकार विचार करने से जीव ग्रात्मा में १-कारणशरीर, २-सूक्ष्मशरीर, ३-स्थूलशरीर ये मेद से सिद्ध होते हैं। जिनमें स्थूलशरीर ये हैं—१-ग्रीदियक, २-ग्रासिङ्गक, ३-हार्द, ४-माता-पितृज। जिनमें माता-पितृज ही शरीर को प्राय: साधारण बुद्धि से मुख्य स्थूलशरीर समभते हैं क्योंकि यही स्पष्ट ख्प से दीखता है ग्रीर ऊपर कहीं हुई ग्रात्मा अन्तिम पांच चितियां भी इसी स्थूलशरीर के ग्राश्रय से उत्पन्न होकर आत्मा के तीसरे उपसर्ग होते हैं। तीनों प्रकार के भूतात्मा या तीनों लोक के भेद से शरीर के विन्यास का भेद और ७ धातुग्रों का विन्यास ग्रीर ७ प्रकार के प्राण तथा तीनों प्रकार के वेद में सब इस स्थूलशरीर के होने पर ही स्पष्ट रूप से भासते हैं इसलिए यह स्थूलशरीर ही ग्रात्मा का तीसरा उपसर्ग है। इसी उपसर्ग बन्धन से विरक्त होकर ग्रात्मा इस स्थूलशरीर को छोड़कर लोकान्तर में जाता

है और इसी को मृत्यु कहते हैं। इस मृत्यु से यद्यपि यह चौथा स्थूल शरीर सर्वथा छूट जाता है तथापि स्वविशिष्ट तीनों स्थूल शरीर स्रात्मा से नहीं छूटते उनका वन्धन मृत्यु के पश्चात् भी स्रात्मा स्वप्न स्रवस्था के स्रनुसार शरीर धारण किये हुए रहता और उसमें २ कारणशरीर ३ सूक्ष्म या ३ ही स्थूल शरीर भी वने रहते हैं। िकतने ही शङ्का करते हैं कि हृदय विन्यास इस चौथे स्थूल शरीर में ही हो सकता है इसलिए उसकी छूटने पर मृत्यु के पश्चात् हृदय नहीं रहता इसलिए हार्दस्थूलशरीर या हार्दस्क्ष्मशरीर नहीं होना चाहिये किन्तु विचार से सिद्ध हुग्रा है कि हृदय का भाग उन तीनों स्थूलशरीरों में भी होना सम्भव है क्योंकि वह शरीर वासनामय है मृत्यु के पश्चात् भी ग्रात्मा जिस शरीर को छोड़ जाती है उसकी वासना रहने के कारण उसी प्रकार का शरीर उन तीनों भूतिचितियों से भी बना लेता है यह बात केवल कल्पना ही नहीं है प्रत्युत स्वप्न ग्रवस्था में इसका बाह्य शरीर के ग्रनुरूप ही बना हुग्रा नया शरीर प्रत्यक्ष में देखा जाता है और वह शरीर जाग्रत न रहकर स्वप्न में ही दीखता है इसलिए स्वप्नकाल में ही वासना से उसका बनाया जाना प्राया जाता है। इसलिये श्रुति भी स्वप्न में उसका बनाना स्वीकार करती है।

इसी स्वप्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात् भी इन्हीं भूत सामग्रियों से उसी वासना द्वारा उसी प्रकार गरीर का बनाया जाना संभव है अब देखना चाहिये कि जब स्वप्न के गरीर में हृदय है और उसी हृदय के द्वारा हर्ष, विषाद, चिन्ता, शोक आदि जगत् के सब व्यवहार किये जाते हैं तो मृत्यु के पश्चात भी उसी प्रकार के शरीर से आत्मा का चलना, फिरना, हर्ष, शोक आदि सब व्यवहार होना संभव है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आगे आतम गति के प्रकरण में किया जायगा, यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि यदि स्वप्न के भौतिक शरीर में हृदय है मृत्यु के पश्चात् भी भौतिक शरीर में है ग्रौर हृदय होने से हार्द सूक्ष्म या हार्दस्थूल दोनों ही शरीर हो सकते हैं। ये सूक्ष्म या स्थूल दोनों ही शरीर दढ़ बन्धन होने के कारण ग्रात्मा में चिरकाल तक रहते हैं। अर्थात् ग्रात्मा की मुक्ति न होने तक रहते हैं ग्रेथवा यों समभें कि इन्हीं दोनों शरीरों के बन्धन के छूटने को मुक्ति कहते हैं इस मुक्ति के पश्चात् भी स्रौदियक सूक्ष्मशरीर या स्थूलशरीर बना ही रहता है। उसी शरीर से वह ग्रात्मा सार्वकाम्य परमेश्वर्य का परमा-नन्द भोग करता है इसलिये इस मुक्ति को सगुरामुक्ति कहते हैं। किन्तु यदि किसी कारण से यह स्रौद-यिक तीनों शरीर भी आत्मा से छूट जावे तो वह सच्ची मुक्ति अर्थात् जिसको परम धाम कहते हैं प्राप्त हो जाता है ग्रौर वह ग्रात्मा ग्रानन्द का भोग न करके स्वयं आनन्द रूप हो जाता है इस अवस्था में म्रात्मा म्रगरीर होकर क्षर, अक्षर दोनों से म्रतीत पर पुरुषोत्तम म्रव्यय हो जाता है वही सगुग्रामुक्ति ईश्वर ( ग्रक्षर ) की उपासना से सिद्ध होती है । उपासना के सब शास्त्र इसी मुक्ति के लिए सब उपाय बनाते हैं किन्तु निर्गुण मुक्ति इन उपासना के उपायों से सिद्ध नहीं हो सकती उसके लिए ज्ञानकाण्ड का आश्रय लेना होता है। ज्ञान शास्त्र ही निर्गुण मुक्ति के उपायों को दिखाता है ग्रौर वह उपाय केवल ग्रात्मज्ञान है ग्रौर कुछ नहीं इसलिए श्रुति कहती है—

# 'तमेवविदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय'

अर्थात् - उसको ही जानकर मुक्ति को प्राप्त होता है ग्रीर कोई रास्ता जाने को नहीं है।

यह निर्गुणमुक्ति एक ही प्रकार की है जिस प्रकार सगुणमुक्ति को निःश्रेयस कहते हैं उसी प्रकार निर्गुणमुक्ति को अपवर्ग कहते हैं।

#### पञ्चात्मसंस्था

भृगुवल्ली कठश्रुति या तैत्तिरीयक श्रुति के अनुसार पांच कोश या पांच चिति कहकर जो आत्मा में पांच विभाग किये गये हैं उनमें आनन्द, विज्ञान, मन इन तीनों को मन शब्द से ही यदि व्यवहार करें तो आत्मा के तीन ही विभाग सिद्ध होते हैं इसीलिए बृहदारण्यक श्रुति में आत्मा को मनोमय, प्राण्मय, वाङ्मय ही कहते हैं इनमें मन दिव्यात्मा है। द्यौ में जो कुछ उत्पन्न होते हैं वे प्रायः मन प्रधान ही होते हैं। दूसरा प्राण आन्तिरक्ष आत्मा है, अन्तिरक्ष के सब पदार्थ प्राण् प्रधान होते हैं और तीसरा वाक् पार्थिव आत्मा है अर्थात् पृथ्वी पर सब पदार्थ वाक् प्रधान ही उत्पन्न होते हैं इस प्रकार तीन रस कहें या पांच रस कहें ये सब मिलकर एक ही आत्मा सिद्ध होता है। परन्तु वह आत्मा १-वाक् प्रधान, २-प्राण् प्रधान, ३-मन प्रधान, ४-विज्ञान प्रधान और ४-आनन्द प्रधान होने के कारण पांच प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। इन पांचों के क्रम से नाम ये हैं—१-भ्रतात्मा, २-सूत्रात्मा, ३- महानात्मा, ४-क्षेत्रज्ञात्मा, ५-परमात्मा ये पांचों ही परस्पर संक्षिल्ड (मिले हुए) रहते हैं।

इस ग्रानन्दमय ग्रात्मा को १-परोरजाः, २-विरजा, ३-सत्यस्यसत्य, ४-भूमा, ४-चिदात्मा भी कहते हैं ।। १ ।।

विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा को १-हार्द ग्रात्मा, २-सत्यात्मा, ३-महाजन ४-सर्वेश्वर, ५-वसु-धान भी कहते हैं ।। २ ।।

मनोमय महानात्मा को १-षोड़शी भी कहते हैं ॥ ३ ॥
प्राणमय सूत्रात्मा को १-तेजन ग्रौर २-वामन भी कहते हैं ॥ ४ ॥
पांचवीं अन्नमय भूतात्मा को १-हिरण्मय भी कहते हैं ॥ ४ ॥

इस गरीर में अपना काम करते हैं। इनमें सूत्रात्मा ग्रीर बना रहता है इस प्रकार पाँच आतमा पृथक्-पृथक् इस गरीर में अपना काम करते हैं। इनमें सूत्रात्मा ग्रीर चिदात्मा ये दोनों ही व्यापक होने के कारण प्रव्यित्वारी रूप से सर्वत्र ही विद्यमान रहते हैं—यह स्वतः ही सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, इसी कारण बहुत से ऋषियों ने विशेष रूप से इनकी चर्चा न करके मुख्यतया तीन ही आत्माओं का विचार किया है—क्षेत्रज्ञ, महान् और भूतात्मा इन तीनों को मिलाकर किसी ने जीवात्मा माना है और किसी ने क्षेत्रज्ञ और महान् को पृथक् करके केवल भूतात्मा को ही जीवात्मा माना है। यद्यपि तीनों ही आत्मा इस देह का ग्रीभमान रखते हैं अर्थात् देह के भेद से ये भिन्न-भिन्न हो जाते हैं दूसरे देह के आत्मा पर दूसरे देह का कुछ धर्म संकान्त नहीं होता इसलिये ये तीन ही आत्मा विशेष रूप से विचार के योग्य हैं, परन्तु इस जीव शरीर में चिदात्मा ग्रीर सूत्रात्मा भी अवश्य ही नियम से विद्यमान रहते हैं इन पांचों में भूतात्मा पृथ्वी से आता है महानात्मा चन्द्रमा से, क्षेत्रज्ञात्मा सूर्य से, सूत्रात्मा अन्तरिक्ष से और चिदात्मा तीनों लोकों से वाहर जो परोरजाः जा कर दिव्य ज्योतिमय कोई महासूर्य है उससे इस शरीर में आता है।

#### परमात्मा

यह कहा गया है कि जो लोकत्रयातीत कोई महासूर्य है उससे जो रस हमारे शरीर में ग्राता है उसको चिदात्मा या परमात्मा कहते हैं उसका क्रम यह है कि हम जिस पृथ्वी पर बसते हैं और उसके चारों ओर जिस प्रकार चन्द्रमा परिक्रमा करता है वैसे ही यह पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा ग्रीर इस प्रकार के बहुत से सूर्य एक अभिजित् तारे को जिसको ब्रह्मा कहते हैं, और भी विद्युत, इन्द्र, सोम, वृष्ण कितने ही उस अभिजित् की परिकमा करते हैं। उन सबकी साथ लिये हुए यह ब्रह्मा एक दूसरे ज्ञानमय ज्योति वाले महासूर्यं की परिक्रमा करता है, वह ग्रिभिजित् सूर्य, चन्द्रमा ग्रादि सभी ग्राकाशों का प्रका-शक है, इसीलिये ज्योतिपांज्योति कहलाता है। उसकी यह दिव्यज्योति जहां तक जाती है वही एक महान जगत् है उस जगत् का प्रभ होने के कारण उसी महासूर्य को ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर की जो किरएों हैं वे ग्रायु ग्रीर अमृत कहलाती हैं ग्रीर वे ज्ञानमय हैं ग्रानन्दमय है, सत्तामय है। जगत् के प्रत्येक पदार्थ में जो सत्ता दीखती है वह वहीं से आती है और जितने ज्ञान जगत् के स्वरूपों का प्रकाश करते हैं, प्रकाश या अन्धकार का भेद दिखाते हैं वे सब ज्ञान भी वहीं से जगत् में ग्राते हैं । जितना <mark>आनन्द</mark> प्रत्येक वस्तु में हमको मिलता है वह ग्रानन्द भी वहीं से ग्राकर सर्वत्र व्याप्त हुआ है। जितने भूत या देवता जहां कहीं हैं वे सब उसी मूल कारण से उत्पन्न हुए हैं ग्रौर उसी से पकड़े हुए उसी के चारों ओर उसी की उपासना करते हुए यत्र तत्र विद्यमान हैं। भूत ग्रौर देवताग्रों के ग्राश्रय होने के कारए यद्यपि वह अक्षर ग्रात्मा है तथापि पर आत्मा का सब रस उसमें विद्यमान है अर्थात् ग्रानन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक् इन सब का भी बह घन है। इतना ही परात्पर का रस भी जगत् में हमको जहां कुछ मिलता है उसी के द्वारा उपलब्ध होता है।

तात्पर्यं यह है कि हमारे लिये वह ईश्वर परात्पर आत्मा, पर ग्रात्मा ग्रीर ग्रक्षर ग्रात्मा इन तीनों ग्रात्माग्रों को हमें एक साथ देता है इसलिये हम इस एक परमात्मा को तीन रूप से विभक्त करके देखते हैं। ग्रथीत् परात्पर ग्रात्मा पर या ग्रव्यय जिसे सत्य या ग्रन्तर्यामी भी कहते हैं ग्रीर तीसरा ग्रक्षर ग्रात्मा इन तीनों में परात्पर ग्रात्मा का सत्ता, चेतना, ग्रानन्द इन तीनों के ग्रतिरिक्त जो एक शान्त ग्रानन्द है वहीं उसका मुख्य ग्रीर समृद्धानन्द,चेतना, अर्थात् निर्विकल्पक ज्ञान ग्रीर सत्ता ये तीनों ग्रव्यय ग्रात्मा का रस है इसी ग्रव्यय ग्रात्मा को सत्य कहते हैं। सत्य उसी को कहते हैं जो प्रत्येक वस्तु में एक प्रकार की नियति (नियम) पाई जाती है जो पानी को नीचे भुकाती है, आग को ऊंचे चढ़ाती है, हिरण के दोनों सींग मस्तक के मध्य भाग से दोनों छोर समान मिति ग्रीर समान कम से भुकाती है, वदरफल के एक ही स्थान से निकले हुए दो कण्टक एक सीधा जाता है और दूसरा मुड़जाता है इत्यादि इत्यादि इस सत्य के ग्रन्त उदाहरण हैं। यह सत्य प्रत्येक वस्तु के ग्रन्दर वैटा हुआ उस वस्तु का नियमन करता है ग्रथीत उसको उन वस्तु के नियम पर चलाता है, इसलिये उसको ग्रन्तर्यामी कहते हैं, यह ग्रन्तर्यामी उसी ग्रव्यय ग्रात्मा सत्य का नाम है ग्रीर तीसरा अक्षर आत्मा से नाम, रूप, कर्म जगत् के प्रत्येक वस्तु में ग्राते रहते हैं, इस प्रकार उस चिदात्मा को भिन्न भिन्न तीन आत्मा समभना चाहिये, अपर ग्रात्मा सत्य या ग्रन्तर्यामी ग्रात्मा ग्रीर ग्रान्त ग्रात्मा ये तीनों जिस ईश्वर से हमारे पास ग्राते हैं उनकी स्तुति में वेद कहता है—

"यस्मादर्वाक् संवत्सरो ग्रहोभिः परिवर्तते। तह वा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्हीपासतेऽमृतम् ।।" (वृ॰ ग्रा॰ ४।४) हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् । तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद् यदात्म विदोविदुः।। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्म वेदममृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् दक्षिणत श्रोत्तरेण ग्रधश्चोध्वं च प्रसृतं ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् 11 न जायते स्त्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ग्रजो नित्यः शाइवतोऽयं पुरागो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 11 सदशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम् ।। दिव्योहमूर्तः पुरुषः स वाह्यभ्यन्तरोह्यजः। **अप्रा**गो हामनाः श्रुयोहाक्षरात् परतः परः ।।

#### शान्तात्मा

ऊपर लिखे अनुसार जो चिदात्मा तीन रूप से कहा गया है उन तीनों का नाम इस प्रकार समभना चाहिये: — शान्तात्मा, सत्यात्मा, शारीरिक आत्मा। इनमें शान्तात्मा धानन्द स्वरूप है। ये दो प्रकार
का है पूर्व और पर इनमें पूर्व तो वह है कि जिसका मृष्टि के पूर्व में होना अनुमान किया जाता है अर्थात्
जिस शान्ति रूप में अकस्मात क्षोभ उत्पन्न होकर यह मृष्टि का रूप उत्पन्न हुआ है वही पूर्व शान्त है
किन्तु यह क्षोभ उत्पन्न होकर जो जगत् का रूप इस समय दीखता है वह फिर शान्ति में आ जाते हैं
वही अवस्था पर शान्त है। शान्तात्मा से उत्पन्न जो प्रथम पर आत्मा है उसके तीन अवयव हैं — मन, प्राण
और वाक् इनमें मध्यवर्ती प्राण किया करता है मन और वाक् ये दोनों अक्रिय है किन्तु प्राण यदि वाक्
के साथ संयुक्त होता है तब प्रवृत्ति रूप किया करता है अर्थात् एक से दो, दो से चार इस प्रकार रूप
वदलकर वस्तुओं के नाना भेद उत्पन्न करते हैं जिसमें जगत् की वृद्धि होती है। उन सब भिन्न-भिन्न रूपों
में ग्राकाश के अनुसार मन भी व्याप्त हो जाता है यही आत्मा की जाग्रत अवस्था है और इसे ही जगत्
कहते हैं और इस प्रवृत्ति समय के आत्मा को समृद्धानन्द कहते हैं।

किन्तु वह प्राण यदि मन के साथ संयुक्त होता है तो निवृत्ति क्रिया करता है प्रर्थात् जितने पदार्थ भिन्न भिन्न उत्पन्न हुये थे उनकी स्वरूप बनने वाली किया को निरोध करके ४ से२ ग्रौर २ से १ इस प्रकार उनकी सृष्टि स्वरूप को नष्ट करके प्राकृत स्वरूप ग्रर्थात् उनके कारण का स्वरूप देते हुए ये भेद बुद्धि का नष्ट करता है। इस प्रकार धीरे धीरे एक रूप में ग्राकर भिन्न भिन्न ग्रपने नाम रूप कमों को छोड़ देते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नाम रूप कमोंवाली सहस्रों निदयां समुद्र में जाकर ग्रपने नाम रूप कमों को छोड़ कर समुद्र में लय हो जाते हैं उसी प्रकार इस जगत् के सब भाव जिस महा समुद्र में जाकर ग्रपने नाम रूप कमों को खो बैठते हैं वहीं पर शान्तात्मा है वास्तव में यह शान्तात्मा एक ही है वहीं इस जगत् का प्रभव, प्रतिष्ठा, परायण है किन्तु प्रतिष्ठा की दशा में वह समृद्धानन्द कहलाता है और प्रभव को पूर्व शान्ति ग्रीर परायण को परशान्त कह करके बल व्यवहार किया गया है। वास्तव में यह शान्तात्मा तीनों ग्रवस्था में एक है इसी शान्तानन्द की स्तुति में ग्रानन्दवल्ली कठश्रुति कहती है कि-

# श्रानन्दाद्धचे व खिल्वमानि, भूतानि जायन्ते । श्रानन्देन जातानि जीवन्ति, श्रानन्द प्रयन्त्यभि संविशन्ति" ।।

ग्रौर भी वाजसनेय श्रुति कहती है कि—

# ''ग्रस्यैवानन्दस्य ग्रन्धानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति''

#### सत्यातमां

सत्यात्मा जो वास्तव में भ्रव्यय भ्रात्मा का स्वरूप है वह तीन प्रकार से हमारे पास अर्थात् जगत् में व्याप्त होता है। सत्ता, शक्ति और ग्रर्थं इनमें वस्तुतः शक्ति ही एक मुख्य धर्म है ये शक्तियाँ अनन्त होने पर भी उन संपूर्ण अनन्त शक्तियों को घिलमिल करके यदि एक रूप में हम देखें तो उसी का सत्ता यह नाम दिया गया है, अर्थात् सर्व शक्ति धन को ही सत्ता कहते हैं, जो कि सर्व जगत् में सर्वदा व्यापक है। इन्हीं सत्ता रूपी अपरिमित शक्तियों के घन में से कितने ही शक्तियों को छोड़कर तथा कितनों ही को लेकर जो भिन्न भिन्न एक एक वस्तु उत्पन्न हुए हैं उनके वे परिमित शक्तियाँ ही शक्ति कहलाती हैं ग्रीर ये परिमित शक्तियाँ जिस पात्र में पाई जाती है उस ग्राश्रय या ग्राधार को ग्रर्थ कहते हैं। तात्पर्य यह है कि यह सत्यातमा प्रथम कोई ग्रर्थ का रूप घारण करता है वह ग्रर्थ कितनी ही शक्तियों का ग्राश्रय होता है यद्यपि वह ग्रर्थ भी शक्तियों का ही पुञ्ज रूप है तथापि वे शक्तियाँ उस वस्तु के रूप बनाने में काम ग्राकर मूच्छित हो गई हैं, ग्रव वे दूसरे ग्रर्थ पर कुछ प्रभाव नहीं डालते इसलिये ग्रर्थ के नाम से भिन्न कहे जाते हैं। किन्तु कितनी ही परिमित शक्तियाँ उस वस्तु में जाग्रत रहकर कितने ही प्रकार के काम करती हैं उनको ही शक्ति के नाम से कहते हैं किन्तु इन सब वस्तुग्रों की सब शक्तियाँ जितनी इस जगत् में हैं वे सब एक दिव्ह से देखे जाकर सत्ता के नाम से कहे जाते हैं। इस प्रकार शक्ति ही के ये तीन भेद सिद्ध होते हैं वही शक्ति सत्य कहलाता है। कल्पना करो कि कुछ शक्तियाँ व्यापक सत्ता में से ग्रलग होकर एक जगह मिल गये तो एक वस्तु का स्वरूप सिद्ध हो गया। उस वस्तु में ये तीनों सत्य विद्यमान हो गये। कुछ शक्तियाँ तो उस वस्तु के स्वरूप बनाने में बिना युक्त हुए ग्रौर कुछ शक्तियाँ उस बने ग्रर्थ में बैठकर ग्रपना काम करने लगी। किन्तु ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ उस व्यापक शक्ति घन से

निकलने के कारण ग्रव भी उससे सम्पर्क रखती हैं। जिस प्रकार सरोवर में पानी से बुलबुला भिन्न बन-कर उस महाघन पानी से सम्पर्क रखते हुए रहते हैं। उसी प्रकार इन वस्तुग्रों ने भी जिस सत्ता की शक्तियों को लेकर स्वरूप घारण किया है उस सत्ता से ग्रवश्य सम्पर्क रखते हैं। इसलिये वह वस्तु ग्रव सत्ता का ग्रहण करने से उत्पन्न हुग्रा कहा जाता है ग्रीर सत्ता-वाला होने से वह 'है' ऐसा व्यवहार होता है ग्रीर यह 'है' ग्रपना ही उस वस्तु की सत्यता है।

#### ग्रक्षर ग्रात्मा

पाँच प्रकार की आत्माओं में से सबसे प्रथम और मुख्य जो चिदात्मा कहा गया है उसके तीन भेद कहें गये थे। १ शान्त, २ सत्य और ३ अक्षर जिनमें शान्त और सत्य का विचार हो चुका और तीसरा अक्षर आत्मा वही है जिसके अन्तर्गत परात्पर को लिये हुये पर आत्मा है। और जिसके औदियक तीन शरीर हैं, और जिसके आधार पर भूतात्मा रहता है, और जिसको आसिङ्गक और जैव तीन तीन शरीर नये उत्पन्न होते हैं। वह अक्षर आत्मा हमारे शरीर में उसी चिदात्मा से आप्त होता है इस तरह तीनों प्रकार की चिदात्माओं का निरूपण करके अब हम सूत्रात्मा का विचार करते हैं।

### सूत्रात्मा

उस ज्योतिषां ज्योति परज्योति से रिश्मयाँ आकर हमारे शरीर में अथवा संपूर्ण जगत् में जो स्रोत प्रोत हो रही हैं उसका कारण सूत्रात्मा है। दिव्य ज्योति असङ्ग होने पर भी उनमें व्याप्त सूत्रात्मा के कारण यह संपूर्ण जगत् उस दिव्या ज्योति की रिश्म में गुथा हुआ है। उसी सूत्रात्मा के कारण वह दिव्य ज्योति भी सूत्र बन गया है। जिसके लिये गीता में कहा है।

# मिय सर्व मिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव।

ग्रर्थात् सूत्र में मिर्गियों के ग्रनुसार मुक्तमें ग्रर्थात् चिदात्मा में यह सब प्रोत ग्रर्थात् गुथा हुआ है ।। १।।

इसी प्रकार सत्य, अर्थात् नाम, रूप, कर्म ये तीनों अमृत को अर्थात् प्राण को आवरण करके वस्तु का स्वरूप बनाते हैं। इसमें सत्य और अमृत को परस्पर बाँधने वाला सूत्रात्मा है।।२।।

इसी प्रकार ये तीनों लोक परस्पर में इसी सूत्रात्मा से बँधे होकर त्रैलोक्य रूपी एक संस्था संपन्न हुई है ॥३॥

ग्रीर ऐसे अनन्तानन्त त्रैलोक्य किसी एक सूत्र में बँधे होकर एक महा ब्रह्माण्ड अथवा महाविश्व का रूप उत्पन्न करते हैं ॥४॥

जीव उपेश्वर में तथा उपेश्वर परात्पर में ग्रथवा सब उपेश्वर एक ईश्वर में दिष्ट से ग्रौर समिष्ट से बँघे हुए हैं ग्रौर ईश्वर से ये सब ग्रनुगृहीत हैं ।।४।। इसी प्रकार यह देह भी भिन्न भिन्न अपने तन्त्र रखते हुए नाना प्रकार के देवताओं से ग्रीर भूतों से परस्पर में बन्धन पाकर एक निकाय बन गया है। इनमें सब पदार्थों की भिन्न भिन्न जाति (ढेर-थोक) के होते हुए भी जो सबको मिलाकर एक तन्त्र से हो रहा है यह भी इसी सूत्रात्मा का प्रभाव है।।६।।

सूर्य के प्राण पृथ्वी से अपान दोनों भिन्न भिन्न जाति के दो रस इस शरीर में ग्राकर जो इस तीसरे व्यान पर निबद्ध होता है जिसके कारण इस शरीर में से वायु एक दम निकल न जाकर नियमा-नुसार श्वास-प्रश्वास की किया करता है यह भी सूत्रात्मा ही का प्रभाव है ॥७॥

इस शरीर में क्षेत्रज्ञात्मा सिर में रहता है ग्रौर शुक्र ग्रौर शोगित में महान् ग्रात्मा रहता है। भिन्न भिन्न स्थानों में रहने वाले इन दोनों ग्रात्माग्रों का हृदय में रहने वाले भूतात्मा के साथ जो घनिष्ट संबन्ध पाया जाता है यह भी सूत्रात्मा ही के कारण से है।।।।

यह सूत्रात्मा व्यान रूप से इस शरीर में हृदय स्थान में बैठकर अपने भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्रों से संपूर्ण अङ्ग प्रत्यअङ्गों को संपूर्ण भूतमात्रा, प्राण्मात्रा, प्राज्ञमात्राओं को यथा स्थान संनिवेश करके स्तब्ध और संदब्ध रखता है। यही सूत्रात्मा इस शरीर से अथवा इस जगत् में प्रधान आत्मा कहना चाहिये क्योंकि इसी के कारण अन्यान्य कोई भी आत्मा अपने अपने स्थान से विचलित न होकर वह एक दूसरे से परस्पर-मिलकर इस देहचक को अथवा संसारचक को भली प्रकार से चला रहे हैं। यह सूत्रात्मा सर्व-जगत् व्यापक है। यह किसी खास पिण्ड से न आकर अन्तरिक्ष से आता है।।।।।

इसी सूत्रात्मा के प्रभाव से यह चिदात्मा जो ज्ञान स्वरूप है वह चयन के द्वारा ४ स्थान पर संक्रान्त दीखता है अर्थात् इस चेतना के चार स्वरूप होते हैं। शान्त, बुद्ध, मत भूत इनमें चिदातमा जो शुद्ध अपने रूप में है वह चिति-होने से प्रथम शान्त कहलाता है। वह ज्ञान रूप होने पर भी निर्विषयक होने से ग्रपरिच्छित्र ग्रोर स्वतन्त्र है। किन्तु यही चेतना किसी न किसी किसी विषय का ग्रवलम्बन करके विज्ञान का रूप धारण करता है। किन्तु विषय के ऊपर ग्रारूढ़ होकर भी ग्रसङ्ग स्वभाव होने के कारण विषय के धर्मों से उसका कुछ भी सम्पर्क नहीं होता। विषय से बन्धन न होने के कारण वह सहज ही भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है, इसी विज्ञान को बुद्ध कहते हैं। यह विज्ञान भी एक दूसरे प्रज्ञान पर प्रतिविम्बित होता है। जिस प्रकार जल या दर्पण ग्रादि स्वच्छ पदार्थं सूर्यादि बिम्बों को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार चन्द्रमा के रस रूपी प्रज्ञान भी स्वच्छ होने के कारण उस विज्ञान के विम्ब को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है। उसी प्रतिबिम्ब को चिदाभास कहते हैं। जिस प्रकार जल में प्रतिबिम्ब, अक्लेद्य, अशोष्य, अच्छेद्य, अदाह्य, अहस्तनेय है उसी प्रकार यह चिदाभास भी है। यह प्रज्ञान-मन शब्द से प्रसिद्ध है, इसलिये मन पर ग्राये हुए चिदा-भास को मतज्ञान कहते हैं ग्रौर वह विषय मत कहा जाता है। यह प्रज्ञान ही सांख्यशास्त्र के ग्रनुसार सत्व कहा जाता है। यह सत्व दो प्रकार का है। विगुद्ध सत्त्व ग्रर्थात् जिसमें रज, तम का संसर्ग नहीं है वह सत्व ग्रक्षरात्मा में ग्रर्थात् ईश्वर के ज्ञान में पाया जाता है। किन्तु दूसरा कलुषित ( मलिन ) सत्त्व ग्रर्थात् जिसमें रज, तम का मेल है वह जीव के ज्ञान में देखा जाता है ग्रौर वह विचाली है ग्रर्थात् ग्रपने ही ज्ञान का ग्रपने पर विश्वास नहीं होता। अथवा अपने निश्चय को पीछे कभी भूल मानता है। यह तीसरा 'तमज्ञान' हुया। इन दोनों में अर्थात् बुद्ध ज्ञान, मत ज्ञान में यह ज्ञान अपने ज्ञान के स्वरूप में भासता है। किन्तु शान्त दशा में वह ज्ञान होने पर भी उस रूप में नहीं भासता। इसी प्रकार चौथे भूत रूप में भी यह चेतना ज्ञान के रूप नहीं भासता। किन्तु अन्तर यह है कि शान्त ज्ञान निर्विषयक है, इसलिये ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता । किन्तु भूत की दशा में इन भूतों से अत्यन्त आकान्त होने के कारए। ज्ञान स्पष्ट नहीं भासता। जिस प्रकार पानी में अधिक मृत्तिका डालने से पानी का प्रवहरा धर्म जाता रहता है, उसी प्रकार इन भूतों में भी भूतमात्रा की ग्रिधिकता से प्रज्ञान का ज्ञान धर्म जाता रहता है। तात्पर्य यह है कि भूत दो प्रकार का है। एक बाह्यभूत जैसे लोब्ट (ढेला) पाषाए ग्रादि तथा दूसरा शरीरभूत जो प्राणी के शरीर में अस्थि, मांस, मज्जा, त्वचा ब्रादि रूप में दीखता है। यह बिना चेतना के सम्बन्ध के उत्पन्न नहीं होता। इनमें चेतना का ग्रंश रहने पर भी वह चेतना स्पष्ट नहीं भासती किन्तु प्राणी के देह त्याग होने पर जब इन अवयवों में से बीरे घीरे चेतना निकवने लगती है तो ये अस्थि, मांस, मज्जा ग्रादि भी वाह्यभूत के ग्रनुसार मिट्टी हो जाते हैं किन्तु जब तक प्राणी जीवित रहता है तव तक इन अवयवों में मिट्टी का रूप न दीखकर जो नया रूप दीखता है यह प्रज्ञान के सम्बन्ध के कारण से ही है। यही उस चेतना का चतुर्थरूप है। इस प्रकार वह चेतना ग्रपने गुद्ध शान्त स्वरूप से घीरे घीरे कलुपित होकर बुद्ध, मत्त, भूत तक ग्राकर भिन्न स्वरूप धारण करता है। ये सब इसी सूत्रातमा के प्रभाव से होता है।।१०।।

#### क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा

सत्यात्मा का वर्णन हो चुका है, अब यहां से क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा कही जाती है। क्षेत्रज्ञात्मा मूतभृत् है ग्रर्थात् भूतों को पकड़ने वाली है, किन्तु भूतों से पकड़ा हुग्रा नहीं है। यह सब कर्मों से सम्बन्ध रखता है किन्तु किसी से लिप्त नहीं होता। यह हम को सूर्य से मिलता है इसलिये विज्ञानात्मा कहलाता है। जिस प्रकार आकाश में वा द्यौ में जितने देवता हैं सब सूर्य की रिष्म में रहते हैं ग्रौर सूर्य के ग्राश्रित हैं उसी प्रकार इस शरीर में जितने देवता हैं सब इसी के ग्राश्रित रहते हैं।

इसी क्षेत्रज्ञात्मा को सांख्य में पुरुष कहा है ग्रौर महान् ग्रात्मा को सांख्यवालों ने इसी क्षेत्रज्ञ पुरुष की प्रकृति स्थिर किया है। प्रकृति का जिस प्रकार जिन धर्मों से सांख्य में वर्णन हुग्रा है वह सब महान् आत्मा से समभाना चाहिये किन्तु पुरुष के लिये जिस प्रकार का वर्णन सांख्य में हुग्रा है वह सब क्षेत्रज्ञ के लिये समभाना चाहिये। उसका वर्णन विस्तार के कारण यहां नहीं किया जाता है। मैत्रायणी श्रुति में इक्ष्वाकुवंशी राजा मस्त् को शाकायन्य महिष ने जिस प्रकार क्षेत्रज्ञ का स्वरूप निरुपण किया है वा किपलदेव के सांख्य दर्शन में पञ्चिशाखादि ग्राचार्यों ने जिस प्रकार उसका विस्तार दिखाया है सो सब उन्हीं के ग्रन्थों से देखना ग्रावश्यक है। उनकी यहां पुनरावृत्ति करना ग्रावश्यक नहीं है।

### १-योनि, प्रतिष्ठा, आशय

इस क्षेत्रज्ञात्मा को 'महाजन' वा (हृद्य) कहते हैं। इसकी योनि सिर है, हृदय इसकी प्रतिष्ठा है, और हृदय के भीतर मनोमय दहराकाण ग्रीर हितानाड़ी का अन्तरा कोई इसका ग्राणय है। यद्यपि यह भी जीवात्मा का छोटा भाग है तथापि जिन के मत में भूतात्मा ही जीव कहा जाता है उनके विचार से यह प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान स्वतन्त्र ईश्वर है। यह ग्रपनी माया से यन्त्रारूढ़ भूतों को परिश्रमण करता हुग्रा इस भूतात्मा जीव पर वा उसके शरीर पर पूर्ण ग्राधिपत्य रखता है। श्र जो कुछ मेरा विशाल ज्ञानमण्डल है, जिस ज्ञानमण्डल में मेरे शरीर सहित यह संपूर्ण चराचर जगत् भास रहा है, यही ज्ञान विकास इस क्षेत्रज्ञात्मा का साक्षात स्वरूप है और जितने भिन्न-भिन्न प्रकार की मेरी बुद्धियाँ हैं वे इसी क्षेत्रज्ञ रूपी सूर्य की रिश्मयाँ हैं।

#### २-म्रालम्बन

सर्वव्यापक चिदातमा सूर्य के रस पर आकर उसी रस के परिच्छित्र होता है। ग्रीर रस के संयोग से चिदात्मा का स्वरूप भी बदल जाता है। वही उन दोनों का संम्मिलित स्वरूप विज्ञान के नाम से कहा जोता है। उस विज्ञान का परिच्छित्र विम्ब ही इस गरीर के भीतर चन्द्रमा के रस से उत्पन्न हुए महान् आत्मा पर प्रतिबिम्बित होता है और उसी को सत्वगुण कहते हैं। यह महान् आत्मा सोम रस होने के कारण जल वा काच के अनुसार स्वच्छ होता है उस महान् ग्रात्मा का सत्व भाग भूतात्मा के प्रज्ञान भाग में मिलकर उस प्रज्ञान आत्मा को इतना स्वच्छ कर देता है कि जिस से उस प्रज्ञान पर वह पहला विज्ञान आतमा प्रतिबिम्बित हो जाता है। प्रतिम्बि की रिश्म भी विम्ब के अनुसार फैलने का स्वभाव रखती है तथापि जिस ग्रोर उसका ग्रालम्बन जल दर्पण आदि द्रव्य रहता है उस ओर रिश्मयाँ प्रतिरुद्ध रहती है। इसी नियम के अनुसार शरीर में भी प्रज्ञान रूक जाता है प्रतिबिम्बत विज्ञान म्रात्मा की रिष्मियाँ पीठ की म्रोर जाकर सामने की म्रोर ऊपर नीचे चारों ओर व्याप्त होती है। जिससे हमारे ज्ञान की प्रवृति जिन इन्द्रियों से होती हैं वे सब ज्ञानेन्द्रियाँ मस्तक के एक ही छोर में देखी जाती हैं। यद्यपि हमारा ज्ञान इन्द्रियों से होता दीखता है तथापि उन इन्द्रियों में प्रज्ञान भासित होता है ग्रीर उस प्रज्ञान में विज्ञान प्रतिविम्बित है। वह विज्ञान सूर्य का वह रस है कि जिसमें चिदात्मा का श्रंश भरा हुआ है। उसी चिदात्मा के बल से विज्ञान आत्मा ग्रौर प्रज्ञान ग्रात्मा भी ज्ञानमय होकर हमारे हृदय में वा इन्द्रियों में निवास करता है। इसी से हम चेतन कहलाते हैं ग्रौर प्रज्ञान पर जो विज्ञान का प्रतिविम्ब है उसी को चिदाभास कहते हैं, ग्रौर इस चिदाभास को ही बहुत से विद्वानों ने जीव-ग्रात्मा शब्द से कहा है।

## ३-नाड़ी संचार

ऊपर याकाश में सूर्य मण्डल में जो हिरण्मय चमकता या टिमटिमाता हुग्रा पुरुष है, वही आतमा मेरे इस शरीर की भी यात्मा है। जिस प्रकार सूर्य पुरुष इस ब्रह्माण्ड शरीर की ग्रात्मा है। उसी प्रकार वही सूर्य पुरुष छोटे रूप में मेरे हृदय में हार्द पुरुष होकर मेरे शरीर की ग्रात्मा होता है वही मैं हूँ प्रथित् मैं शब्द से उसी का व्यवहार होता है। जिस प्रकार वड़े सूर्य पुरुष का प्रकाश ब्रह्माण्डमण्डल में सर्वत्र व्यापक है उसी प्रकार हमारे शरीर को हार्दपुरुष का भी प्रकाश संपूर्ण शरीर में व्यापक है इस

अगमयन् सर्वभूतानि यन्त्राह्न्दानि मायया । (गीता)

शरीर स्थित प्रकाण का कभी कभी हम साक्षात्कार भी कर लेते हैं। घोर अन्धकार में जब कभी हम अपने एक नेत्र के कोएा को दबाकर वा उक्साकर बार बार वक्र (टेढ़ा) करते हैं तो अकस्मात् नेत्र के ऊपरी ढक्कन के नीचे प्रकाण का चक्र बिजली के अनुसार चञ्चल दीख आता है। उसके मध्य में ख्याम प्रदेश है, वहीं ज्ञान का मुख्य स्वरूप भासित होता है। उस ख्याम छिद्र को ही ज्ञान का स्वरूप समभना चाहिये। उसके चारों और कुण्डल के अनुसार प्रकाण मण्डल दीखता है जिसका वर्ण कुछ नीली और हरी भांइ को लिये हुए खेत है।

किसी किसी का मत है कि वह प्रकाश चक्र तो प्राज्ञ आत्मा का स्वरूप है किन्तु उसके मध्य में जो श्यामछिद्र है उसी का ज्ञान विकास जो हमारे शरीर से बाहर न होकर भी बाहर के ढङ्ग पर दीखता है जो हमारे आँख के श्याम तारे पर रहकर भी सम्पूर्ण जगत् के विशाल विशाल प्रदेश को बालाग्न से भी सूक्ष्म नेत्राग्न प्रदेश में दिखा रहा है वह विशाल ज्ञान प्रकाश ही वास्तव में क्षेत्रज्ञातमा का स्वरूप है यद्यपि वह भी मेरे सर्वाङ्ग शरीर में व्याप्त है तथापि प्राज्ञातमा के अनुसार उसी नेत्र में उजली फलक के भीतर दीख आता है। अथवा जगत् का रूप दिखाने वाला ज्ञान प्रकाश अन्यान्य इन्द्रियों से बढ़ कर आंख में ही भासता है। इसलिये प्राज्ञ के अनुसार क्षेत्रज्ञातमा का भी दक्षिण नेत्र में ही लक्षित होना वेद में वर्णन किया गया है। अर्थात् वेद बार बार कहता है कि यह आकाश सूर्यपुरुष और हमारे दिक्षणनेत्र का इन्द्र पुरुष ये दोनों एक ही हैं और बायें आँख की ज्योति उस इन्द्र की पत्नी है और इन दोनों आँखों के प्रकाश का ह्रदयस्थान में मिलाव है। इसलिये यह भी कहते हैं कि हमारे हृदय की आत्मा और सूर्य ये दोनों एक ही वस्तु है। वेद मन्त्र है—

## "सूर्य आतमा जगतस्तस्थुषश्च" ग्रर्थात् स्थावर ग्रीर जङ्गम दोनों की ग्रात्मा सूर्य है।

जिस प्रकार सूर्य के चारों ग्रोर सूक्ष्माति सूक्ष्म रिष्मिनाड़ी फैली हुई दीखती है उसी प्रकार इस क्षेत्रज्ञात्मा का भी प्रतिष्ठा स्थान इस हृदय में चारों ओर सूक्ष्मातिसूक्ष्म धारण की हुई शरीर के सूर्य की किरणें हिता नाम की नाड़ियां चारों ग्रोर शरीर में फैली हुई है जिस प्रकार बाहर के सूर्य की रिष्मियां रक्त, पीत, हरित ग्रादि सात वर्णों की हैं उसी प्रकार इस हार्द सूर्य की भी हिता नाम की नाडियां उन्हीं वर्णों की देखीं गई हैं। उन नाड़ियों में १०१ नाड़ी हृदय से सिर की ग्रोर गई हैं, जैसा कि वेद की ऋचा में लिखा है—

# शतं चैकाच हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । तयोध्वं मायन्नमृतत्वमेति, विष्वङ्न्या उत्क्रमणो भवन्ति ॥

ग्रर्थात् इन १०१ नाड़ियों में एक नाड़ी ठीक सरल रेखा में ब्राह्मण्ड की ग्रोर गई है, यदि उस नाड़ी के द्वारा श्रात्मा उत्क्रमण करे ग्रर्थात् मृत्युकाल में उसी नाड़ी होकर जीव शरीर से बाहर निकले तो वह जीव श्रमृतत्व ग्रर्थात् मोक्ष को प्राप्त होता है। किन्तु उससे भिन्न नाडी द्वारा उत्क्रमण होने से विष्वङ् ग्रर्थात् इधर उधर नाना प्रकार के स्वर्गों में जाता है वहां से फिर ग्राना पड़ता है। जिस प्रकार दो नगरों को मिलाने वाला मध्य में बहुत विस्तृत राज मार्ग फैला हुग्रा होता है, जिसके द्वारा इस नगर से उस नगर तक जीव आते जाते रहते हैं उसी प्रकार द्यावा पृथ्वी ग्रर्थात पूर्य पृथ्वी को मिलाने वाला रिश्म नाड़ियों का बना हुग्रा एक माहमार्ग समफना चाहिये। जिसके द्वारा सूर्य का रस क्षेत्रज्ञातमा में ग्रीर क्षेत्रज्ञ का रस सूर्य ग्रातमा में प्रतिक्षणा ग्राते जाते रहते हैं, ग्रीर सूर्य की ग्रातमा उसी मार्ग से ग्राकर क्षेत्रज्ञातमा बना है वा क्षेत्रज्ञातमा भी मृत्युकाल में उसी मार्ग से जाकर सूर्य ग्रातमा में सिम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार सूर्य से फैलकर हितानाड़ी में रिश्मियों आती है, ग्रीर हृदय से फैलकर सूर्य में चली जाती है। मृत्युकाल में यह क्षेत्रज्ञातमा उल्टे जाते हुए उन्हीं रिश्मियों के साथ मनोवेग के ग्रनुसार एक दिक्षिण में सूर्य तक पहुँच जाता है। यदि उसमें विद्या का प्रवल संबन्ध हो किन्तु मिलन विद्या जिसे काम कहते हैं, ग्रीर काम-जन्य, कर्म ग्रीर ग्रविद्या का बोफ ग्रातमा पर ग्रविक हो तो वह ग्रातमा इतनी शीद्यता से सूर्य तक नहीं पहुँचने पाती। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर किरणों है, उन्हीं किरणों के बल से यह क्षेत्रज्ञातमा इस ग्रीर को ग्रत्यन्त हलका बनाकर ग्रीर को उठाये रहता है।

### ४-क्षेत्रज्ञात्मा से संबन्ध रखने वाले देवता

आकाश के सूर्य से सम्बन्ध रखने वाले प्राग्पप्रधान तत्वों को देवता कहते है। उन देवताओं के प्रथम विभाग को ऋषि कहते हैं, जो शुद्ध ग्रमिश्रित प्राण स्वरूप हैं उनके अनेक भेद हैं, इन ऋषियों से उत्पन्न होने वाले दूसरे विभाग में पांच तत्व हैं-पितर, देव, ग्रसुर, मनुष्य, गन्धर्व। इनमें यद्यपि पितर तत्व चन्द्रमा के प्रकाश में, देवतत्व पृथ्वी के प्रकाश में, ग्रसुर तत्व पृथ्वी ग्रौर चन्द्रमा के पीछे की ओर ग्रन्मकार भाग में, मनुष्यतत्व पृथ्वी के दोनों सन्व्या की छाया में ग्रौर गन्धर्व चन्द्रमा की दोनों सन्व्या की छाया में रहते हुए प्राणतत्व को कहते हैं तथापि ये सब प्राण सूर्य से संवन्ध रखते हैं। सूर्य से ही म्राकर इन सब में व्याप्त हुए हैं, इसलिये ये विभाग सूर्य में भी माने जाते हैं। इनमें देवता से उत्पन्न होने वाले तीसरे विभाग में पांच तत्व हैं। ३-ग्राग्नि ग्रीर २-सोम जिनको क्रमशः ग्राग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र ग्रीर दिक् कहते हैं। ये पांचों सूर्य में रहते हैं। इन पांचों में से जो प्रथम तीन देवता है उनसे उत्पन्न होने वाला चौथा विभाग है, जिसमें ३३ तत्व भी सूर्य की किरणों में व्याप्त रहते है। अथवा यों समक्तना चाहिये कि ऋषि से लेकर अश्विनीकुमार तक ४ कक्षाग्रों में जितने देवता कहे गये हैं इन्हीं सब के पिण्ड का नाम सूर्य है। इनके म्रतिरिक्त सूर्य ग्रौर कुछ नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में जब उस सूर्य का रस म्राकर प्राणी के हृदय में प्रतिष्ठित होकर यह क्षेत्रज्ञआत्मा बना है तो स्रावण्यक है कि वे सब चारों कक्षाओं के देवगरा ज्यों के त्यों थोड़ी-थोड़ी मात्राग्रों में इस क्षेत्रज्ञात्मा का अङ्ग होकर प्राणी के शरीर में रहते हैं, इस शरीर में प्राणों की जो जहां चेष्टा हो रही है, जिन-जिन भूतों में गित वा कुछ क्रिया हो रही है वे सब इन्हीं देवताग्रों का स्फुरण (फड़कना) या जूमभण (फैलाव) है।

५-विधर्तृता

जिस प्रकार पश्चभूतों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांच गुएा नियम से रहते हैं उसी प्रकार प्राण में विधरण का गुण है। यह प्राण अपने से मिले हुए दूसरे पदार्थ को पकड़ कर अपने ऊपर धारण-कर लेता हैं। इसी प्राण का घन और प्रभव वह सूर्य है। वेद में कहा है कि—

# प्राणः प्रजानामुदयतोष सूर्यः

प्राण होने के कारण यह सूर्य विधरण धर्मा है । उसी को विधरण धर्म वाले रिश्मयों से पकड़ी हुई यह संपूर्ण पृथ्वी कहीं आकाश में निराधार पकड़ी हुई है, या तीनों लोक यथास्थान संनिविष्ट रहते हैं, अपने नियतस्थान से विचलित नहीं होते । उसी प्रकार इस शरीर में क्षेत्रज्ञात्मा की रिश्मयों भी विधरणधर्मा हैं । उसी क्षेत्रज्ञ की रिश्म से विधृत होकर यह शरीर हलका रहता है और सड़ता नहीं श्रीर इस शरीर में भी तीनों लोकों के भाग आपस में धिलमिल न होकर यथास्थान संनिविष्ट रहते हैं ।

# ६-सेतुता

जहां कहीं पार ग्रीर ग्रवार का व्यवहार होता है, वहां कोई वस्तु मध्य में अवश्य होती है जिससे इस पार ग्रीर उस पार का व्यवहार होता है, वहाँ पर पार ग्रीर ग्रवार इन दोनों को मिलाने वाली तीसरी वस्तु इस पार से उस पार तक दोनों भागों से स्पर्ण करें तो उसे सेतु कहते हैं। उस सेतु के द्वारा किसी नदी के उस पार का प्राणी इस पार ग्राता है ग्रीर इस पार का प्राणी उस पार जाता है, ठीक इसी प्रकार संसार प्रवाह के मध्य में यह क्षेत्रज्ञ सूर्य है। इस क्षेत्रज्ञ से ग्रवांक् महान् या भूतात्मा है। जहां कर्म की परतन्त्रता है। किन्तु उसी क्षेत्रज्ञ सूर्य से ग्रन्तर्यामी चिदात्मा है, जहां ज्ञान के प्राधान्य से प्राणी में स्वातन्त्रय होता है, कर्म का पारतन्त्रय नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्रज्ञ सूर्य से ग्रवांक् भाग में संसार बन्धन की सामग्री है ग्रीर उसी से दूसरी ग्रीर संसार से छूटने ग्रर्थात् मुक्ति की सामग्री है। मध्य में यह क्षेत्रज्ञात्मा है, इसिलए इसको सेतु कहते हैं। इसी के द्वारा परलीपार की चिदात्मा इस पार के भूतात्मा में यज्ञात्मा बनती है, ग्रीर प्रज्ञात्मा भूतात्मा भी जो जीव कहा जाता है इसी क्षेत्रज्ञ में पहुँचकर ग्रुद्ध चिदात्मा वन जाता है। संसार से मुक्त होकर उस पार चला जाता है। इसीलए इस पार से उस पार जाने में इस क्षेत्रज्ञात्मा को सेतु समफना चाहिये। वेद ने इसके लिये कहा है—ग्रमृतस्येष सेतुः। ग्रथित् गृत्यु के ग्रमृत भाग में जाकर ग्रमृत बनने के लिये यही विज्ञान ग्रात्मा सेतु है।

#### ७-प्रयोजकता

इस शरीर में काम करने वाला प्राज्ञ आतमा है। किन्तु वह चन्द्र रस से उत्पन्न होने के कारण परतः प्रकाश है, । स्वतः ज्योतिष्मान् नहीं है। इसलिए स्वतः उससे ज्ञानरूपी प्रकाश का उद्भव होना असंभव है। यद्यपि उस प्राज्ञ में इसी विज्ञान आत्मा क्षेत्रज्ञ का प्रतिबिम्ब पड़ने से चिदाभास होकर प्राज्ञ भी चेतन हो गया है। तथापि प्राज्ञ की चेतनता इसी विज्ञान आत्मा क्षेत्रज्ञ के आधीन है, क्योंकि जिस प्रकार विम्ब में कोई क्रिया या परिवर्तन होता है उसी से प्रतिबिम्ब में किया और परिवर्तन होना देखा गया है। इसीलिए यह माना जाता है कि यह प्राज्ञ आत्मा जो कुछ किया करता है उसका प्रयोजक अर्थात् प्रवर्तक यही विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ आत्मा है। जिस प्रकार नेत्र देखने की क्रिया करता है किन्तु उसके इस क्रिया का प्रवर्तक सूर्य ही है। यदि सूर्य का प्रकाश न आवे तो यह चक्षु स्वच्छ होने पर भी नहीं देख सकता। इस प्रकार बिना क्षेत्रज्ञ की सहायता के प्राज्ञ आत्मा कुछ किया नहीं कर सकता।। १।।

यह क्षेत्रज्ञ आत्मा प्राणमय है। प्राण से ही सब क्रिया उत्पन्न होती हैं, वे सब प्राण दो प्रकार के हैं। मध्य वाले मुख्य प्राण को इन्द्र कहते हैं और शेष उसके अनुयायी प्राणों को देवता कहते हैं। ये ही देवता सब उस इन्द्र की इन्द्रियां हैं, जिन इन्द्रियों से प्रेरित होकर प्राज्ञ आत्मा सब काम अरता है ॥२॥

इस क्षेत्रज्ञ आत्मा का स्वरूप मनोमय है, ग्रीर प्राणाशरीर है, इसका जो मन है उसे ही महान् भारमा कहते हैं। यह महानात्मा उस क्षेत्रज्ञ की प्रकृति है। लोक में जो व्यवहार किया जाता है कि मेरी प्रकृति अच्छी नहीं है, वह प्रकृति यही महान् आत्मा है। वह महानात्मा, सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के स्वरूप हैं। ये आपस में एक दूसरे के ग्राघात से बदलते रहते हैं। जब कभी सत्व ग्रधिक हो जाता है तव सुखदाई अच्छी प्रकृति होती है। रज की अधिकता में दु:खदाई खराव प्रकृति होती है, ग्रीर तम की ग्रिंघिकता में मोहदाई स्तिमित प्रकृति होती है। ये तीनों क्षेत्रज्ञआत्मा के ऊपर उसके ग्राश्रय से रहकर वदलते रहते हैं। वे तीनों गुण जिस अवस्था में रहें उसी ग्रवस्था में उनमें क्षेत्रज्ञग्रात्मा की विज्ञान किर्यों प्रविष्ट होकर उन गुर्गों को ज्ञानमय वनाते हैं। जिससे सुख दु:ख मोह का अनुभव हुआ करता है जब दु: ख का होता है तभी प्रकृति ग्रच्छी नहीं है कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ का विज्ञान स्वतन्त्र रूप से किसी गुणों के मेल के हमें कभी प्रतीत नहीं होता। क्षेत्रज्ञ पर ग्रावरण रूप इन तीनों गुणों में होकर ही ज्ञान की किरएों निकलती हैं, वे उन्हीं गुणों के रङ्ग से रङ्गा हुग्रा दीखता है। किन्तु यदि वास्तव में विचार कर देखें तो यह क्षेत्रज्ञ का विज्ञान अपने स्वरूप से असङ्ग और निर्लिप्त है। किन्तु याद पार्ट कर्म से वड़ा होता है और न पाप कर्म से छोटा होता है, वह चारों ओर समानभाव से व्याप्त रहा है। किन्तु उसके मार्ग में आए हुए छोटे कर्मों में उस कर्म के आयतन के अनुसार छोटा दीखता है और बड़े कर्मी में बड़ा दीखता है। किन्तु अवगुणों में छोटे बड़े होने का परिवर्तन या सब प्रकार की क्रिया इसी क्षेत्रज्ञ आत्मा के प्राणक्ष्य देवताओं के प्राणक किया यात्मा के प्राणक्ष्य देवताओं के संयोग वियोग से हुग्रा करते हैं वही क्षेत्रज्ञआत्मा मेरे जस शरीर में मुख्य यात्मा है, वही इस शरीर का करते का करते हैं वही क्षेत्रज्ञआत्मा मेरे जस शरीर का करते स्मित्सा हैं, वही इस शरीर का कर्ता, हर्ता, विधाता ईश्वर है। यदि उसकी उसकी गति को सम्बक् प्रकार से जाना जाय तो किसी कर्म से भी लिप्त नहीं होता और न पाप पुण्य का परिणाम होता है ग्रीर कर्म बन्धन से छूट जाने के कारण यह जीव मुक्त माना जाता है।

इसीलिये श्रुति कहती है कि—

एष नित्यो महिमा ब्राह्मग्रस्य, न वर्धते कर्मग्रा नो कनीयान् । तस्यैवस्यात् पद विततं विदित्वा, त लिप्यते कर्मणा पापकेन ।।

# ५-निर्लिप्तता

यह क्षेत्रज्ञ-ग्रात्मा असङ्ग होने के कारण किसी में ग्रासक्त नहीं होता । ग्रग्नाह्य होने से किसी वे गृहीत नहीं होता । यह ग्रगीर्ण (न टूटने योग्य) होने जैसे तेज की रिश्मयाँ शीर्ण नहीं होता । ग्रहीं अव्यिश्वत है किसी काम में इसको व्यथा या थकान नहीं होती ग्रीर इसमें किसी प्रकार का सड़ता हिसी बिकार नहीं होता, यह ग्रमय ग्रीर पित्रत्र आत्मा है, इसके ग्रसङ्ग होने के कारण कोई भी ज्ञान की शितता, ग्रह का मिठास, नीम की तिक्तता, जल की शीतता, ग्रांक्त की

किष्णता इत्यादि इत्यादि कोई भी धर्म इसमें लागू नहीं होते। जाग्रत से स्वप्न में या स्वप्न से सुपुष्ति में गुद्ध निर्विषय रूप का ज्ञान चला जाता है।

### ६-ग्रवस्थात्रय

यह विज्ञानग्रात्मा क्षेत्रज्ञ, सर्वदा प्राज्ञ ग्रात्मा से संश्लिष्ट (मिला जुला) ही रहता है इसलिये पाज के साथ ही यह अपनी तीन अवस्था धारण करता है। बुद्धचन्त, सन्ध्य, स्वप्नान्त इन तीनों का क्रम-से विचार किया जाता है।

# जाग्रत या बुद्धचन्त ग्रवस्था

जब कि प्राज्ञ आत्मा बहिरिन्द्रियों के द्वारा शरीर से बाहर के विषयों का भोग करता है तो उस समय विज्ञान श्रात्त आत्मा बहिरिन्द्रियों के द्वारा शरार स बाहर गाया समय यह विज्ञान सामय विज्ञान श्रात्मा श्रज्ञानआत्मा और इन्द्रियें ये तीनों एक साथ मिले रहते हैं। इस जाग्रत अवस्था श्रातमा भी प्रज्ञान के साथ बहिश्चर हो जाता है, उसी अवस्था को जाग्रत कहते हैं। इस जाग्रत अवस्था में यह जिल्ला में यह विज्ञान को साथ विहिश्चर हो जाता है, उसी अवस्था का जाअत नहीं है। अर्थात सूर्य, चन्द्र, अग्नि इन तीनों के अतिरिक्त नाम प्रात्मा पश्चज्योति से ज्योतिष्मान् रहता हैं। अर्थात् सूर्य, चन्द्र, अग्नि इन तीनों के अतिरिक्त अतिरिक्त सुना हुआ शब्द ग्रीर उस विज्ञान की निज की ज्योति, इनमें किसी एक से, दो से, तीन से, चार से या पाँचों से काम लेती है। अपनी ज्योति के ग्रतिरिक्त बाहर की चार ज्योतियां भी सविषयक ज्ञान में हुए है जान में इसकी सहायता करती हैं।

# २-स्वप्त या सन्ध्य ग्रवस्था

यह विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा जब कि बाहर की चारों ज्योतियों से संबन्ध तोड़कर केवल विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा जब कि बाहर की चारों ज्योतियों से संबन्ध तोड़कर केवल थह विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा जब कि बाहर की चारी ज्यातिया से अपनी ही ज्योति से काम लेता है उस समय को स्वप्न अवस्था कहते हैं। स्वप्त में सब इन्द्रियों को ग्रार पज्ञान आत्मा को साथ लेकर यह विज्ञान ग्रात्मा अपनी रिक्सियों में प्रज्ञान के बने हुए पदार्थों को जाग्रत् के ग्रनुसार कि के अनुसार भिन्न भिन्न इन्द्रियों से देखा करता है। यद्यपि स्वप्न के एक भी पदार्थ बाहर के नहीं हैं, तथापि प्रजान के एक भी पदार्थ बाहर के नहीं हैं, तथापि प्रज्ञान के बनाये हुए उनको अपने प्रकाश से देखता रहता है। स्वप्न के समय यह क्षेत्रज्ञ आत्मा अपनी विज्ञान भूपनी विज्ञान रिश्मयों को शरीर के बाह्य चर्मतक फैलाये नहीं रहता है, किन्तु सब ग्रोर से ग्रपनी रिश्मयों को शरीर के बाह्य चर्मतक फैलाये नहीं रहता है, किन्तु सब ग्रोर से ग्रपनी रिश्मयों को नी रिषमयों को भीर सब इन्द्रियों को खींचकर केवल, हृदय में ही पर्यवसन्न (संकुचित) होता है। जिस भकार सूर्यास्त काल में सब रिश्मयों अस्त जाते हुए मण्डल के साथ एक होकर उसके साथ अस्त हो जाते हैं, उसी जाते हैं, उसी प्रकार विज्ञान-ग्रात्मा के हृदय-मात्राकाण में सङ्क्षचित होते ही संकुचित होती हैं। उसी उस हित्याकाश में संकुचित हो जाती हैं। इन्द्रियां भी सब हिदय में ही संकुचित होती हैं। उसी हित्याकाश में संकुचित हो जाती हैं। इन्द्रियां भी सब हिदय में ही संकुचित होती हैं। उसी हिदेयाकाश में संकुचित हो जाती हैं। इन्द्रियां भी सब हृदय में हा सकुचित हो जाती हैं। इन्द्रियां भी सब हृदय में हा सकुचित हो जाती हैं। प्रज्ञान आत्मा भी विज्ञानमय ग्रात्मा में प्रवेश करके हिन्द्रिय स्थल के सब दश्य देखे जाते हैं। प्रज्ञान आत्मा भी विज्ञानमय ग्रात्मा में से जब कभी इन्द्रिय स्थित अपने किरणों को हृदय में ही खींच लेता है, किन्तु शरीर का त्वचा में से जब कभी वर्णात्मा नहीं ने पूर्णतया नहीं खींच लेता है तब कभी कभी सोता हुआ-ग्रादमी वर्शत है। सिंह, हाथी, आदि के स्वापा नहीं खींच लेता है तब कभी कभी सोता हुआ-ग्रादमी बरोता ह, पूछा । भाक्रमण में प्रकार मैथुन में वास्तव में ही तीनों विकार निर्गत होते हैं। सिंह, हाथी, आदि के भाक्रमण में भय से छाती में घड़कन वास्तव में ही हो जाती है परन्तु ये सब विकार स्नायु की दुर्वलता से प्रशानातमा की वास्तव में ही हो जाती है परन्तु ये सब विकार स्नायु की दुर्वलता भानात्मा की रिश्मयाँ अच्छी तरह खिची न जाने से ही होते हैं। किंगु राष्ट्र में विकार नहीं होते। की रिश्मयाँ अच्छी तरह खिची न जाने से ही होते हैं। किंगु के ये कोई भी विकार नहीं होते। होते। इन में के रिश्मयाँ वलात्कार से हृदय में खिच जाती हैं तो उस मनुष्य के ये कोई भी विकार नहीं होगे। होते । इन में से जो जो नाड़ी जिस की दुर्वल होगी उसी के सम्बन्ध वाले दोष दीखेंगे दूसरे नहीं होगे ।

स्वप्न में जितने पदार्थ दीखते हैं उनको विज्ञान ग्रात्मा ही प्रज्ञान से बनाता बिगाड़ता रहता है। इन में भी कफ, बात, पित्त ग्रादि शरीर धातुग्रों का संबन्ध ग्रवण्य रहता है। हृदय की नाड़ी दुर्बल ग्रवस्था में जिन धातुग्रों से मिली रहती है। उस धातु का संबन्ध स्वप्न दृश्य में ग्रवण्य हो जाता है ग्रथ्मित् पित्त की बृद्धि में ग्रांगिन का, कफ की बृद्धि में जल का, बायु की बृद्धि में उड़ने या भय का अधिक दृश्य देखा जाता है। इन सब की अधिकता भी नाड़ी की दुर्वलता ही से होती है। हिता नाम की नाड़ियां जो हृदय स्थान से सर्वाङ्ग शरीर में फैली हुई हैं जिन की संख्या ७२००० हैं, उन्हीं नाड़ियों में किसी किसी की दुर्वलता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रद्भुत ग्रद्भुत स्वप्न दृश्य दिखाई दिया करते हैं। कल्पना करो कि किसी मनुष्य के यह हृदय से फैली हुई हितानाड़ी बहुत कम दुर्वल है, ग्रथवा सर्वथा दुर्वल नहीं है तो ऐसे मनुष्य या तो स्वप्न देखते नहीं, ग्रथवा स्वल्प-काल में स्वल्प-मात्रा में देखते हैं। किन्तु यह सब स्वप्न-दृश्य हृदय के आकाश में ही होते हैं ग्रीर जाग्रत के ग्रनुसार हृदय में ही बैठा हुग्रा विज्ञान ग्रात्मा उसे देखा करता हैं। जाग्रत ग्रवस्था में यह विज्ञान ग्रात्मा इन्द्रिय में जगत् के दृश्यों को देखता है ग्रीर ध्यानस्थ होकर विचार करने में विचारित पदार्थों को स्वप्न के ग्रनुसार प्रज्ञान से ही बनाकर हृदयस्थान में ही देखता हैं। इस जाग्रत में दोनों स्थानों से काम लेता है, किन्तु स्वप्न में इन्द्रियों को छोड़कर केवल हृदय से ही काम लेता है।

## ३-सुषुप्ति या स्वप्नान्त अवस्था

जबिक न जाग्रत के अनुसार न स्वप्न के अनुसार कुछ देखता है, न सोचता है जबिक सभी इन्द्रियाँ मन किसी विषय को ग्रहण नहीं करती तो उस समय यह विज्ञान ग्रात्मा निर्द्धन्द ग्रर्थात् अकेला रहता है, उसी ग्रवस्था को सुपुष्ति कहते हैं।

ह्दय से प्रथम १०१ नाड़ी मुख्यता से निकलती हैं फिर उनके एक-एक में से सौ-सौ नाड़ियाँ (शाखा) निकली हैं फिर उनके एक-एक में से ७२००० नाड़ियाँ प्रति शाखा हुई हैं। इन सब नाड़ियों को जो सर्वाङ्ग शरीर में फैली हुई हैं इनको हितानाड़ी कहते हैं। इनमें व्यान वायु विचरता हुआ रहता है इस प्रकार नाड़ियों की व्याख्या पिप्पलाद ऋषि ने की है। जिस समय विज्ञानग्रात्मा जाग्रत् या स्वप्न में न रहकर सुषुप्ति में रहता है उस समय इन्हीं नाड़ियों में व्याप्त हो जाता है वह तेज पित्त से प्रज्वलित होकर इस प्रकार तीव्र हो जाता है कि उसके उस समय कोई भी वस्तु यहाँ तक कि नाड़ियों के चर्म भी स्पर्ण नहीं करते। उसके तेज से विकीएं होकर (धक्का पाकर) सब पदार्थ दूर हो जाते हैं, श्रीर वह अपने स्वख्प में स्वच्छ निर्विकल्पक रहता है, ग्रार्थात् ग्राप्त होता है ये हितानाड़ियाँ हृदय से ऊपर नीचे चारों ग्रोर फैली हुई हैं, उन सब में जबिक ज्ञान व्याप्त रहता है तभी जाग्रत होता है। किन्तु जबिक शिर की ग्रोर जाने वाली ऊपर की नाड़ियों में न रहकर हृदय ग्रीर हृदय के नीचे नाड़ियों में रहता है तब स्वप्न होता है। किन्तु जबिक हृदय को भी छोड़ देता है अर्थात् जो नाड़ियाँ हृदय से नीचे पुरीतत (छोटी बड़ी ग्राँतें) नाड़ियों की ग्रोर जो ७२००० शाखायें गई हैं उनके द्वारा पुरीतत नाड़ी तक पहुँचकर शान्त हो जाता है उसी को सुपुप्त कहते हैं। इन्द्रियों के स्नायु हृदय में गर्वे हैं इसीलिये हृदय में प्रज्ञारम इन्द्रियों के रसों को लेकर विज्ञान आत्मा के प्रकाश में नाना

प्रकार के दृश्यों को दिखा सकता था, किन्तु जबिक ज्ञानआत्मा हृदय ग्राकाश को छोड़कर नीचे रहता है तो हृदय में ग्रन्थकार होने से वहाँ इन्द्रियों का कोई भी भाव प्रज्ञान में नहीं आता इसीलिये प्रज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता । इसिलये हृदय ग्राकाश में जो स्वप्न पहले दीखते थे ग्रव नहीं देखते हृदय हृदय के नीचे पुरीतत नाड़ी में ज्ञान का प्रकाश रहने पर भी इन्द्रियों के स्नायु वहां न पहुँचने से किसी भी इन्द्रिय के धर्मों को प्रज्ञान ग्रात्मा ग्रहरण नहीं करता, इसिलये विज्ञान के प्रकाश में कोई दूसरी वस्तु ही नहीं ग्राती जो उस विज्ञान से प्रकाशित होती । इसिलये उस समय कोई भी इन्द्रियों की दृत्ति नहीं होती इससे वह विज्ञानआत्मा उस समय देखता हुग्रा भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, अर्थात् उसकी शक्ति प्रकाश करने की जाग्रत् स्वप्न के अनुसार इस समय भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, किन्तु सामने दूसरी वस्तु के न होने से किसी विषय का भी ज्ञान नहीं होता।

अजातशत्रु काशीराज ने ही पहले-पहल प्रज्ञान आत्मा से संश्लिष्ट विज्ञान आत्मा का हितानाड़ी द्वारा पुरीतत में जाना निरूपण किया है। विज्ञानग्रात्मा का हृदय छोड़कर पुरीतत में रहना शङ्कराचार्य ने ग्रसम्भव समभक्तर हृदय का परिवेष्टन कल्पना करके उसका नाम पुरीतत रक्खा है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक परकोटे से घिरे हए नगर में बड़े भवन में एक छोटी कोठरी में बैठे हुए ग्रादमी के लिये तीनों प्रकार से व्यवहार किया जाता है। वह ग्रादमी एक ही समय में खास कोठरी में है, बड़े भवन में है, ग्रीर नगर में है, इसी प्रकार प्रीतत नाम के हृदय के ग्रन्दर जो दहराकाण है उसमें रहने वाला विज्ञान आत्मा एक ही समय में तीनों स्थान में कहा जा सकता है। वह दहराकाण में है, हृदय में है, पूरीतत में है। पूरीतत में जाना कहने से हृदय का छोड़ना नहीं माना जा सकता। वह केवल सुपुष्ति-काल में ग्रसङ्ग होकर विषयों को स्पर्श नहीं करता इतने ही से सुषुष्ति हो जाती है, इस प्रकार शङ्कर का मत है। परन्तु दहराकाश में रहते हुए विज्ञान ग्रात्मा का सुषुप्ति काल में हृदय के वेष्टन पुरीतत में जाने का वर्णन करना व्यर्थ ही दीखता है। क्योंकि यदि हृदय वेष्टन ही पुरीतत है तो उसके भीतर वह तीनों ग्रवस्थाग्रों में समान भाव से रहता है, फिर खासकर सुषुष्ति काल में ही पुरीतत कहने का कोई तात्पर्य नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि हृदय वेष्टन की कल्पना करना निःसार है, क्योंकि हृदय खुद चर्ममय है उसका कोई वेष्टन प्रत्यक्ष में नहीं देखा जाता। तीसरी बात यह है कि अमरकोश आदि कोश ग्रन्थों में ग्रांतों का ही नाम पुरीतत कहा है। हृदय वेष्टन के लिये पुरीतत शब्द कहीं भी नहीं ग्राया इसलिये ग्रसली अर्थ पुरीतत का छोड़कर मिथ्या पुरीतत कल्पना करना ग्रनुचित है।

पिप्पलाद ग्रादि ऋषियों ने इस विज्ञानमय आत्मा को ग्रणरीर ग्रौर ग्रक्षर कहा है। ग्रणरीर वह कहलाता है कि जिसके णरीर का कोई परिमाण नियत न हो जैसे हवा, पानी, बादल ये सब अणरीर ग्रीर वह विज्ञान हैं। ग्रच्छा ये ग्रुभ्र (चमकदार) है वह जाग्रत् स्वप्न में कितने ही मृत्यु के रूपों को अपने में लेकर भिन्न-भिन्न दश्यों को विकासित करता है। किन्तु सुपुष्ति काल में मृत्यु के किसी रूप से स्पर्ण नहीं करता ग्रौर न किसी संस्कार को लेकर स्वप्न ज्ञान ही बनता है। मैं भीतर हूं या बाहर यह ज्ञान भी नहीं होता उस समय निष्काम शोकातीत निज के ग्रानन्द में मग्न रहता है। यह उसकी ऐसी दशा होना परा सम्पत्ति है, परागित है। यह उसका परमलोक कैवल्यानन्द है।

## मतान्तर (दूसरा या तीसरा)

किसी किसी का मत है कि इस सूर्य में जो पुरुष दीखता है वह मृत्यु है, उसके भीतर अमृत है।

मृत्यु और अमृत दोनों अत्यन्त स्रोतन्नोन हैं जैसा कि श्रुति कहती है—

## ग्रन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम् । मृत्युविवस्वन्तंवस्ते, मृत्योरात्मा विवस्वति ।।

इसी ग्रमृत ग्रौर मृत्यु के सिम्मिलति ए से हमारी विज्ञानग्रात्मा वनती है। उस आत्मा के मृत्युभाग में ग्रासित हो सकती है, इसलिये उसी भाग में विज्ञानग्रात्मा के साथ ग्रज्ञानग्रात्मा सिम्मिलत होती है और ग्रज्ञान के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध है, सब इन्द्रियां ग्रपने-ग्रपने विषय को जिस प्रकार प्रज्ञान आत्मा में पहुँचाती है वही विज्ञान ग्रात्मा के मृत्यु भाग में पहुँचकर विज्ञान ग्रात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसी को जाग्रत् ज्ञान या स्वप्नज्ञान कहते हैं। किन्तु यह विज्ञान का मृत्युभाग ग्रपने स्वभाव से ही जब ग्रन्तमुंख ग्रथवा बाहर के विषयों का ग्रहण करने से थक जाता है तो कुछ समय तक विश्राम के लिये शान्ति की इच्छा से वह मृत्युभाग ग्रन्तमुंख हो जाता है। अन्तर्मुख होते ही वह मरकर अमृत में लय हो जाता है। उस ग्रवस्था में विना मृत्यु केवल अमृतभाग विज्ञानग्रात्मा का रह जाता है ग्रीर वह ग्रसङ्ग है इसलिए उस भाग में प्रज्ञात्मा का सङ्ग नहीं होता इसीलिए प्रज्ञानग्रात्मा के सम्बन्धी इन्द्रियों के भी विषयों का सङ्ग नहीं होता ऐसी ग्रवस्था में हृदय के दहराकाश में ही उस विज्ञान ग्रात्मा के रहने पर भी और उस प्रज्ञान में सब इन्द्रियों के विषय जाने पर भी किसी विषय का ज्ञान नहीं होता, इसी को सुषुप्त अवस्था कहते हैं।

#### १०-उत्क्रमण

यह विज्ञानात्मा यद्यपि ग्रसङ्ग है तथापि उसका मृत्युभाग जो ग्रासिक्तमान् है उसमें प्राज्ञ ग्रात्मा परिष्वक्त (पका हुग्रा) ग्रथांत् ग्रालिङ्गत रहता है उसी के कारण से यह विज्ञानग्रात्मा भी शरीर के भीतर प्रवेश करके शरीर बनता है ग्रीर शरीर में रहने के कारण कितने ही परम्परा (गदला करने वाला) ग्रर्थात् ज्ञान विरोधी जड़ धर्म अर्थात् जिसके संसर्ग से ज्ञान कलुषित होकर मिलन हो जावे ऐसे धर्मों से संमुख्ट हो जाता है। जब तक प्राणी का जीवन रहे तब तक यह (मिला हुआ) विज्ञानग्रात्मा इसी प्रकार कलुषित होकर ग्रल्पज्ञ रहता है। किन्तु जब यह विज्ञान शरीर को छोड़कर मुक्तिकाल में उत्क्रमण करता है तो उस समय कलुषित करने वाले इन जड़ धर्मों को जो शरीर में संमुख्ट हो गये थे। उनका सर्वथा त्याग करता है ग्रीर गुद्ध निज रूप से निकल जाता है जिस प्रकार फल ग्रपने बन्धनों से मुक्त हो जाता है उसी प्रकार यह विज्ञान ग्रात्मा भी जो प्रत्येक ग्रङ्गों से बंधा हुग्रा था सबसे बन्धन तोड़कर संकुचित होकर प्राज्ञआत्मा सहित सब इन्द्रियों को साथ लिये हुए केवल एक हृदय के ग्रग्नभाग में ग्रा ठहरता है। उस समय शरीर के किसी ग्रङ्ग में यदि स्पर्ण करें तो बोध नहीं होता, न बोलता है, न देखता है, न सुनता है किन्तु केवल उसका हृदय छूने से घड़-घड़ी का कम्प ज्ञात होता है। ग्रर्थात् उस समय सब प्राणों को साथ लिये हुए विज्ञानमय मुख्य प्राण केवल हृदय में ग्रपना व्यापार करता है।

मुमूर्यु (मरनेवाला) के मरण से कुछ पूर्व तक हृदयमात्र में अन्तर्वोध रहता है। उसी ज्ञान प्रकाश के साथ सब इन्द्रियां प्रागों को लिये हुए मुख्य प्रागा ब्रह्मरन्ध्र के छिद्र से निकलती है। यदि उस विज्ञान से मिले हए प्राज्ञातमा में पापरूपी दुर्वासनायें भरी हो, तो उसी दुर्वासना की मात्रा के अनुसार भारी होकर वह विज्ञानमय प्राण नीचे की ओर भुक जाता है। इसलिए ब्रह्मरन्ध्र के द्वार से न निकलकर कदाचित् चक्षु से या ग्रीर किसी शरीर के भाग से निकलता हुआ देखा गया है। मृत्यु के समय जिस अङ्ग से ग्रात्मा निकलता है उस अङ्ग में कुछ न कुछ विकार अवश्य हो जाता है। जो आत्मा निकल जाता है उसमें सब ज्ञानेन्द्रिय, सब कर्मेन्द्रिय, मुख्य प्राण, विज्ञानग्रात्मा और प्रज्ञानग्रात्मा और भूतों का अनुशय इतने साथ होकर सम्मिलितरूप में उत्क्रमण करता है। स्वप्नकाल में जिस प्रकार का या जितना बोध प्राणी को रहता है, उसी प्रकार का उतना ही बोध उत्क्रमण के पीछे भी रहता है। यह इतनी ब्रात्मा की मात्रा सूर्य, चन्द्रमा और चिदातमा के रसों से बनी हुई होती है, वह अत्यन्त मङ्गल और अत्यन्त पवित्र है। जब तक वह ग्रात्मा शरीर में रहता है तब तक शरीर के ग्रपवित्र भागों को भी पवित्र रखता है। नख, केश, मांस, शोणित आदि सब गुद्ध रूप में अनुभूत (ज्ञात) होते हैं। किन्तु ये सब जीवित शरीर से भी अलग करने पर अपवित्र हो जाते हैं ग्रौर शरीर से आत्मा के उत्क्रमगा होने से मृत्यु होने पर इस शरीर के सभी अङ्ग प्रत्यङ्ग उसी समय सड़ने लगते हैं। थोड़े ही समय में अत्यन्त दुर्गन्ध निकलकर बाहर के वायु तक को गन्दा कर देती है। यह सड़ना या दुर्गन्ध होने की किया जीवितदशा में भी अवश्य ही जारी रहती होगी। किन्तु इसी पवित्र आत्मा के कारण ये सब दोष दूर होकर यह गरीर अत्यन्त सुन्दर निर्मल ग्रीर पवित्र बना रहता है। इस शरीर की पवित्रता से उस ग्रात्मा की पवित्रता सिद्ध होती है।

#### महान् स्रात्मा

पिष्पलाद ऋषि ने कहा है कि यह आत्मा षोड़शी है, ग्रथांत सोलह कला वाली है। वे १६ कलायें ये हैं। १ प्राण, २ श्रद्धा, ३ से ७ तक पञ्चभूत, ५ इन्द्रिय, ६ मन, १० ग्रज्ञ, ११ ग्रज्ञ से उत्पन्न वीर्य, १२ तप, १३ मन्त्र, १४ लोक, १४ नाम, १६ कमं। जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में चारों ग्रोर ग्रंथ जुड़ी रहती है, उसी प्रकार इस पुरुष में ये १६ कलायें चारों ग्रोर ठहरी हुई हैं। जिस सूर्य से रिष्मयां उत्पन्न होकर उसी के चारों ग्रोर फैली हुई उसी मण्डल में लीन हो जाती हैं उसी प्रकार ये कलाएं भी इस ग्रात्मा में उत्पन्न होकर उसी के चारों ग्रोर फैली हुई उसी ग्रात्मा में लीन हो जाती हैं। जिस प्रकार बहुत सी निवयां समुद्र में लीन होकर ग्रपने नाम रूप को खो देती हैं, उसी प्रकार पुरुष में लीन होने पर इन सोलह कलाग्रों के नाम रूप भी नष्ट हो जाते हैं। केवल यह गुद्ध ग्रात्मा ही रह जाता है। विचार करने से ये सोलहों पदार्थ इस ग्रारीर में पाये जाते हैं। किन्तु इनका विशेष वर्णन पिष्पलाद ऋषि ने स्पष्ट नहीं किया है। ग्रात्मा है। ग्रात्मा विश्व करते हुए इस ग्रारीर में सोलहों पदार्थ मानते हैं। उनके नाम ये हैं—

१—ग्रॉक्सीजन (ग्रम्लजन) Oxygen २—हाइजन (यद्रुजन=बहती हुई) Hydrogen ३—नाइट्रोजन (नक्तद्रुजन=स्याही) Nitrogen

| ४-कार्वन       | (अङ्गार=कोयला) | Carbon     |
|----------------|----------------|------------|
| ४—सल्फर        | ( गन्धक )      | Sulphur    |
| ६—फासफोरस      | ( पस्पर्ग )    | Phosphorus |
| ७—सोडियम       | (              | Sodium     |
| ५—पुटासियम     | ( )            | Potassium  |
| ६-कैलसियम      | ( चूना )       | Calcium    |
| १०—मैंग्नीशियम | ( , )          | Magnesium  |
| ११लीथियम       | ( )            | Lithium    |
| १२ - पलोरिन    | ( )            | Florin     |
| १३—क्लोरिन     | ( )            | Chlorine   |
| १४—ग्रायोडीन   | ( )            | Iodine     |
| १५—सिलीकन      | ( शिलाकण )     | Silicon    |
| १६ग्रायरन      | ् ( लोह )      | Iron       |

इस शरीर के मूलतत्त्व ये ही १६ बताये गये हैं। हड्डी, मांस, त्वचा, वसा (चर्बी) मूत्र, गुर्क, ग्रादि सभी पदार्थ इन्हीं १६ मूल तत्वों के ग्रावाप (कुछ मिलाना) उद्घाप (निकालना) से बने हुये हैं। इस प्रकार आधुनिक परीक्षा से भी शरीर में १६ ही तत्व सिद्ध होते हैं ग्रीर प्राचीन महर्षियों ने भी इस शरीर में १६ तत्व माने हैं, परन्तु इन नामों के परस्पर संबन्ध ठीक नहीं जचते हैं, इसलिए उनका विचार केवल इतना ही किया जाता है, इस पोडिशी ग्रातमा को इन्द्र कहते हैं।

# महान् श्रात्मा का जनम प्रकार

१—पाँच कोशों में से तीसरा जो मनोमय कोश है अर्थात् प्राणों से भरा हुआ प्रकाशवान् ग्राकाश के सदश मनोमय ग्रात्मा है। वह प्राण शरीर प्रकाश रूप और सदश ग्रात्मा है।

२—चन्द्रमा का रस जो ग्रमृत ग्रौर मृत्यु दोनों का सम्मिलित रूप है, उसी से यह ग्रात्मा बना है।

रे—कौषीतकीय ब्राह्मण में कहा है कि जो ग्रात्मा इस पृथ्वी से निकल कर जाता है वह ग्रवण्य ही चन्द्रमा में जाता है। भूतात्मा महान् ग्रात्मा से संमिलित होकर चन्द्रमा से फिर चाहे मुक्ति मार्ग में जाय ग्रीर नरक मार्ग में जाय या वापिस पृथ्वी में जन्म लेवे इन में चन्द्रमा से लौटकर जब पृथ्वी में ग्राता है तब श्रद्धामय रहता है। श्रद्धा यह नाम सोम में रहने वाले पानी का है। वह श्रद्धा सूर्य के रिश्मिस्थित देवताओं के द्वारा द्यों में हवन किया जाता है। जब तक वह श्रद्धा ( जी ग्रापोमय था) सोम हो जाता है। उस सोम की पर्जन्य (वरसाती हवा) के शरीर में ग्राहुित होने से वर्ष होती है। वर्ष जल की पृथ्वी में ग्राहुित होने से ग्रन्न होता है। अन्न की पृथ्व के उदरानि के ग्राहुित होने से ग्रन्न होता है। उन्न की पृथ्व के उदरानि के ग्राहुित होने से ग्रन्न होता है। इस प्रकार से श्रद्धा, सोम, वृष्टि, ग्रन्न, श्रुक, इन पाँच ग्राहुितयों के द्वारा इसी मार्ग से चन्द्रमा से लौटती हुई ग्रात्मा

गर्भ में प्रवेश करती है जिसका छठे मास में विकास होने से चेतन होकर वह गर्भ सातवें या दसवें मास में जन्म लेता है। यही चान्द्र आहमा महान् कहलाता है, यही मनोमय है। इस मन की जन्म से सोलहवें वर्ष में सोलहों कलाओं का विकास या परियाक होकर पूर्णता होती है तभी वालकपना मिटता है। ली के शोणित रूपी अग्नि में पुरुष का गुक रूपी सोम ग्राहुत होता है। यह पुरुष का गुक चन्द्रमा के सोम से उत्पन्न होता है। उसका कम यह है—

चन्द्रमा जिस समय उदय होता है उसी समय से अस्त होने तक अन्न रस से बने हुए गुक में अपने किरण लगातार डालता रहता है। अस्त होने पर फिर उदय तक उन किरणों के न ग्राने से उन पहली शाई हुई किरणों का एक थोक बनकर बिन्दुरूप हो जाता है। वह चन्द्रमा के अस्तकाल में पककर इड़ हो जाता है। इह चन्द्रमा के अस्तकाल में पककर इड़ हो जाता है। जिससे फिर चन्द्रोदय में आए हुए किरणों के कच्चे रस का उस बिन्दु से मेल नहीं होता। इसिलिये २८ दिन के चान्द्रमास में २८ नक्षत्रों का भिन्न-भिन्न रस चन्द्रमा के रस से मिलकर पुरुष के शुक में २८ प्रकार के बिन्दु उत्पन्न कर देते हैं। २८ दिन के पश्चात् फिर वह चन्द्रमा अपने पहले स्थान में आ जाना के बिन्दु उत्पन्न कर देते हैं। २८ दिन के पश्चात् फिर वह चन्द्रमा अपने पहले स्थान में या जाता है और उसी पहले नक्षत्र से मिलकर जो गुक में नया बिन्दु उत्पन्न करता है वह २६ वें दिन बाले पहले कि प्रौर उसी पहले नक्षत्र से मिलकर जो गुक में नया बिन्दु उत्पन्न करता है वह २६ वें दिन वाल पहले विन्दु के सजातीय ही होता है, नये इप का नहीं होता। इस लिए गुक में कुल २८ जाति के ही विन्दु उत्पन्न करें के सजातीय ही होता है, नये इप का नहीं होता। इस लिए गुक में कुल २८ जाति के ही विन्दु जित्पन होते रहते हैं। उन २८ बिन्दुग्रों का एक एक पिण्ड बनता है यही पिण्ड चन्द्रमा से ग्राये हुए चतुर्थ आहुति वाले गुक्रमय स्नातमा का स्वरूप है। यह पिण्ड बनता ह यहा पर निभानों के रस ने गिक्षत्रों के रस से युक्त होता है, जिस नक्षत्र में पुरुष का जन्म होता है उसी नक्षत्र वाले दिन के सोम बिन्दु से इस पिण्ड जिस होता है, जिस नक्षत्र में पुरुष का जन्म होता है उसी नक्षत्र वाले दिन के सोम बिन्दु से इस पिण्ड का आरम्भ होता है, जिस नक्षत्र में पुरुष का जन्म होता है उसा नक्षत्र पार्थ में जाकर श्रीक के ब्रारा स्त्री के गर्भागय में जाकर श्रीक के आरम्भ होता है, वही महान् का मुख्य है। यह पिण्ड गुक्र के ब्रारा स्त्री के गर्भागय में णाकर श्रीन से संयोग करके गुक शोिएत से शरीर का सङ्गठन होने पर चन्द्र छठी आदृति में पूर्ण बल पाकर छोड़े मास में विकसित होता है, अर्थात् छुड़े मास में सब अङ्ग विकसित होकर पृथक् चेतना का स्वरूप भास में विकसित होता है, अर्थात् छुठे मास में सब अङ्ग विकासत हान प्रज्ञानमयआत्मर भी उद्युद्ध होते हैं। भी उद्युद्ध होते हैं।

इस प्रकार जिस शुक में महान् ग्राता है वह शुक जिस एक स्थायी महान् ग्रात्मा का है उसी शुक वनता है। उस शुक्र का बना हुग्रा जो स्थायी महान् का आकार है उसमें यह भूणमय चन्द्रमा में स्थानान्तुक (ग्राया हुग्रा) महान् ग्रङ्ग ग्रङ्ग से जड़ कर जहां के तहां संनिविष्ट होकर दोनों एक रूप में मानन्तुक (ग्राया हुग्रा) महान् ग्रङ्ग ग्रङ्ग से जड़ कर जहां के तहां संनिविष्ट होकर दोनों एक रूप में माकर एक ही महान् ग्रात्मा बन जाता है। यही इस चन्द्रमा से ग्रागन्तुक (ग्राये हुए) महान् ग्रात्मा का पृथ्वी में पहला जन्म है, वह स्त्री में जाकर शोशित से मिलकर दूसरी बार जन्म लेता है। इस जन्म के ग्रात्मा ग्रीर वह ग्रात्मा एक होती है, फिर स्त्री की ग्रात्मा से निकल कर जब भूमिष्ठ होता है, वह उसका तीसरा जन्म है। यरने के पश्चात् जब ग्रान्तवाह करते हैं तब उस अन्न के हारा फिर अस ग्रात्मा का दिव्ययोनि-में जाने के लिये चौथा जन्म होता है। इस प्रकार बाह्मण के ग्रारे का प्रित्मा का दिव्ययोनि-में जाने के लिये चौथा जन्म होता है। इस प्रकार बाह्मण के ग्रां ग्री के गर्भ में चार बार तक जन्म होता है। पिता के गर्भ में, माता के निकल उपनयन संस्कार भी वेद के गर्भ में ये चारों जन्म तो इस पृथ्वीलोक में प्राकृतिक हैं। जिनका उपनयन तहीं होता के गर्भ में बाह्मण का जन्म माना जाता है यह जन्म संस्कृत या कृत्रिम है। जिनका उपनयन तहीं होता

या ग्रन्त में दाह नहीं होता ऐसे प्राणियों के तीन जन्म होना स्वाभाविक है। किन्तु जो ग्रयोनिज शरीर है जैसे लकड़ी में घुन उनका एक ही बार जन्म होता है। इस प्रकार इस महान् ग्रात्मा के रहते हुए भूतात्मा का एक बार, तीन बार, अथवा पांच बार पृथ्वी में जन्म लेना सम्भव है।

#### सपिण्डविचार

किसी मनुष्य के शरीर में जो शुक्र में चन्द्रमा से २६ दिन का रस ग्राकर २६ विन्दु का एक पिण्ड बनता है। वह पिण्ड स्त्री के गर्म में प्रवेश करते समय सब नहीं जाता, किन्तु उसमें से २१ विन्दु का एक भाग स्त्री के गर्म में जाकर उस से पुत्र उत्पन्न होता है ग्रीर ७ विन्दु का भाग पिता के शरीर में स्थायी रूप से रहता है इसी प्रकार वह २१ विन्दु का भाग जो पुत्र में गया है उस से १५ विन्दु का भाग निकलकर पौत्र बनता है ग्रीर छः भाग पुत्र के शरीर में स्थायी रूप से रहता है। उस १५ भाग में से १० भाग निकलकर प्रपौत्र का शरीर बनता है ग्रीर ५ भाग पौत्र के शरीर में स्थायी रूप से रहता है। १० भाग में से ६ भाग निकलकर बृद्ध प्रपौत्र बनता है और ४ भाग स्थायी रूप से प्रपौत्र में रहता है। ६ भाग में से तीन भाग निकलकर ग्रात बृद्ध प्रपौत्र बनता है और ३ भाग बृद्ध प्रपौत्र में रह जाता है। ३ भाग में से १ भाग से बृद्धातिबृद्ध पौत्र में ही रह जाता है। ग्राठवीं पुश्त में उस २५ बिन्दु का कुछ भी भाग नहीं जाता इसलिये २५ बिन्दु के पिण्ड का ७-६-५-४-३-२-१ इस क्रम से सात पुष्प (पुश्त) में सन्तान अर्थात् फैलाव होता है, इसलिये इन सात को सन्तान कहते हैं, ग्रौर इन सातों में एक ही पिण्ड के भाग विभक्त होकर रहते हैं। इसलिये इन सातों को सपिण्ड कहते हैं। इस पिण्ड का आठवीं पुश्त में कुछ भी भाग नहीं रहता, इसलिये वह सिपण्ड नहीं कहला सकता। इसके लिये शास्र का बचन है—

## "सापिण्डयं साप्तपौरुषम् - ग्रर्थात् सपिण्डता सात पुरुष तक है।

प्रत्येक मनुष्य किसी के ग्रनुरोध से ७ वीं पीढ़ी का है ग्रौर किसी के ६ ठी पीढ़ी का ग्रौर किसी के ५वीं, ४थी, ३री, या दूसरी का है। इसलिये पिण्ड का एक विन्दु किसी के दो या तीन, चार, पांच, छः सात जिसका यह पुत्र है उसका २१ वां ग्रंग, उसके प्रतिमाह का १४ ग्रंग, ग्रौर उसके प्रतिमाह का १० ग्रंग, ग्रौर वृद्ध प्रपितामह का ६ ग्रंग ग्रौर ग्रतिवृद्ध प्रपितामह का ३ ग्रंग, और वृद्धातिवृद्ध प्रपितामह का १ ग्रंग इस प्रकार ४६ ग्रंग पितरों को लेकर प्रत्येक मनुष्य उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् उसमें २५ ग्रंग खुद का उत्पन्न होता है। इस प्रकार दो भाग पितरों का ग्रौर एक भाग निज का कुल मिलाकर सोम के चौरासी ग्रंग प्रत्येक महान् आत्मा में होता है। किन्तु जब वह पुत्र उत्पन्न करता है तो २६ में से ७, २१ में से ६, १५ में से ५, १० में से ४, ६ में से ३ और ३ में से २ ग्रौर १ पूरा ग्रपने पास रखकर कुल २६ ग्रंगमय पितरों के ग्रौर निज के मिलाकर स्थायी रूप से रख लेता है बाकी ५६ ग्रंग ग्रपने पुत्र के ग्रीर के जिए समर्पण कर देता है ये २५ ग्रंग जो उसमें ग्रेप रह जाते हैं उनको जब उसकी मृत्यु होती है तब वह ग्रात्मा चन्द्रमा में जाकर चन्द्रमा में रहते हुए छः पुष्पों को कम से १, २, ३, ४, ५, ६ देकर सात ग्रंग अपने पास रख लेता है, इसी को सिपण्डीकरण क्रिया कहते हैं।

प्रथात् जिन पितरों का जितना पिण्डभाग इसने अपने शरीर के लिए रख लिया था उनको वापस पितरों को समर्पण करके पितृऋण से मुक्त हो जाता है। उन पितरों के इस प्रकार अपने २८ विन्दु वाले पिण्ड के सब भाग जब तक वापस न मिल जायँ तब तक उनके पिण्ड का अंश सन्तान रूप से पृथ्वी पर रहने के कारण पृथ्वी आकर्षण बना रहता है। इसी से वे पितर चन्द्रमा से निकल कर सूर्य में जा नहीं सकते। अर्थात् उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार पितर का बन्धन चन्द्रलोक में बना रहता है। इसी अभिप्राय से शास्त्र में लिखा है—

"श्रपुत्रस्यगितनिस्ति" अर्थात् बिना सन्तान के पितरों का पितृलोक अर्थात् चन्द्रमा से गित नहीं होती । िकन्तु मरकर मनुष्य जब चन्द्रलोक में पितरों का उनके पिण्ड का ग्रंण उलटा देता है तो उनमें जिसको ग्रथीत् बृद्धातिबृद्ध प्रपितामह को जो सातवीं पीढ़ी में थे उनको एक ग्रंण देता है । जिससे उनके रूप्त ग्रंण के सब भाग पूरे आ जाते हैं । ग्रव उनका कुछ भी ग्रंण पृथ्वी पर नहीं रहता जिससे पृथ्वी पर उनके सूत्र का बन्धन दूट जाता है ग्रीर वह एक पितर उसी समय चन्द्रलोक से निकल कर सूर्य में चले जाते हैं ग्रीर उनकी मुक्ति हो जाती है । इस प्रकार पितरों को मुक्ति पहुँचाना—यही पुत्र का मुख्य-पुत्र धर्म है ।

२८ बिन्दु के पिण्ड का जो महान् आत्मा उत्पन्न हुआ था वह आत्मा कुछ थोड़ अंश से पिता में रहकर बाकी २१ अंश लेकर पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। उस उत्पन्न हुए पुत्र में पाँच और पित्तरों का भाग शामिल रहता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि छ पितरों को छ महान् आत्मा कमी वेशी अंशों से एकत्र होकर एक पुरुष (मनुष्य) उत्पन्न होता है। उन छुओं अवयथों के अवयवी छ पितर जो चन्द्रमा में रहते है ये श्रद्धा सूत्र से संबन्ध करते हैं। इस प्रकार पैतृक षट्कोश से पाट् कौशिक शरीर उत्पन्न करके सातवाँ कोश स्वयं उत्पन्न करता हैं। इस प्रकार सात कोश का वना हुआ महान्, प्रकृति कहलाती है। इसी प्रकृति की अधीन क्षेत्रज्ञ आत्मा की परिस्थिति रहती है। प्रायः सातों प्रकार का महान् वाला णुक्र विशेष कर तिर्यक् स्रोता होता है। उसके सातों कोशों के शुक्र ओज के स्वरूप में परिगात होते हुए नित्य क्षीरण होते है । श्रौर फिर नित्य ही उत्पन्न होते रहते हैं । यदि कोई पुरुष ऊर्ध्वरेता या स्रोत हुआ तो उसके सब शुक्र थोज में परिएात होते ही तत्काल मन में परिएात हो जाता है। उस सब से वह जो विचार या चिन्ता करता है उस में वह मन खर्च होता रहता हैं। किन्तु जो ग्रधो रेता (अधःस्रोत) पुरुष हैं उनके वे सातों कोशवाला शुक स्त्री के गर्म में आहुत होकर अपत्य (अौलाद) बनते हैं। उसी स्थिति में उन सातों कोशों के पूर्वोक्त नियमानुसार दो दो भाग होकर ५४ भाग में से २८ भाग पिता में रह जाते है। ग्रौर ५६ भाग से पुत्र का शरीर बनता है। जो २८ भाग पिता में रह गये थे उनमें फिर चन्द्र किरगों के रस आकर फिर ५४ अंश पूर्ण हो जाते हैं। फिर पुत्र उत्पन्न होने पर २५ अंश पिता में रह जाते हैं जिन के फिर ५४ ग्रंश हो जाते हैं। इसी प्रकार ग्राजीवन होता रहता है।

#### पितृस्वधा

पितृगण जो अट्ठाईस २ ग्रंशों का पिण्ड बनाकर अपना स्वरूप धारण करते हैं, उस पिण्ड में से कुछ कुछ ग्रंश अपने सात पीढ़ी के सन्तानों में सन्तनन (फैलाते हैं) करते हैं। वे सातों पीढ़ी में उनके

ग्रंश "स्वधा" कहलाते हैं। वयोंकि वे ग्रंश पितरों के "स्व" है, ग्रर्थात् निज का ग्रंश है। वे "स्व" ग्रंश सन्तानों में धारण कराये गये हैं। इसलिये स्वधा कहलाते हैं। ग्रीर उन पितरों को स्वधायी कहते हैं। ग्रथवा "स्व" नाम ग्रात्मा का है। क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा महान् आत्मा में रहकर इस "स्व" को धारण करता है, इसलिये पितर गण भी स्वधायी कहलाते हैं। ग्रीर उनका ग्रंश स्वधा कहलाता है। इसी प्रकार "स्व" का ग्रर्थ ग्रात्मा है। क्षेत्रज्ञग्रात्मा में सम्पूर्ण देवतागए व्याप्त रहते हैं, उन्हीं देवताओं के ग्रंशों को स्वाह कहते हैं। + ("स्व" =क्षेत्रज्ञ, ग्राहा=ध्याप्त) ग्रथवा स्व का ग्रर्थ क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा उसको ग्रहान ग्रर्थात् न छोड़ने वाला अर्थात् क्षेत्रज्ञ से पहुँचने वाला जो ग्रन्न है उसको स्वाहा कहते हैं।

# महान् का ४ प्रकार से शरीर में रहना

यह महान् ग्रात्मा श्रद्धामय है। यह श्रद्धा चन्द्रमा से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का (तरल वस्तु) आप है। यही मनुष्य के गरीर की योनि (सांचा) है। यह महान् इस गरीर में ४ प्रकार से रहकर ग्रपना काम करता है। ग्राकृति, प्रकृति, ग्रात्म वृति ग्रौर ग्रहंकृति, इन्हीं चारों महान् का ग्रागे विचार करते हैं।

## १-ग्राकृतिमहान्

सभी योनियों में जो भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ दीखती हैं उन्हीं को आकृति कहते हैं। अर्थात मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बैल, मैंस, इत्यादि योनियों के ग्राकार ग्रनादि काल से नियत हैं। मनुष्य की विक्तियाँ १०० वर्ष से अधिक नहीं रहती, परन्तु मनुष्य की आकृति अजर, अमर है। लाखीं वर्ष पूर्व मनुष्य की यह ग्राकृति मौजूद थी और लाखों वर्ष पश्चात् भी ऐसे ही रहेगी, और उन मनुष्य का स्वभाव ग्रादि शरीर गत सभी धर्म पूर्व काल में जैसे थे उत्तर काल में भी वैसे सी रहेंगें। पक्षी जैसे उडते थे सदा उडते रहेगें। वाल्फी पर के दिल्ली उड़ते थे सदा उड़ते रहेगें। तात्पर्य यह है कि जिस ग्राकृति के साथ जैसा शरीर धर्म नियत हो चुका है वह उस ग्राकृति के माथ अवस्था की उन्हों का वह उस ग्राकृति के साथ अवश्य ही लागू रहता है। (नित्य सम्बन्ध) ये ग्राकृतियाँ ग्रवश्य ही प्रकृति की लिहाज करती हैं, प्रथात् जैसी प्रकृति होती है वैसी ही ग्राकृति बनती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि गृङ्गार, वीर, करुणा, ग्रद्धुत, हास्य, भयानक, वीभत्स, रौद्र, शान्त इत्यादि मनोवृति के बदलने पर तत्काल ही ग्राकृति में ग्रन्तर पह जाता है। न्ये वनते तत्काल ही ग्राकृति में ग्रन्तर पड़ जाता है। इसी नियम के ग्रनुसार सर्व प्रथम योनि की ग्राकृति बनते समय जैसी उस आत्मा की प्रकृति की उसी की ग्राकृति के ग्रनुसार सर्व प्रथम योनि की ग्राकृति के न्या की प्रकृति की जाता है। समय जैसी उस आत्मा की प्रकृति थी उसी के अनुसार काम करने योग्य उसकी आकृति बन गई अर्थात मनुष्य हाथ से अन उठा कर मख में उसके की जिल्हा काम करने योग्य उसकी आकृति बन गई अर्थात मनुष्य हाथ से अन्न उठा कर मुख में रखने की प्रकृति रखता है और मुख में उस अन्न को चवाना चाहती है, इसलिये मनुष्य की आकृति में होते. प्रत्यापन के प्रतिस्थान के है, इसिलये मनुष्य की ब्राकृति में होठ मुलायम होकर होठों के भीतर दाँत उत्पन्न हुए किन्तु महान् आत्मा की प्रकृति ऐसी न थी तह सके महान् आत्मा की प्रकृति ऐसी न थी वह प्रपने यन को मुख में ही उठाकर तोड़ना चाहती है इसिल्ये उसके होठ कड़े हो गये। ग्रीर दाँतों के किए के किस्से के किए के किस्से के किससे किससे के किससे किससे के किससे के किससे किससे के किससे किससे के किससे के किससे के किससे के किससे किससे के किससे किससे के किससे के किससे के किससे के किससे किससे के किससे किससे किससे के किससे के किससे के किससे किसस उसके होठ कड़े हो गये। ग्रीर दाँतों के लिये जो रस ग्राये थे उनका होठों पर खिचाव होकर तीं में बनकर वैसे ही कड़े अन्न के काटने योग्य हो गये अर्थात् चोंच बन गई। इसी प्रकार सब योतियों में

十 नमस्कार (मनुष्य) हन्तकार (प्रेत) स्वधाकार (पितर) स्वाहाकार (देवता) वषट्कार (इन्द्र)

जैसी जिसकी आकृति वनी है वह अवश्य ही उसकी वैसी प्रकृति से संबन्ध रखती है। शेर दाँत से हिसा करना चाहता है इसलिये उसका दाँत नोकीले हुये। किन्तु बैल, हिरण, माथे से ठोकर मारने की प्रकृति रखते हैं इस लिये ऊपर दाँत बनाने वाले सब रस माथे की ग्रोर खिच ग्राये। ऊपर के दाँत न बनकर उन रसों से नोकीले सींग बन गये। इसी प्रकार सभी आकृतियों में उन का भेद प्रकृति के अनुसार ही होने की परीक्षा हुई है।

मनुष्य, पणु, पक्षी ग्रादि जीवों का जो भिन्न भिन्न नियत ग्राकार हैं यही भिन्न भिन्न महान् भारमा है। जितने भूत, भविष्यत्, वर्तमान मनुष्य हैं सब में जो समानता पाई जाती है वही मेनुष्य महान कर न महान् का स्वरूप है। इसी प्रकार अश्व महान् के धर्म सब समान होंगे। गो महान् के धर्म भी सब समान होंगे। कि होंगे। किन्तु मनुष्य ग्रादि एक एक जातियों में जो जहाँ कुछ थोड़ा बहुत व्यक्तिगत भेद लक्षित होता है विज्ञान वह विज्ञान ग्रात्मा, प्रज्ञान ग्रात्मा के संसर्ग से महान के श्रद्धाभाग में परिवर्तन होने से होता है। विज्ञान का संसर्ग ि का संसर्ग मिटने पर फिर श्रद्धा ज्यों की त्यों हो जाती है। जाति स्वभाव नहीं मिटता। किन्तु यदि किसी वक्त किसी वल या उपचार से सर्वथा श्रद्धा बदलने का प्रभ्यास कराया जाय तो श्रद्धा के बदलने से महात् की आक्रिक की आकृति भी बदल जायगी ग्रीर वह दूसरी योनि का महान् दूसरी योनि का हो सकता है। संभव है कि मनका कि मनुष्य श्रद्धा परिवर्तन के कारण किसी दूसरी योनि का महान् दूसरा श्राकृति की भावना करता हुआ दूसरे जन्म के दूसरे जन्म में उसी योनि में जन्म लेवे ग्रौर उसका मनुष्य महान् बदलकर उस दूसरी योनि का महान् हो जाने यह परिचार जावे यह परिवर्तन इसी जन्म में नहीं होने पाता इसका कारण भूत आत्मा का भौतिक शरीर सङ्गठन है। महान के न है। महान् के ग्रत्यन्त कोमल श्रद्धामय शरीर की अपेक्षा भूतात्मा का भौतिक शरीर बलवान और किन्तु होता के निर्मा का भौतिक शरीर बलवान और किंटिन होता है। इसलिये श्रद्धा के परिवर्तन से भौतिक सिन्नवेश का परिवर्तन नहीं होने पाता। किन्तु कहीं कहीं ऐसा भी अनुभव हुआ है कि मृङ्गकीट की प्रवल भावना से मकड़ी का भौतिक शरीर भी मुङ्ग की शास्त्र है कि मन्द्रों में भी प्रवल प्रभाव योगियों मही ऐसा भी अनुभव हुआ है कि भृङ्गकीट की प्रवल भावना से मकड़ा पा प्रभाव योगियों के की श्राकृति में वदल जाता है। इसी प्रकार यह भी संभव है कि मनुष्यों में भी प्रवल प्रभाव योगियों के योग वल के के भोग बल से श्रहामय भावना के द्वारा मनुष्य का शरीर भी पणु पक्षी ग्रादि के शरीर में परिवर्तन कर दिया जारे कर दिया जावे तो यह ग्रान्तरिक श्रद्धामय महान् शरीर के परिवर्तन से जो दुर्बल भौतिक शरीर पर परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है उसी से होना सम्भव है कितने ही भूत प्रेत के शरीरों में इस प्रकार भिन्न-भिन्न शरीर वार्यों है उसी से होना सम्भव है कितने ही भूत प्रेत के शरीरों में इस प्रकार भिन्न-भिन शरीर वदलने की बात देखी सुनी गई है वे भी नितान्त निर्मल निमूल नहीं हो सकते।

इस प्रकार के महान् जो कि नाना जातियों में बंटे हैं उन की सब जातियां प्राचीन समय में विद्वानों ने नार शिनकर विद्वानों ने ५४००००० स्थिर की हैं। जगत् में कुल योनियां इतनी ही हैं। अर्थात् इतने ही की जी के संसर्ग से हुए है। इसलिये भकार की जीवों की आकृतियां है। उनके व्यक्तिगत आकृति भेद प्रज्ञान के संसर्ग से हुए है। इसिलये मित्रा हैं भीत वे गीरा हैं और एक-एक आकृति में जो अनन्तानन्त व्यक्तियां हैं उनकी भी संख्या नहीं हो सकती। अनन्तानन्त व्यक्तियां हैं उनकी भी संख्या नहीं हो सकती। अनन्तानन्त व्यक्तियां हैं उनकी भी संख्या नहीं हो सकती। अनन्तानन्त व्यक्तियां हैं उनकी भी संख्या नहीं हो सकती। भण्डेज, पिण्डज (जरायुज) ऊष्मज (स्वेदज), उद्भिज्ज ये चार प्रकार के जीव हैं, जो चौरासी लाख हैं।

जितने महान् हैं इनकी आकृतियां योनिभेद के अनुरोध से जिस प्रकार नियत हैं, उसी प्रकार इन जितने महान् हैं इनकी माकृतियां योनिभेद के मनुरोध से जिस प्रकार नियत है जिस मिन जवानी में उस के हितियों की ऊँचाई भी नियत है। पीपल, गूलर आदि बहुत से ऊँचे वृक्ष हैं वे अपनी जवानी में उस के बोई पर मानक पर भी पीपल की अतियों की ऊँचाई भी नियत है। पीपल, गूलर आदि बहुत से ऊँचे वृक्ष है व अपना की फैंचाई पर अवश्य पहुँच जाते हैं। परन्तु एक तुलसी के वृक्ष को जल या दूध से सींचने पर भी पीपल की

ऊँचाई तक नहीं ले जा सकते। मन्ष्य का शरीर भी आठ प्रादेश का होता है। अर्थात् १०।। अंगुल के प्रादेश के हिसाब से ५४ ग्रंगुल का मनुष्य शरीर होता है। यह इसकी नियत सीमा १२ अङ्गुल से न्यू-नाधिक होती है। ग्रथींत कम से कम ७२ ग्रङ्गुल का ग्रीर अधिक से ग्रधिक ६६ ग्रङ्गुल का होता है। यह शास्त्रीयमान है किन्तू अपने अंगूल से मनुष्य का शरीर ६६ अङ्गुल का होता है। यह मध्यम मान भी बड़े-बड़े अङ्गुल से न्यूनाधिक होता है। कम से कम ५४ अङ्गुल का ग्रीर ग्रधिक से ग्रधिक १०५ श्रंगुल का। इससे ऊँचाई में मनुष्य का शरीर कदापि ऊंचा नहीं जा सकता। मनुष्य की पूरी ऊँचाई अर्थात् प्रपद से खड़े होकर हाथ ऊंचा करके किसी का स्पर्श करें तो यह उसकी ऊँचाई १२० अंगूल की होगी। यह पुरुषमान मनुष्य के शरीर की परमसीमा है। इस प्रकार ३।। हाथ ४ हाथ या ५ हाथ ये तीन मनुष्य के नियत नाप हैं। इसकी न्युनाधिक भी एक नियत मान से ही कही गई है। इसी प्रकार हाथी, घोडा, सिंह, शशक, मुषक ग्रादि सभी महान् की भिन्न-भिन्न ऊँचाई देखी गई है। एक हाथ का मनुष्य अज्ञानी वालक होता है। उमका ज्ञान, बल इन्द्रिय शक्ति सब अल्प होती हैं। किन्तु उतनी ही ऊँचाई का बानर पूर्ण तरुण माना जाता है उसका ज्ञान, बल, इन्द्रियों की शक्ति सब पूर्णता को पाजाती हैं यह ज्ञान और बल का परिपाक उतने ही बड़े मनुष्य बालक में क्यों नहीं होते अथवा वानर के तरुण शरीर मनुष्य के अनुसार ३।। हाथ की ऊँचाई पर क्यों नहीं जाते । इन सब प्रश्नों का उत्तर क्या है केवल "नियति" है किन्तू यह शरीर उत्पन्न विनिष्ट होते रहते हैं। इनकी स्थिरता न रहने से इनके साथ कोई नियम पुर्व-काल से सदा के लिये नियत नहीं हो सकते । इसलिये अवश्य कोई स्थायी शरीर है जिसके साथ ये ऊँचाई के नियम सब लागू हुए हैं। वहीं शरार महान् आत्मा कहलाता है जो कि ५४००००० योनियों में विभक्त हैं। गरीर की ग्राकृति की यही नियति महान् ग्रात्मा का प्रत्यक्ष प्रमारा है।

#### प्रकृति

मनुष्य मात्र की प्रकृति भिन्न-भिन्न देखी जाती है, परन्तु यह भिन्नता शरीर के भेद से होती ही है, किन्तु एक शरीर में भी एक ही आत्मा की प्रकृति भिन्न-भिन्न कारणों से भिन्न-भिन्न अवस्था में भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न हो जाती है, यह प्रकृति स्वभाव कहलाती है। स्वभाव का अर्थ है आत्मा का भाव या बृत्ति। इसका तात्पर्य यह है कि क्षेत्रज्ञ आत्मा जो "स्व" कहलाता है उसको जो कुछ सुख दू:ख मोह का भोग अर्थात् अनुभव होता है उसका कारण यही महान् है। कारण को प्रकृति कहते हैं। इसलिये यह महान् क्षेत्रज्ञ की प्रकृति कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ की प्रकृति कहने से क्षेत्रज्ञ आत्मा के सब भोगों की प्रकृति जाननी चाहिये।

क्षेत्रज्ञ आत्मा की जितनी वृत्तियां होती हैं, जितने भोग होते हैं या जो कुछ वह करता है ये सब बातें प्रकृति अर्थात् महान् में ही संभव होते हैं। क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा कुछ नहीं करता। वह केवल साक्षी रूप से निर्विकार एक रस प्रकाश मान बना रहता है। किन्तु महान् के क्षेत्रज्ञ की प्रकृति होने के कारण महान् के सब धर्मों को क्षेत्रज्ञ पर अभिमान हो जाता है। इसलिये क्षेत्रज्ञ आत्मा न कुछ करता हुआ भी अपने को सब काम का करता मानता है। इसलिये गीता में लिखा है:-

## प्रकृतेः क्रियमाणिन गुणैः कर्माणि सर्वशः। ग्रहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ताऽहमिति मन्यते।।

ग्रर्थात् प्रकृति के गुगों से सभी काम किये हुए होते हैं (क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा कुछ नहीं करता) किन्तु क्षेत्रज्ञ की प्रकृति के तमोमय ग्रहंकार के योग से मोह पाकर वह क्षेत्रज्ञ आत्मा 'मैं करता हूँ' ऐसा मान लेता है।

चलता हुग्रा मनुष्य जल्दी-जल्दी ग्रोसरे से दोनों पाँवों को ग्रागे पीछे करता रहता है। वह हर एक पैर के आगे पीछे करने के लिए उस समय खयाल नहीं करता, केवल चलने की इच्छा करते ही दोनों पाँव आगे पीछे होने लगते हैं।। १।।

वालक जन्मते ही हाथ पाँव हिलाने लगता है या रोता है। किन्तु इसके लिए वह इच्छा करके यत्न नहीं करता, विना चाहे भी ये सब काम ग्रपने ग्राप होते हैं। इससे सिद्ध हुग्रा कि काम करने वाले प्रज्ञात्मा पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। उसके कारण विज्ञान ग्रात्मा की ग्रपेक्षा न रखता हुग्रा भी प्रज्ञान ग्रात्मा प्रकृति से ग्रथींत् स्वभाव से वैसा करने लगता है।। २।।

किसी शिक्षा या उपदेश ग्रादि के द्वारा विज्ञानमय ग्रात्मा बढ़ाया जा सकता है। किन्तु उसके कारण प्रकृति नहीं बदलती। जिस प्रकार महा मूर्ख साधु स्वभाव या कूर स्वभाव का होता है उसी प्रकार महाविद्वान् भी हो सकता है। विज्ञान बढ़ाने की शिक्षा का प्रभाव प्रकृति पर नहीं पड़ता है। यदि प्रकृति को बदलना चाहे तो उसके लिए भिन्न ही उपस्कार करना पड़ेगा। उसके कारण ये हैं—

मित्रों की शिक्षा, राजशासन, विशेष प्रकार का सात्विक या तामिसक भोजन, भय, अभ्यास और स्रवस्था या कालभेद इत्यादि इत्यादि, इनके द्वारा प्रकृति क्रम से बदल कर और हो जाती है। किन्तु इससे विज्ञान का कुछ संबन्ध नहीं है, किन्तु प्रज्ञान का अवश्य संबन्ध है। प्रत्येक कर्म के करने में कुछ ज्ञान का भाग उसमें अनूस्यूत (शामिल) रहता है। वह ज्ञान का भाग विज्ञान का नहीं है, किन्तु प्रज्ञान का है। प्रकृति के बदलने से प्रकृति के अनुसार काम करने वाला प्रज्ञान ग्रात्मा बिना सोचे विचारे ही अपनी स्रादत के अनुसार काम करने लगता है। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य को किसी काम करने में हस्त-किया का कौशल होता है। जैसे अर्जुन में एक क्षण में ही १०० बाएा ग्रोसरे से लेकर चलाने का कौशल था, जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। राजा ऋतुपर्ण को घोड़े हाँकने का कौशल था। इसी प्रकार कितने ही मनुष्य किसी काम करने में अन्य मनुष्यों की ग्रेपेक्षा स्फूर्ति रखते हैं। कितने ही मनुष्यों को सभा-चातुरी वाक्चातुरी देखी जाती है। इस प्रकार के जो गुएा कहीं पाये जाते हैं ये सब प्रज्ञात्मा के धर्म हैं। इनका क्षेत्रज्ञ ग्रात्मा से या महान् से भी कोई संबन्ध नहीं है।

स्वतः प्रकाश न रखता हुम्रा स्वच्छ रस का चन्द्रमा जिस प्रकार सूर्य रिश्म के संयोग से तीन भाव उत्पन्न करता है। सूर्य के संमुख भाग उसका ज्योतिष्मान् होता है। विपरीत भाग में तमोमय कृष्ण-वर्ण है, और इन दोनों की सन्धि में छायामय रहता है ठीक इसी प्रकार यह महान् भी स्वयं प्रकाश मान न होकर क्षेत्रज्ञ आत्मा की रिषम से तीन भाव का हो जाता है। क्षेत्रज्ञ का संमुख भाग ज्योतिष्मान् होता है, उसे सत्वगुण कहते हैं। उसके विपरीत तमोमय रहता है उसे तमोगुण कहते हैं, और दोनों का सिन्यभाग जो छायामय है उसे रजोगुण कहते हैं। ये ही तीन गुण महान् आत्मा का निज स्वरूप है। ये तीनों गुण तेल (तम), वत्ती (रज) लौह (सत्त्व) के अनुसार परस्पर के आश्रित हैं। परस्पर का अभिभव (दवाव) करते हैं। और परस्पर को उत्पन्न करते हैं। इस प्राणी के शरीर में अथवा इस जगत् में सभी भाव इन्हीं तीनों गुणों से व्याप्त हैं। इन तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन सांख्यशास्त्र में, पुराणशास्त्र में और मनुस्मृति में किया गया है। जिस प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी के संनिहित रहकर उसी का अर्जुगामी होकर सूर्य का भी अनुगामी है उसी प्रकार यह महान् आत्मा भी भूतात्मा अर्थात् प्रज्ञात्मा के संनिहित रहकर उसी का अनुगामी होकर क्षेत्रज्ञ आत्मा का भी अनुगामी होता है।

स्वयं यह महान् ग्रात्मा वायु, मेघ, जल ग्रादि के ग्रनुसार ग्रगरीर है। किन्तु भूतात्मा का संसर्ग पाकर उसी के शरीर से बद्ध होकर शरीरी हो जाता है, ग्रौर शरीर के कितने ही दोषों से संपृष्ट (मिल-जाना) होकर भूतात्मा के साथ कर्मों का फल भोक्ता होता है। इनमें महान् ग्रात्मा जो शरीर के दोषों के संयोग से सत्व, रज, तम गुणों में विषमता या क्षोभ पाजाता है उसी के कारण उस महान् ग्रात्मा से संमृष्ट भूतात्मा उन गुणों के अनुसार मुख दु:ख या अच्छे बुरे भोगों को पाया करता है। यदि उस भूतात्मा में महान् ग्रात्मा का मिलान होता तो निर्गुण होने से प्रवृत्ति निवृत्ति रहित होकर पुण्य, पाप से रहित हो यह भूतात्मा शुद्ध ग्रौर मुक्त हो रहता। किन्तु महान् के कारण से ही गुणों के ग्रनुसार सब कर्म करता हुआ यह भूतात्मा सब कर्मों का फल भोक्ता होता है। यह श्रुति में लिखा है:—

गुणन्वयोयः फलकर्मकर्त्ता कृतम्य तस्यैव, सचोपभोक्ता । सविश्वरूपश्चिगुगा स्निवत्मा प्रागाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ।।

## ग्रात्मवृत्ति

इस क्षेत्रज्ञग्रात्मा की प्रकृति जब जिस प्रकार की होती है उस आत्मा में उसी प्रकृति के ग्रनुसार वैसे ही विकार परवण उत्पन्न होते रहते हैं उन विकारों को रोकने का कोई भी कारण नहीं हैं, न वे विकार कदापि एक सकते हैं, इन्हीं विकारों को ग्रात्मा की वृत्ति कहते हैं। दिन रात प्रतिक्षण यह क्षेत्रग्रात्मा अपनी वृत्ति के ग्रनुसार काम करता रहता है। कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी जागता है, और कभी जानता है ग्रीर कभी चलता है, इत्यादि र इत सब वृत्तियों में श्रद्धा ही मुख्य कारण है। जिस भाव की ग्रीर श्रद्धा भुक जाती है ठीक उसी भाव अग्रनुसार महान् ग्रात्मा ग्रपनी ग्राकृति बदल लेता है। यद्यपि महान् की ग्राकृति मनुष्याकार है, यह ग्राकृति इसकी जीवनभर स्थिर रहती तथापि श्रद्धा के कारण जैसे-जैसे भावों का इस पर प्रति विश्व पड़ता है तत्काल उस आकृति को ग्रवश्य धारण कर लेता है। किन्तु ग्रहण की हुई ये ग्राकृतियां हिंगर नहीं रहती एक के पश्चात दूसरी बदलती रहती है किन्तु यदि विशेष प्रयत्न से उस भाव का रूप किया जाय तो वह रूप इस मनुष्य की आकृति से पृथक् होकर थोड़ी देर के लिये प्रत्यक्ष दीख ग्राती है।

योगाम्यास आदि सिद्धि कियाओं में इसी हमारे आत्मा की बनी हुई ईश्वर या देवताओं की मूर्तियाँ थोड़ी देर के लिये साक्षात्कार हो जाती हैं और मनोनुकूल वरदान भी दे जाती हैं। परन्तु यह मूर्तियाँ श्रद्धा की ही बनी होती है।

# सत्व रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्। महतोऽहंकारः, ग्रहंकारात् पञ्चतन्मात्राणि

इसलिये ग्रधिक काल न बैठकर वे हमारी ही महान् ग्रात्मा में लीन हो जाती हैं यह साक्षात्कार मनोयोग के दीर्घकाल आदर अर्थात् प्रेम और निरन्तर से दृढ़ भूमि होने के कारण वाहर हो जाता है। किन्तु विचार के भीतर विचार के अनुसार हमारी आत्मा की ही ये भिन्न-भिन्न मूर्तियां प्रतिक्षण बनती विगड़ती करें भीतर विचार के अनुसार हमारी आत्मा की ही ये भिन्न-भिन्न मूर्तियां प्रतिक्षण बनती विगड़ती रहती हैं। इनमें हमारी आत्मा की श्रद्धा ही कारण है। इसलिये गीता में लिखा है-

# श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्द्धः स एव सः।

अर्थात् यह महान् पुरुष श्रद्धामय है, जिस भाव की उत्कण्ठा श्रद्धा होती है यह महान् भी वही वन जाता है अथित् उसी की आकृति का हो जाता है।

शदा से भिन्न-भिन्न ग्राकृति वनने में विज्ञानमय क्षेत्रज्ञात्मा की भी आवश्यकता है। जब तक भिद्धा से भिन्न-भिन्न ग्राकृति वनने में विज्ञानमय क्षेत्रज्ञात्मा को भा आवस्त्रात्मा किसी विषय को न जाने तब तक उस विषय की श्रद्धा नहीं होती। विज्ञान के बदलने के कारण श्रद्धा विद्वाती रहने के न जाने तब तक उस विषय की श्रद्धा नहीं होती। विज्ञान के साथ बाहर देह वेदलती रहती है, किन्तु मरती समय जिस ग्राकृति में ग्राकर महान् ग्रातमा भूतात्मा के साथ बाहर देह हो। रहती है, किन्तु मरती समय जिस ब्राकृति में ग्राकर महान् ग्रातमा भूतात्मा करा होने तक वहीं ग्राकृति वेभी रहती है वह ग्राकृति फिर नहीं बदलने पाती। इसलिये पुनर्जन्म होने तक वहीं ग्राकृति कि रहती है उसलिये पुराणों में विनी रहती है और सम्भवतः उसी योनि में उस भूतात्मा को जन्म लेना पड़ता है इसलिये पुराणों में कहा है आर कहा है - अन्तेमतिः सागतिः।

# ग्रहंकृति महान्

"यहं" अर्थात् "में" यह बुद्धि जिसके लिये होती है वह शरीर है। ग्रहं इस बुद्धि से चेतन शरीर // का हो उपहुं अर्थात "में" यह बुद्धि जिसके लिये होती है वह शरीर है। ग्रह इस बुख जाता है उस वाता जाता है उस वाता काता है। यह शरीर जड़ होने पर भी जिस धातु के द्वारा चेतन पाया जाता है उसे वातु को का का का साह से उत्पन्न होता है प्रभारा किया जाता है। यह शरीर जड़ होने पर भी जिस धातु के द्वारा पर निस्त होता है उसे धातु को श्रद्धा जानना चाहिये, वही धातु अहंकार है। किन्तु अहंकार जिस धातु से उत्पन्न होता है पर महोन् कर है। इस अहंकार को सांख्य में प्र पति को शद्धा जानना चाहिये, वही धातु ग्रहंकार है। किन्तु ग्रहंकार जिस धातु पति में प्रमित्त को सांख्य में प्रमित्त कहेते हैं। महान् ही ग्रहंकार के रूप में परिणत होता है। इस अहंकार को सांख्य में प्रमित्त को किन कहेते हैं। महान् ही ग्रहंकार के रूप में परिणत होता है। इस अहंकार के श्रीत, मन ये किन की मानर के किन ग्रीर चन्द्र ये भहोन् कहते हैं। महान् ही ग्रहंकार के रूप में परिणत होता है। इस अहमार विश्व श्रोत्र, मन ये कियात्म माना है, वैकारिक, तैजस, भूतादि, सानुमान, निरनुमान। वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन ये कियात्म कही जन्म भेध्यातम कही जाती हैं। इनके ५ शब्दादि विषय ग्रादिभूत हैं। ग्रामि विषय के संसर्ग से बुद्धि उत्पन्न अधिक अधिक विषय के संसर्ग से बुद्धि उत्पन्न अधिक अधिक विषय के संसर्ग से बुद्धि उत्पन्न से अधिक विषय के संसर्ग से बुद्धि अधिक विषय के संसर्ग से बुद्धि उत्पन्न से अधिक विषय के संसर्ग से बुद्धि अधिक विषय के संसर्ग से बुद्धि अधिक विषय के संसर्ग से बुद्धि अधिक विषय के संसर्ग से अधिक से अधिक विषय के संसर्ग से अधिक विषय के से से अधिक से अधिक विषय के से अधिक विषय के से अधिक पंचां कही जाती हैं। इनके ५ शब्दादि विषय ग्रादिभूत हैं। ग्रांग, वायु, पूर्व, पंचां विषय के संसर्ग से बुद्धि उत्पन्न होती है। इन देवताग्रों की किया ही ५ प्राण हैं कि गुरा का ग्रहण करती है। भूतादि होती है। जिस इन्द्रिय में भूत का जो गुरा रहता है वह इन्द्रिय उसी गुरा का ग्रहरा करती है। भूतादि

<sup>&</sup>lt;sup>%</sup> वैदिक भाषा में इन्द्रियों को प्राण कहते हैं।

अहंकार से भौतिक ५ गुण उत्पन्न होते हैं। वैकारिक ग्रहंकार से इनके पांचों देवता उत्पन्न होते हैं। ये देवता भूत गरीर में ग्राकर जो इन्द्रियरूप में परिणत होते हैं इस ग्रहंकार रूप महान् का काम है। ग्राह्म में इन्द्रियों का सञ्चालन करने वाला ग्रहंकार यदि गरीर में न रहे तो भूत गुण या देवता इनके संयोग होने पर भी इन्द्रियों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकार वैकारिक ग्रहंकार से इन्द्रियों के देवताग्रों की सिद्धि होती है। तेजस अहंकार से इस गरीर में तेजोमय प्राण उत्पन्न होता है। ग्राण, ग्राकाग्र ये तीनों तेजोमय देवता हैं। इन तीनों के तीन तीन परिवार देवता हैं। द्यौ:, प्राण, ग्राकाग्र ये तीनों विद्युत से सम्बन्ध रखते हैं। नक्षत्र, दिक् ग्रीर ग्राप् इनका चन्द्रमा से सम्बन्ध है। इन परिवार देवताओं के साथ तीनों तेजो देवता ग्रार में ग्राकर एक १२ का संघ उत्पन्न करते हैं उसे ही तेजस प्राण कहते हैं। जिस प्रकार इन्द्रियों का संचालन करने वाला प्रज्ञात्मा एक भूतात्मा है, उसी प्रकार यह तैजस ग्रात्मा भी दूसरा भूतात्मा है। ये दोनों ही भूतात्मायें जिस महान् से उत्पन्न होते हैं या जिस महान् से मिले जुले रहते हैं वही महान् ग्रहंकार है। वैकारिक तैजस के ग्रातिरक्त तीसरा ग्रहङ्कार भूतादि है, वह पाँच प्रकार के हैं ग्रनपर, संग्रलेषण, ग्रुक्लपीत सूत्र, द्रव द्रव्य, ग्रीर इन्द्रिय, ये पांचों ही जिस ग्रहङ्कार से उत्पन्न होते हैं, उसे भूतादि कहते हैं।

इस शरीर में मांस, ग्रस्थ, मज्जा, ग्रन्त्र, (आंत) वसा, शोणित,मेद, शुक इत्यादि कितने ही धातु जो भिन्न-भिन्न प्रकार के दीखते हैं ये सब भिन्न-भिन्न प्रकार के कीटों से ही बने हुए हैं। उन्हीं कीट जीवों को ग्रनपर कहते हैं। ये भिन्न-भिन्न ग्राकृति के अत्यन्त सूक्ष्म जीव हैं। उनके शरीर जिन भूतों से बने हैं, वही भूतादि ग्रहङ्कार हैं। ये ग्रसंख्य होने पर भी एक से एक सब ग्रापस में चिपके हुए रहते हैं। जिस रस से ये चिपके हैं उसी को संश्लेषण रस कहते हैं। ये भी भूतादि ग्रहङ्कार से उत्पन्न होता है। इस संश्लेषण से ही ग्रस्थ, मज्जादि धातुग्रों के भिन्न रूप हो जाते हैं। इन धातुग्रों में इन कीटों के रहने योग्य एक प्रकार का जाल रहता है। यह जाल सफेद ग्रौर पीले सूत्रों से बना हुग्रा होता है। ये सूत्र (सूत) वायु, मृत्तिका और मन इन तीनों के योग से बनते हैं। इनमें संश्लेषण द्रव्य भरे रहने से सब सूक्ष्मकीट ग्रन्न पाते हुए चिपके रहते हैं। इन तीनों के ग्रातिरक्त इस शरीर में बहुत से बहते हुए द्रव्य हैं उनकी उत्पत्ति भी सोम से हैं ग्रौर, प्राण्मिय इन्द्रियों के रहने योग्य जो शरीर में स्थूल भौतिक इन्द्रियां आँख, कान, नासिका आदि हैं इनकी उत्पत्ति भी भूतादि ग्रहङ्कार से होती है। पांचों ही भूतादि ग्रहङ्कार के कार्य हैं, ये सब स्थूल भूतमय जड है।

भूतादि ग्रहङ्कार के उपरोक्त १ कार्यों में जो अनपर जीव कहे हैं वे दो प्रकार के हैं। भू ग्राव सुमर। इनमें भू एग कीट ग्रुक्त में रहता है ग्रीर सुमर कीट ग्रन्थान्य धातुग्रों में रहते हैं। इनका भेद इस-लिये हैं कि भूण स्त्री के गर्भ में जाकर विकसित होता है, ग्रीर उससे एक विस्तृत ग्रारीर उत्पन्न होता है, किन्तु सुमर से दूसरा उत्पन्न नहीं होता, वह ग्रपने धातुग्रों में रहकर भी एक से ग्रनेक होते रहते हैं ग्रीर वहीं (धातुओं में) उनका जीवन मरण होता है। इन दोनों को ग्रव्यूड जीव कहते हैं। ग्रर्थात् इनके ग्रारीर में दूसरे जीवों से सङ्गठन (बनावट) नहीं होता वे स्वयं एक जीव रूप हैं। उनके ग्रारीरों की वैसी बनावट ग्राकृति देने वाला उस ग्रारीर के भीतर रहने वाला जीव आत्मा है वह जिस प्रकार की ग्राकृति करता है उसी प्रकार के भूत रस उस पर सन्धित होकर उनके वैसे ग्रारीर वन जाते हैं। इस प्रकार अव्यूड ग्रारीरों

के वे जीव ग्रात्मा सब निरनुमान ग्रहङ्कार से उत्पन्न होते हैं। वे भी सोमरस के बने हुए भिन्न-भिन्न महान् श्रात्मा है। श्रव इन असंख्य अव्यूड़ जीवों के व्यूह से एक मनुष्य आदि प्राणी का शरीर बनता है उस णरीर की वैसी आकृति देने वाला एक बहुत बड़ा भिन्न ही महान् आत्मा है, जो मनुष्य आदि के आकृति का है उसके वैसी ही आकृति होने के कारण से ही उस पर भूत रस चढ़कर मनुष्यादि प्राणियों की ऐसी श्राकृतियां बनी हैं। यह ब्यूड़ जीव का बड़ा महान् आतमा जिस सोमरस से बना है, वह सानुमान ग्रहङ्कार है। इस प्रकार इन पांचों अहंकारों से भिन्न-भिन्न महान् की आकृतियां उत्पन्न होती है, इसे ही "श्रहंकृत महान्'' कहते हैं।

यह ग्रहङ्कार या महान् सोम से बनता है। यह सोम दो प्रकार का है, दिक् ग्रौर चन्द्र। इनमें म ग्रहल के स्टि पह ग्रहिक्कार या महान् सोम से बनता है। यह सोम दो प्रकार का छ । पर् दिक् सोम ग्रहव हैं, ग्रिग्न, वायु के समान रूखा और कुछ कड़ा है इसी कारण उसमें प्रतिबिम्ब नहीं पहुता। किन्न पड़ता। किन्तु चन्द्र सोम श्रद्धारूप हैं श्रद्धा एक प्रकार का आप है अर्थात् द्रव रूप है। उसका शरीर स्नाप्त (सलाप्त ) के समान रूखा एक प्रकार का आप है अर्थात् द्रव रूप है। उसका शरीर सिनाम (सलाप्त ) के स्तिर्ध (मुलायम) ग्रीर ग्रत्यन्त स्वच्छ है इसी से वह प्रतिबिम्बता ही है। उपरोक्त ५ ग्रहङ्कारों में से तैजस और अन्य तेजस और भूतादि ये दोनों दिक् सोम से उत्पन्न हैं, इसलिये इनसे उत्पन्न हुआ महान् आत्मा है जो अत्यन्त स्वच्छ है इसी से वह प्रतिबिम्बता ही है। उपराक्त महान् आत्मा है जो अत्यन्त स्वच्छ है स्वाचि इनसे उत्पन्न हुआ महान् आत्मा है जो अत्यन्त स्वच्छ है अत्यन्त स्वच्छ है। जो चिदात्मा का या विज्ञान ग्रात्मा का प्रतिबिम्ब लेकर भास्वर हो जाता है। किन्तु तीसरा वैकारिक ह तीसरा वैकारिक जिससे इन्द्रिय और प्रज्ञात्मा का सम्बन्ध है वह दिक् और श्रद्धा दोनों सोम का मिश्रण है, इसी कि हिप है, इसीलिये उससे उत्पन्न हुए इन्द्रिय या प्रजा स्थूल भूतमय होने पर भी ज्ञानमय भी है। इन्द्रियों से या प्रजात्मा के ते वि से या प्रज्ञात्मा से ही विशेषकर हमारे सब प्रत्यय ज्ञान उत्पन्न होते हैं।

पृथ्वो के चारों ओर कुछ दूर पर चन्द्रकक्षा अर्थात् चन्द्रगति मार्ग है वह मार्ग पृथ्वी से जितना पृथ्वो के चारों ओर कुछ दूर पर चन्द्रकक्षा अर्थात् चन्द्रगति मार्ग है वह मार्ग पृथ्वी के दक्षिण ग्रोर चले पृथ्वो के चारों ओर कुछ दूर पर चन्द्रकक्षा अर्थात् चन्द्रगति मार्ग है वह माण रेप पूर्व और पश्चिम है उन दोनों सीमाओं को स्पर्ण करते हुए सूर्य के किरण जो पृथ्वी के दक्षिए। और चले जाते हैं, उसको कर वास चन्द्रमा के पूर्व और पश्चिम स्पर्ण जार पिचम है उन दोनों सीमाओं को स्पर्ण करते हुए सूर्य के किरण जो पृथ्वा क पार पिचम स्पर्ण जोते हैं, उसको सुपुम्णा नाड़ी कहते हैं। उसका व्यास पृथ्वी के पास चन्द्रमा के पूर्व और पिचम स्पर्ण करता हुँ या से चन्द्रमा के पूर्व और पिचम स्पर्ण करता हुँ या से चन्द्रमा के पूर्व और पिचम स्पर्ण करता हुँ या है कहता है कहत का प्रकाश है, उसके मध्य में पृथ्वी पड़ती है पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश ग्राता ह पर अठ का प्रकाश है, उसके मध्य में पृथ्वी पड़ती है पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश का ही है इसलिय वेद में लिखा है कि भीर चन्द्रमा पर जो सूर्य का प्रकाश है वह भी सुषुम्णा का ही है सुषुम्णा नाड़ी से चन्द्रमा की स्थित सीषुम्णा नाड़ी से चन्द्रमा की रस भिकाश है और चन्द्रमा पर जो सूर्य का प्रकाश है वह भी सुषुम्णा का ही है इसालय पर जो सूर्य का प्रकाश है वह भी सुषुम्णा का ही है इसालय पर जो सूर्य का प्रकाश है वह भी सुषुम्णा का है। एक ही सुषुम्णा नाड़ी से चन्द्रमा भीर पृथ्वी के जीनों — भीर पृथ्वों के जीवों का सम्बन्ध होने से जीव आत्मा के शरीर में पृथ्वी रस के अनुसार चन्द्रमा का रस मिलन मुख्य अपना के बाहर जाने पर भी अपना मुख्य भाग लेता है। दोनों रसों का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि प्राणान्त होने पर चन्द्ररस के साथ पृथ्वीरस भी कि भपना मुख्य भाग लेता है। दोनों रसों का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि प्राणान्त होन पर पहिला स्थान चुल्य भाग लेता है। दोनों रसों का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि प्राणान्त होन पर पहिला स्थान चुल्या है। पृथ्वी छोड़कर ग्रात्मा के बाहर जाने पर पहिला स्थान चुल्या हुआ चन्द्रमा तक जाता है। पृथ्वी छोड़कर ग्रात्मा के जो चन्द्रमा का पहिला स्थान चुल्या है कि प्राणान्त होने पर जो चन्द्रमा का सकता। पृथ्वीरस में जो चन्द्रमा का सकता। प्राण्वीरस पृथ्वीरस भी मिला जुला हुग्रा चन्द्रमा तक जाता है। पृथ्वी छोड़कर ग्रात्मा के बाहर स्थान चन्द्रमा ही है। चन्द्रमा को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। पृथ्वीरस में जो चन्द्रमा का स्थान चन्द्रमा ही है। चन्द्रमा को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। पृथ्वीरस में भिन्न-भिन्न पर भाता है वही प्रकार है वही है। चन्द्रमा का स्थान है वही प्रकार है वही है। चन्द्रमा का स्थान है वही प्रकार है वही प्रकार है वही है। चन्द्रमा का स्थान है वही प्रकार है वही है। चन्द्रमा का स्थान है वही प्रकार है। यह स्थान है वही प्रकार है वही प्रकार है वही प्रकार है। यह स्थान है वही प्रकार है वही है। चन्द्रमा का स्थान है वही प्रकार है। यह स्थान है वही प्रकार है वही है। चन्द्रमा का स्थान है। है वही है। चन्द्रमा का स्थान है। है वही है। चन्द्रमा का स्थान है। चन्द्रमा क रेंस भाता है वही महान् आत्मा है। वह महान् इर्थ सहस्र का बनता है अर्थीत् महान् में भिन्न-भिन्न इर्थ सहस्र का बनता है अर्थीत् महान् में भिन्न-भिन्न इर्थ सहस्र का बनता है अर्थीत् महान् में भिन्न-भिन्न इर्थ सहस्र का बनता है अर्थीत् महान् में विव के होते हैं। ये भाता है वही महान् आतमा है। चन्द्रमा को छोड़कर बाहर पर पहाल की अर्थात् महान् माला के होते हैं। ये कि है। जिनमें ५६ खण्ड पितरों के नाम से प्रसिद्ध हैं और २६ खण्ड प्राणियों के जिन के होते हैं। ये सहस्र का बनता है अर्थात् महान् महान् पर सहस्र का बनता है अर्थात् महान् महान् पर सहस्र का बनता है अर्थात् महान् महान् पर सहस्र का बनता है वह प्राणी के शिर से पांव तक प्रत्येक सहस्र अथवा कि पर देन होता है वह प्राणी के प्रित्य के शरीर ५४ हैं। जिनमें ५६ खण्ड पितरों के नाम से प्रसिद्ध हैं और २८ खण्ड प्राणियों के निज परित परित के परित से पहिल अथवा विन्दु मिलकर जो एक चन्द्ररस उत्पन्न होता है वह प्राणी के शिर से पांव तक प्रत्ये के भें प्रथम व्यापन के जिल्हा के बन्द्र से उत्पन्न होता है वह प्राणी के शिर से पांव तक प्रत्ये के अल्हा के अल्हा विन्दु मिलकर जो एक चन्द्र रस उत्पन्न होता है वह प्राणी के किर उसी मनुध्य के गरीर भहिल अथवा बिन्दु मिलकर जो एक चन्द्रस उत्पन्न होता है वह प्राणी के ग्रिस पाल के गरीर के में पथम व्याप्त होता है, पश्चात् प्रत्येक अङ्ग से रस अनुस्नृत (टपकता) होकर उसी मनुष्य के गरीर के अनुसार एक होता है, पश्चात् प्रत्येक अङ्ग से रस अनुस्नृत (टपकता) सोमरस से ही बनता है तिश्वार एक होता है, पश्चात् प्रत्येक अङ्ग से रस अनुस्नृत है। वह भूण प्रविध्व रहता है उसी भूत के में प्रथम व्याप्त होता है, पण्चात् प्रत्येक अङ्ग से रस अनुस्नुत (टपकता) होकर उसा मणुष्प में अनुसार एक छोटा शरीर बनता है उसे ही अूगा कहते हैं। वह अूगा यद्यपि सोमरस से ही बनता में तथापि प्रत्येक अङ्ग से रस अनुस्नुत (टपकता) होकर उसा मणुष्प है तथापि प्रत्येक अङ्ग से रस अनुस्नुत (टपकता) होकर उसा मणुष्प है तथापि प्रत्येक अङ्ग से रस अनुस्त्य भी मिश्रित रहता है उसी भूत है तथापि पत्येक अज से रस अपुल, प्राचीप सामरत तर है उसी भूत कहते हैं। वह भूण बर्चाप सामरत तर से भूत भाग परियेक अज से अनुस्रुत होने के कारण उसमें भूत का अनुभय भी मिश्रित रहता है उसी भूत भाग से भूण का जानी कि अनुस्रुत होने के कारण उसमें भूत का अनुभय भी का जानी कि अनुस्रुत होने के कारण उसमें भूत का अनुभय भी का जानी कि अनुस्रुत होने के कारण उसमें भूत का अनुभय भी का जानी कि अनुस्रुत होने के कारण उसमें भूत का अनुभय भी का जानी कि अनुस्रुत होने के कारण उसमें भूत का अनुभय भी का जानी कि अनुस्रुत होने के कारण उसमें भूत का अनुभय भी का जानी कि अनुस्रुत होने के कारण उसमें भूत का अनुभय भी का जानी कि अनुस्रुत होने के कारण उसमें भूत का अनुस्रुत होने के कारण उसमे भूत का अनुस्रुत होने के कारण उसमें भूत का अनुस्रुत होने के कार भाग से अण का शरीर भौतिक होता है।

ऐसे भ्रूण लक्षाविध (लाखों की संख्या में) एकत्र होता है तो उसे ही द्रवरूप में शुक्र कहते हैं। स्त्री गर्म में शुक्र के जाने पर कोई एक ही भ्रूण पूर्ण वल पाकर ग्रौरों को खाता है, जिससे उसका शरीर क्रमणः वढ़कर जन्म लेने लायक हो जाता है। जन्म के उत्तर ग्रन्न भोजन करने पर भौतिक शरीर बहुत विस्तृत हो जाता है उसमें वह महान् आत्मा भी उसी के ग्रनुसार विस्तृत हो कर शरीर में व्याप्त हो जाता है। शरीर छूटने पर वह महान् आत्मा चन्द्र मार्ग में जाता है। किन्तु जाती समय वह केवल २५ ग्रंग को लेकर चन्द्रमा में जाता है, और ५६ ग्रंग उसके ७ सन्तानों में सन्तानित हो कर पृथ्वी पर रह जाता है चन्द्रमा पर गये हुए या पृथ्वी पर रहे हुये दोनों ग्रंशों में नित्य निरन्तर दढ़ सम्बन्ध बना रहता है। वह सम्बन्ध श्रद्धा सूत्र कहा जाता है। इसी श्रद्धा सूत्र के द्वारा सन्तानों के किये हुए पिण्ड-दानों का चन्द्रमा में गये हुए पितर ग्रात्माग्रों में प्राप्ति होती है इसलिये उन पिण्डदानों को श्राद्ध कहते हैं। अष्टम वंश्वर में उत्पन्न होने पर यह श्रद्धा सूत्र दूट जाता है और वह ५६ ग्रंग जो पृथ्वी पर शेष रह गये थे वे सातों सन्तानों के चन्द्रलोक में जाने से चन्द्रमा के द्वारा पितरों को मिल जाते हैं। इसलिय ५४ ग्रंग पूर्ण होने पर पृथ्वी की लाग मिट जाने से चन्द्रमा का महान् आत्मा उसी सुपुम्णानाड़ी के द्वारा अपने मूल कारण सूर्य ज्योति में सम्मिलत होकर लीन हो जाता है यहां महान् ग्रात्मा की उत्पत्ति ग्रौर समाप्ति है।



ग्रव्यूढ़ सत्वों में प्राणी जिसे सुमर कहते हैं वे भी दो प्रकार के हैं। एक कोश या अनेक कोश व्यूड़ सत्वों के अनुसार जिनका शरीर दूसरे जीवों को शरीर में रखकर शरीर बनाते हैं वे अनेक कोश के हैं। किन्तु जिनमें एक ही कोश है उनके शरीर शुद्ध एक ही कोश से बने हुए होने के कारण वे ही सब जीवों में श्रादि जीव हैं, श्रथवा जीव संस्था के मूल जीव स्वरूप है। उनके शरीर का निर्माण अन्यान्य जीवों के शरीर की अपेक्षा विलक्षण है। उनका शरीर द्रवप्राय कुछ धातुओं से बनते हैं जिससे वे शरीर को प्रसारएा ग्राकु चन कर सकते हैं। शरीर के मध्य में एक घन ग्रीर कठिन बिन्दु है वही इसका शिर है। वह बहुत सूक्ष्म है, उसके चारों ग्रोर जो चिपटाकार शरीर है उसमें एक चक्र कहीं पर होता है वही उसका चक्षु है बहुतों के शरीर में एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र होता है सम्पूर्ण शरीर में से पसेव के अनुसार कभी-कभी रस निकलकर उस छिद्र में जमा होता है, पीछे उसको त्याग कर देता है जब वह चलना चाहता है तो उसके चिपटवृत गरीर ही कुछ लम्बे होकर एक ग्रोर बढ़ जाता है, फिर उस स्थान में मस्तक विन्दु सरक कर शरीर को गोल बना लेता है। इसी प्रकार बिना पाँव के भी वह इधर उधर चला करता है। जब उसकी तरुण अवस्था होती है तो सूक्ष्म मस्तक बिन्दु भी घीरे-घीरे ग्रधिक स्थूल होकर बीच में से टूटकर दो हो जाते हैं। कुछ दिन दोनों शिर शरीर में रहते हैं फिर एक से दूसरा कमशः हटकर उन दोनों शिर के बिन्दु को केन्द्रमान कर शरीर के दो भाग हो जाते हैं। उन दोनों के दोनों शिर फिर बढ़ते २ दो दो भाग होकर फिर अन्य जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार अयोनिज शरीर वाले ये जीव केवल शिर के दो दो भाग होने से एक से अनेक सैंकड़ों उत्पन्न होते रहते हैं, यही इन का उत्पत्ति कम है। जिस समय इनको भोजन की इच्छा होती है तो किसी रस को या दूसरे जीव को स्पर्श करते ही अपने शरीर को मोड़कर इस प्रकार उसको लपेट लेते हैं, कि जिससे उसके शरीर के दो चर्म भागों से पकड़ा जाकर थोड़ी देर में लग जाता है। ग्रीर वह रस उसके शरीर में लीन हो जाता है। तत्पश्चात् फिर ग्रपने मुड़े हुए शरीर को गोल बना लेता है। इस प्रकार के सृमर प्रत्येक धातु में भिन्न र प्रकार के देखे गये हैं। इन सबका मस्तक भाग जो चिपटे शरीर के केन्द्र में रहता है जो एक ठोस बिन्दु रूप है वह श्रद्धा के ग्राप् से ही उत्पन्न होता है। इसी से उसमें मन का सन्निवेश है। उसी से इच्छा उत्पन्न करके इच्छानुसार प्रागों द्वारा उसके शरीर में भिन्न २ चेष्टायें होती रहती है। उनका यह महान् आत्मा ग्रीर मनुष्य का महान् आत्मा एक नहीं भिन्न-भिन्न हैं। इसीलिये उनके शरीर में मेरा ग्रहंकार नहीं है। ग्रीर मेरे शरीर में उनका अहंकार नहीं है।

#### उपसंहार

इस प्रकार ग्रहंकार, ग्रात्मा की वृत्ति, प्रकृति और ग्राकृति ये चारों ही भाव महान् से ही उत्पन्न होते हैं। इस महान् से ग्राकृति, प्रकृति, ग्रहंकार ग्रादि बनने में विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ-ग्रात्मा के योग की भी ग्रावश्यकता होती है बिना विज्ञान के कोई भी महान् इन चारों भावों में परिग्रत नहीं हो सकता। इसी लिये गीता में कहा है—

> मम योनिर्महत्ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं । सम्भवः सर्वं भूतानाम्, ततोभवति भारत ।।

## सर्वयोनिषु कौन्तेय, मूर्तयः सम्भवन्तियाः । तासां ब्रह्म महद्योनि, रहंवीजप्रदः पिता ।। इत्यादि

इस प्रकार यद्यपि महान् ग्रात्मा से पूर्तियां उत्पन्न होने में विज्ञानमय क्षेत्रज्ञग्रात्मा के विज्ञान रस का मिलाव ग्रवश्य ही माना गया है। तथापि महान् ग्रात्मा विकारी है और क्षेत्रज्ञग्रात्मा निर्विकार है। जिस प्रकार मृत्तिका से इँट, या पात्र बनाने में पानी का मिलाना ग्रावश्यक है। विना जल के मिट्टी में लोच ग्रौर मुलायम भी ग्रादि गुण नहीं ग्राते उन गुणों को मिट्टी में उत्पन्न करके ईट, या पात्र बनजाने पर वह जल मृत्तिका से अलग हो जाता है, केवल मृत्तिका ही का वह पात्र बना रहता है। जल मिलकर भी महान् में मिलकर नाना प्रकार के भावों को उत्पन्न करता है किन्तु वह विज्ञान विशुद्ध निर्विकार ही महान् विकारों से ग्रलग रहता है।

#### भूतात्मा

जिस प्रकार सूर्य के रस से क्षेत्रज्ञ आतमा उत्पन्न होता है, जिस प्रकार चन्द्रमा के रस से महान् आतमा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पृथ्वी के रस से भूत-प्रात्मा उत्पन्न होता है। जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा दोनों इस पृथ्वी पर अपना रस बरसाते हुए इस पृथ्वी से नित्य संवन्ध रखते हैं, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ और महान् दोनों अपना रस अर्थात् प्रकाश देते हुए भूतात्मा से नित्य संवन्ध रखते हैं। जिस प्रकार चिदात्मा क्षेत्रज्ञ आहमा में प्रकट होता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ आहमा में भी महान् में और महान् आहमा मुतात्मा में प्रकट होता है। इन चारों आत्मा-चिदात्मा, क्षेत्रज्ञ, महान् और भूतात्मा का परस्पर संवन्ध सूत्रात्मा से होता है और भूतात्मा में भी वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ ये जो तीन अवान्तर भेद हैं उनका परस्पर संवन्ध भी इसी सूत्रात्मा के द्वारा बना हुआ है। भिन्न-भिन्न अपने तन्त्र रखते हुए भी पाँचों आत्माओं का एक तन्त्र वनकर प्राणी का शरीर चेतन वनकर चेष्टा करता है। इस एक तन्त्र में चिदात्मा और सूत्रात्मा ये ही दो अङ्गी या प्रधान हैं इधर तीन अंग हैं अर्थात् गौरा आहमा हैं। प्रज्ञापराध से मिथ्या आहार विहार होता है, अर्थात् आहार और विहार का सुयोग न होकर, हीनयोग, अतियोग, मिथ्यायोग होते हैं। जनसे कफ, वात, पित्त और शोरित इनकी विषमता हो जाती है इसी को रोग (व्याधि) कहते हैं। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये छ: सूक्ष्म शरीर के धार्तु हैं। इन की विषमता से आधिरोग उत्पन्न होते हैं ये मानस रोग है जो उपदेशादि से शान्त हो सकते हैं।

## भूतात्मा परिचय

पञ्च महाभूत का पिण्ड जो मृत्युधर्मा है, उसमें ग्रिधिष्ठात्री होकर जो उसका ग्रिभमानी देवता गए। हैं ग्रीर जो ग्रमृत हैं, उन देवताग्रों के समूह को भूतात्मा कहते हैं।।१।।

द्यौ ग्रौर पृथ्वी इन दोनों के तेजोमय ग्रमृतरस जिनमें लोकत्रयातीत दिव्यज्योति का तीसरा ग्रमृतरस (ग्रर्थात् चिदात्मा का रस) ये तीनों सम्मिलित होकर अन्नकोश के ग्रापोमय मृत्युपद में सम िवत (युक्त) होते हैं। इस समन्वय (मिलाप) से उन ग्रमृतरसों का स्थान जो मृत्युरस में रूप सिंह होता हैं उसी को भूतात्मा कहते हैं ॥२॥

कृमि, कीट, पताङ्ग, पक्षी, पणु मनुष्य इन सब में क्षेत्रज्ञग्रातमा के तारतम्य से विज्ञान शक्ति का बहुत ग्रन्तर है। तथापि कितने ही ग्रंशों में इन सबका साम्य अर्थात् वरावरी है। जैसे ग्राहार, निद्रा, भय, मैथुन, उत्सर्ग ग्रात्म रक्षा कितने ही धर्म, विद्वान, महामूर्ख, या पशु, पक्षी, कीट कृमि तक में साधा-रण रूप से पाये जाते हैं। यदि इन वृत्तियों का सम्बन्ध क्षेत्रज्ञ आत्मा से होता तो विज्ञान शक्ति की वृद्धि के साथ सरक्ष के साथ साथ इन अणुक में भी वृद्धि पाई जाती, परन्तु ऐसा नहीं देखते इसलिये चिदातमा, क्षेत्रज्ञ आतमा, महान अणुक में भी वृद्धि पाई जाती, परन्तु ऐसा नहीं देखते इसलिये चिदातमा, क्षेत्रज्ञ आतमा, महान अपन महान् आत्मा इन तीनों ही के अतिरिक्त कोई इन वृत्तियों का आश्रय पाया जाता है वही भूत-यात्मा है ।। श्रात्मा है ॥३॥

गरमी, धातुप्रचय, स्नायुमण्डल ये तीनों भूतविकार जिसमें हैं ग्रीर ग्रानि, वायु, इन्द्र, इन तीनों की संस्थान गरमी, धातुप्रचय, स्नायुमण्डल ये तीनों भूतविकार जिसमें हैं ग्रीर ग्राम, पान, पान, पान, भूत-वेवताओं की संस्था जिसमें है, ज्ञान, बल, ग्रर्थ ये तीनों कर्म जिसमें हैं वही कर्ता रूपी जीव-ग्रात्मा भूत-भात्मा कहलाता है ॥४॥

अन भोजन करने से अन्न के द्वारा शरीर में प्रवेश किये हुए पृथ्वी आदि पांचों भूतों का लोम, यन भोजन करने से अन्न के द्वारा शरीर में प्रवेश किये हुए पृथ्वा आद पान के ब्रारा शरीर में प्रवेश किये हुए पृथ्वा आद पान के ब्रारा शरीर में प्रवेश किये हुए पृथ्वा आद पान के ब्रिंग के विलक्षिण हुए जिसके कारण उत्पन्न होता है, ग्रीर भिन्न किये हैं वही भूतात्मा है।।।।। भिन्न चेष्टायें या चेष्टा के लिये कामनायें जिसके द्वारा उत्थित होते हैं, वही भूतात्मा है ॥॥॥

क्षेत्रज्ञग्रात्मा, महान्त्रात्मा के साथ सम्मिलित होकर नाना प्रकार की विशेषतायें जिस ग्रात्मा में उत्पन्न करते हैं अर्थात् शिक्षाजन्य सम्यता इत्यादि वही भूतात्मा है ॥६॥

भूतात्मा के तीन भेद हैं। वैश्वानर, तंजस ग्रीर प्राज्ञ। इनमें वैश्वानर तीन रस से उत्पन्न होकर विया दो रस के उत्पन्न होकर विया दो रस के उत्पन्न होकर भी मुख्यतया को तीन भेद हैं। वैश्वानर, तंजस ग्रीर प्राज्ञ। इनमें वैश्वानर तीन रस हो ये तीन विश्व हैं। इन तीनों के सञ्चर इन तीनों के सञ्चालन करने वाले इन तीनों में पृथक पृथक तीन नर है, जिनको ग्रानि, वायु, सूर्य कहते हैं। ये तीनों ही एक नरस्पर योग या संघर्षण से ये तीनों के सञ्चालन करने वाले इन तीनों में पृथक पृथक तीन नर है, जिनको ग्रागन, वाथु, अन्य तीनों ही एक शब्द में विश्वानर कि कहे जाते हैं। इन तीनों विश्वानरों के परस्पर योग या संघर्षण से जो ग्रानिक शब्द में विश्वानर कि कहे जाते हैं। इन तीनों विश्वानरों के प्रानिक तीनों भी ग्रानिक तीनों के घर्षण भी ही एक शब्द में विश्वानर कि हो जोते हैं। इन तीनों विश्वानरों के प्रस्पर बाल प्राप्त के के कि जो में मिलक प्रस्पत होता है उसे ही वैश्वानर कहते हैं। यद्यपि वह तीनों भी ग्रानिक्प हैं। कि प्रियानर कहते हैं। यद्यपि वह तीनों भी ग्रानिक्प होतों के घर्षण मीलिक + शिन होते हैं उसे ही वैश्वानर कहते हैं। यद्यपि वह तीनों भी जिल्ल उन तीनों के घर्षण भीन उत्पन्न होता है उसे ही वैश्वानर कहते हैं। यद्यपि वह तीनों भी ग्राग्नरूप ए जिस मीलिक + श्राप्त होने से रूप या ताप ग्रादि ग्राप्त के रूप कुछ भी नहीं रखते। किन्तु उन तीनों के घर्षण में जी चौथा यौगिक न भाजक + धारन होता है उसे ही वैश्वानर कहत है। जुड़ भी नहीं रखते। किन्तु उन लाग से जी चौथा यौगिक ग्रान्त होता है, वही वैश्वानर है। मौलिक तीनों ग्रान्त ग्राम्तहप ग्रीर अक्षर होते हैं। किन्तु उनमें के कारण मत्ये है और क्षर होते हैं। किन्तु उनमें भी बीथा यौगिक ग्रिग्न उत्पन्न होता है, वही वैश्वानर है। मौलिक तीनों ग्राग्न ग्रमुवर के और क्षर है। मौलिक तीनों ग्राग्न ग्रमुवर के और क्षर है। किन्तु उनसे उत्पन्न हुग्रा यह यौगिक ग्रिग्न प्रतिक्षण निष्ट होते रहने के कारण मत्यें है और क्षर है। यह उनसे उत्पन्न हुग्रा यह यौगिक ग्रिग्न प्रतिक्षण निष्ट होते पर जाता है इसका मरना वहीं है। यह प्रतिक्षण निष्ट प्रतिक्षण निष है। यह प्रतिक्षण अन्न खाते रहने से जीता रहता है। अन्न न प्रथक पृथक तीनों लोक में चले जाना है। इसके मीनिक के किस्स प्राप्त होते रहने के कारण निवास की किस्स प्राप्त है। अन्न न मिलने पर मर जाता है इसका मरना वहीं है, जो इसके मीनिक किसे रहने से जीता रहता है। अन्न न मिलने पर मर जाता है। किसे प्राप्त के किसे प्राप्त होने पर उन हैं, जो इसके मौलिक तीनों ग्रानियों का संयोग निष्ट होकर पृथक् पृथक् मोणित के संयोग होने पर उन इसके मौलिक तीनों ग्राग्नियों का संयोग निष्ट होकर पृथक् पृथक् तीना लाक न संयोग होने पर उन वैश्वानर की उत्पत्ति इस प्रकार होती कि माता के उदर में गुक्र-गोणित के संयोग होने पर उन

<sup>%</sup>नर=सञ्चालन करने वाला, चलने वाला।

<sup>+</sup> मौलिक=तारिवक, मूलरूप, तत्वरूप।

दोनों का समन्वय करा कर शरीर का सङ्गटन करने के लिये माता के हृदय से एक प्रकार का वायु उत्पन्न होता है। इस वायु के दो रूप हैं—एक विश्वकर्मा, दूसरा सूत्रात्मा। इनमें विश्वकर्मा वायु शिर से पाद तक प्रत्येक ग्रङ्ग प्रत्यङ्ग का निर्माण करता है किन्तु निर्माण किये हुए ग्रङ्गों को नियमानुसार जहाँ का तहाँ रखकर उनको अपने स्थान से हटने न देकर सबको पकड़े हुए केन्द्र में, ग्रर्थात् हृदय में स्थिर हो जाता है। दीपक के अनुसार उसके दो स्वरूप होते हैं। एक मध्य में पिण्डरूप ग्रीर दूसरा रिश्मरूप। इनमें रिश्मरूप से यह वायु सर्वाङ्ग शरीर में व्याप्त रहता है, किन्तु मध्य का पिण्डरूप केवल हृदय में ही रहता है, उसी सूत्रात्मा वायु को शारीरिक परिभाषा में व्यान वायु कहते हैं। इसका ग्रायतन एक प्रादेश (१०॥ अङ्गुल) है। यह व्यान मुख्य प्राण् है, ग्रीर यही जीवन का ग्राधार है। इसी के उत्क्रमण (निकल जाना) से प्राण् और ग्रयान भी उत्पन्न (जगह छोड़ना) हो जाते हैं। इसीलिये श्रुति कहती है—

#### न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन । इतरेगा तु जीवन्ति यस्मिन्नेता वृपाश्चिता ।।

यर्थात् प्राण् से या ग्रपान से कोई भी प्राण्गी नहीं जीता है, इन दोनों के ग्रतिरिक्त तीसरा कोई देवता है, जिसके ये दोनों ग्राश्रित हैं, वही सब प्राण्गियों का जीवन ग्राधार है। हृदय में विद्यमान यह व्यानवायु ग्रन्तिरक्ष से प्राप्त होता है। इसी व्यान पर पृथ्वी से ग्रपानवायु और सूर्य से प्राण्वायु ग्रांकर सिम्मिलत होते हैं। यह व्यानवायु सूर्य से ग्राण्वायु उलटा ऊपर जाता हुग्रा उदान वायु कहलाता है। प्रतिक्षेपण (घक्का देना) करता है। जिससे प्राण्वायु उलटा ऊपर जाता हुग्रा उदान वायु कहलाता है। इसी प्रकार वह व्यानवायु नीचे पृथ्वी से ग्राते हुए वायु को प्रतिष्टम्भन करके उलटा प्रतिक्षेपण करता है, जिससे उलटा नीचे को जाता हुआ वह ग्रपानवायु कहलाता है। किन्तु जो उसका भाग शरीर में रहकर ग्रन्नादि का पाचन ग्रादि का काम करता है वह समानवायु कहलाता है। इस प्रकार तीन लोक के तीन रस मिलकर पाँच प्राण्या उत्पन्न करते हैं। इन्हीं पाँचों प्राण्यों के आधार पर प्राण्यों की जीवन सत्ता निर्मर है।

जिस प्रकार एक शिलापर लोढ़ी से पेवण (पिसान) करते हुए हाथ से लोढ़ी को ग्रागे पीछे करते हैं, उसी प्रकार व्यान रूपी शिला पर प्राण ग्रीर ग्रपान दोनों वायु एक दिन रात में २१६०० बार ग्राना जाना करते हैं। यज्ञ की परिभाषा में सोमलता के कूटने या पीसने की शिला को उपांगु सवन कहते हैं ग्रीर उस पर पीसने के समय लोढ़ी का बाहर जाना उपांगु है, ग्रीर ग्रपनी ग्रीर ग्राजाना ग्रन्तर्याम है। इसी उपांगु ग्रन्तर्याम क्रिया से प्राण, ग्रपानवायु की उपमा दी गई है। व्यानरूपी उपांगुसवन पर प्राण ग्रीर ग्रपानवायु के उपांगु ग्रन्तर्याम क्रिया से जो २१६०० बार घर्षण होता है, उससे एक यौगिक ग्रान्त उत्पन्न होती है, उसी को वैश्वानर ग्राग्न कहते हैं। यह वैश्वानर ग्राग्न ग्राण, ग्रपान ग्रीर व्यान इन तीनों मौलिक अग्नियों के मेल से या घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिये यौगिक है। जब तक व्यानवायु हृदय में दढ बद्ध होकर स्थिर रहता है, तब तक प्राण ग्रीर ग्रपान का उपांगु ग्रन्तर्याम क्रिया के बन्धन होने से वैश्वानर भी जाग्रत रहता है। व्यानवायु के उत्कमण होने पर उपांगु ग्रन्तर्याम किया भी बन्द हो जाती

है, इसी से वैश्वानर अग्नि भी शरीर में नहीं रहता। शरीर की गरमी नष्ट हो जाती है, शोिएत पानी हो जाता है, इसी को मरना कहते हैं।

मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार वैश्वानर प्राण उत्पन्न होता है उसी प्रकार इस विशाल ब्रह्माण्ड में भी सूर्य, पृथ्वी और अन्तरिक्ष के तीनों प्राणों का परस्पर संवर्षण होते रहने के कारण अन्तरिक्ष में यह वैश्वानरप्राण उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड की जिलोकी में शरीर के अनुसार सर्वत्र व्याप्त रहता हैं, उसे ही विराट् भगवान कहते हैं। यद्यपि शरीर के अनुसार उच्छवास, निःश्वास रूपी प्राण ग्रपान किया नहीं दीखती, तथापि शरीर के अनुसार वह अवश्य होगी। केवल बहुत विशाल होने के कारण हम ब्रह्माण्ड की सीमा को पार करके उसकी अवस्था को देख नहीं सकते । इसलिये न देखने से उसका न होना सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार चेतन प्राणियों से न्यून कक्षा के बुक्षादि स्थावरों में भी हम उच्छवास निःश्वास नहीं देखते, किन्तु उनमें भी ये दोनों होते अवश्य हैं। अल्प मात्रा में होने के कारण उद्भट नहीं दीखते, किन्तु वैज्ञानिक परीक्षा से स्थावरों की श्वास किया देखी जा सकती है। स्थावरों की अपेक्षा भी अत्यन्त ग्रल्पमात्रा में होने के कारण धातु पदार्थों में भी बहुत कठिनता से ये क्रिया प्रत्यक्ष की जा सकती है । तीनों लोकों के मौलिक प्रागों का जीव, मूल, धातु इन तीनों तारतम्य से समन्वय होने के कारगा यह सर्वत्र एक रूप से किया नहीं भासती, किन्तु यदि उन सब में गरमी पाई जाती है तो गरमी का कारण उन तीनों प्राणों का संघर्षएा ग्रवश्य ही मानना पड़ेगा और संघर्षएा की सत्ता में श्वास-निःश्वास का होना भी अनिवार्य है। इससे सिद्ध हुया कि जगत् के प्रत्येक भूतग्राम में उन भूतों की सत्ता रखने के लिये वैश्वानर ब्रात्मा ब्रवश्य ही व्याप्त रहता है। इसलिये यह प्रत्येक भूतों की ब्रात्मा होकर भूतात्मा कहलाता है।

यह वैश्वानर उत्पन्न होकर अपना सन्निवेश (टिकाव) दो प्रकार से करता है, एक आन्तर रूप से दूसरा बाह्यरूप से। जिस प्रकार सूर्य में एक वैश्वानर सूर्यपिण्ड के भीतर ब्याप्त होकर सूर्य का स्वरूप नियत करता है किन्तु दूसरा वैश्वानर सूर्यपिण्ड से बाहर निकलकर दूर तक रिश्मयों का मण्डल बनाता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पिण्ड की व्यवस्था है। अर्थात् एक भाग वैश्वानर का वस्तु के अङ्ग प्रत्यङ्ग को पकड़कर वस्तु का स्वरूप नियत करता है और दूसरा वैश्वानर प्रत्येक वस्तु में बाहरी रिश्ममण्डल बनाता है इसी रिश्ममण्डल से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संसर्ग होकर धर्मों का संक्रमण (परस्पर जाना) हो जाता है। यद्यपि वह बहिमंण्डल सूर्य के अनुसार और वस्तुओं में नहीं दीखता है, तथापि शारीर पर रक्खे हुए आई (गीले) वस्त्र के शीद्य सूख जाने से शारीर की गरमी का बाहर सञ्चार होना पाया जाता है। इन दोनों को पृथक् समक्षने के लिये शारीर प्रविष्ट अग्नि को वैश्वानर और बहिगत रिश्ममण्डल को सम्वत्सर के नाम से बोलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी के शारीर में दो वैश्वानर सिद्ध होते हैं। किन्तु इनके अतिरिक्त दो वैश्वानर और भी इस शारीर में प्रविष्ट होते हैं। उपर्युक्त नियम के अनुसार सूर्य का बहिगत रिश्ममण्डल और पृथ्वी का बहिगत रिश्ममण्डल प्राणी के शारीर में प्रवेश करता है और वे शारीर के वैश्वानर से भिन्न रहकर इस शारीर को अपनी अपनी और खींचते रहते हैं जिससे पृथ्वी के आवर्षण से शारीर आवराश में नहीं उठ सकता और सूर्य के आवर्षण प्राणी के पांत वृक्षों के

भन्तमा अवी में भूम तही जाता। इस प्रवाद में बाद बेहवानर बाद शब्दों से कहे जाते हैं 🕸 १-शरीह-के प्रत्यांत नियं का बेरवानत मुकापति है। र-निकंका संबत्त्वर भूतपति है। ३-पृथ्वी का सन्तवा सरीर में आंकर सुधांत कंतुनाता है। ४-सूर्य का सम्बत्सर शरीर में आया हुआ नारायण कहा जाता है। समवेदियों के जिए कौथुमी शाक्षा के गोमिलसूत्र में इन्हीं बारों मिनियों के लिये भीजन करते शमय में रहम में बाद नेकेंग्र देना बिहित किया गया है। यदापि में बारों प्रतिन वेस्वानर ही है, तथापि स्तीम परित भीर कमें प्रक होते से प्रकृष्णक व्यवज्त होते हैं भारीर के तिज के बैधानर से शरीर में हत प्रकार के बाद बनते रहते हैं और निज के सम्बासर युवपति से दर्पण में मुख बीखता है, या दूसरा प्रविधि दूसरी धनुष्य को दूर से दोसता है, जल में प्रतिबिच्च पहला है, फोटो छोंचा जाता है, पृथ्वी से आये हैं? अमित से यह गरीर पृथ्वी से पकड़ा हुआ रहता है और सुध से बाचे हुए नारायण स्राप्त से बारीर में यह किया होती है, जिससे यह पाणी नित्यप्रति बार बार श्रप्त खाया करता है, सञ्च प्रत्यप्त बकते रहते हैं। भी हिमा शीर से लेकर अनुस्य तक कमिकचारा में किए जैना होता रहता है। और शिर की अंति विकास करता पर भी दह बंदी र जाता से लाजो नहीं होता. यह सब नारायण सहिन का प्रसान है किये प्रतिना होते पर भी गुरोप में मुख्य भ्रमित मुक्तपदि हैं । इसकी सत्ता से मृतपदि, भूपति भीर नामायर गरीर में काम करते हैं। यह वेश्यानर शरीर में एक प्रादेश ( १०।। अंगुल ) के प्रमाण से जिसके होक्ट मार्गार से स्थापन होता है। मनुष्य का सारीर नियम से न आदेश का है, बहुतरन्त्र से काठ तक विशेष नार तक इदय से जापि तक और नामि से मोनि तक अस से बार प्राचेश से मुख्य बारीर बनता है. कोर ने अस्त तक दो पार्टम भीर आहु से एसी तक दो पार्टम । इस प्रकार = प्राटिश की सर्वात - अस्पर्य की स्थान को अवार्त सिद्ध होती है एक एक प्रारंश को एक र सक्तर प्रारंश से = सक्तर की गांधनी सिद्ध होती है अह गावत्री हो सान्त का तिज सन्द है इसाजद सान्त का मान से विभाव होकर बारीर में ज्यान होता है। दाना स्वामें के एक प्रवृत्ती में दूसनी प्रवृत्ती तक द प्रादेश की शिद्ध होती है। कार से दोनी तक बार प्रादेश होता है इस प्रकार एक पाद हाथों से और एक पाद होती है। कण्ड स बाग से मीरित एक बामपार्थ और प्रकार एक पाद हाथों से और एक पाद होतों। पाओं में और एक बाद ते मंदित एक बामधारचं और दक्षिश्यात्रकं इत दोलों पानती में सिद्ध होकर विश्वती गामधीलाई है दर्द वैकाना प्रक्रि सर्वोत् शांत में जात है।

# . रे—तेत्रम भारमा

मुतानात जा नेप्रतानत, नेजस प्राप्त के कह है तीन प्रकार कर है, जनमें केप्रतानत का क्रांत्र में! जन्म क्रम पुजार तेजस का निकास किया जाता है।

कित प्रशा बंधानर प्रांमा तीतो श्रीक क शीत दक्षी का वित्तवागु सबस्य वाकर वायश होता है उसी प्रकार तेवसवास्था भी भूदे, अन्त्र, विवाद पत तीतो तातो का इस शारी र में नयत तीकर एक भी होते से बन्धा होते के कारण ही पर पाल तेवस कहताता है। इस भीगा के शारा इस बारी र के पाल

र कि है के मुक्कानत का उनके शाहर काह है। उनके सुरक्षे क्षा, अन्य क्षा नारायहाँ हैं।

मात्रा में वान होने पर उपर कहे अनुसार परम्परा से कदाचित् ज्ञान उत्पन्न हो जावे तो अवर मुक्ति मिल सकती है किन्तु इन सब द्रव्यदानों की अपेक्षा ऊँची कक्षा का दान अभय दान है, जिसको प्राण् दान भी कहते हैं। जिसका वध होना उपस्थित हो या शत्रु सङ्कट से मृत्यु के समान कष्ट उपस्थित हो या किसी प्रकार का आतङ्क प्राण् वाथा का भय हो तो उस समय प्राण् विद्धल हो उठता है और विद्धलित होकर अपना स्थान छोड़ने लगता है तो उस समय अभयदान देना जीवन दान है इस के द्वारा भी दाता की आत्मा का वल बहुत बढ़ जाता है, इसका अर्थ यह है कि दाता की आत्मा में इन्द्र की सत्ता अधिक-मात्रा में आ जाती है जिसके प्रभाव से दाता का आत्मा यज्ञ वल के अनुसार नियमतः स्वर्ग लोक में जाता है। इसी प्रकार इस प्राण् दान की अपेक्षा भी उँची कक्षा का विद्यादान है, जिससे आत्मा के मूल स्वरूप विद्या की दृद्धि होती है, इससे आत्मा वनती है क्योंकि आत्मा ज्ञान मय है। ज्ञान की दृद्धि के द्वारा आत्मा की दृद्धि होती जाती है और सब अन्य दान आत्मा के अङ्गों का दान है। किन्तु विद्या से मुख्य अङ्गी का दान होता है इससे दाता की आत्मा विशुद्ध होकर मुक्ति के योग्य अवश्य हो जाती है। ऐसे दाता आत्मा को भी यित कह सकते हैं। इसलिये उस आत्मा को भी नाक लोक से परे विराज मान ज्योति: स्वरूप श्री भगवान् सिच्चदानन्द ईश्वर अवश्य प्राप्त हो सकता है। विद्या दान, कन्यादान, श्रालिग्राम का दान, गोदान, भूमि दान ये पांच दान दाता और दान पात्र दोनों का कल्याण करते हैं।

## (उपसंहार)

इस प्रकार सिद्ध हो गया कि यज्ञ तप और दान दैवआत्मा की शक्ति वढ़ाकर उसे सूर्य मण्डल में जाने का अवसर देते हैं इससे उसे अपने कारण में पहुंचकर लीन हो जाने का सौभाग्य मिलता है । यो भिन्न-भिन्न आत्मा और उनकी भिन्न गतियों का संक्षिप्त निरूपण किया गया। वस्तुतः आत्मा के पृथक् भाव रूप वन्धन मुक्त होकर अपना परम भाव प्राप्त करने में मन ही मुख्य कारण है इसलिये शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि—

## न देहो न च जीवात्मा, नेन्द्रियाणि परन्तप । मन एव मनुष्याणां, कारणं बन्ध मोक्षयोः ।।

ग्रथीत् बन्धन और मोक्ष का कारण न केवल देह है (क्योंकि वह तो पीछे वनता है ) न शुद्ध जीव ग्रात्मा है (क्योंकि विना ग्रागन्तुक सम्बन्ध के शुद्ध ग्रात्मा में विकार ही क्यों होता) न इन्द्रियां ही स्वतन्त्र रूपसे बन्धन मोक्ष का कारण हो सकती हैं (क्योंकि देहकी तरह वे भी पीछे उत्पन्न होने वाली है इसलिये मनुष्यों के बन्धन ग्रीर मोक्ष का मुख्य कारण मन ही है। जैसा कि पूर्व निरूपण प्रक्रिया में स्पष्ट हो चुका है।

## समाप्तम्



